पडेगा, काम वन्द कर देना होगा। जिन लोगोंने ऐसा किया है, वे हिन्दी-सेवासे रिटायर हो गये श्रार जो ऐसा कर रहे हैं, उनको भी एक न एक दिन टाट उलटना ही पडेगा। परमात्मा हमें इन वातोंसे वचाये, हमारी इज्जत-श्रावरू वनाये रक्खे।

वहुतसे पाठक, उकताकर लिखते हैं—"श्रापने यह ग्रन्द लिखकर यहा उपकार किया है। ग्रन्थ निस्सन्देह सर्वोद्ध सुन्दर है। हमने इससे यहुत लाभ उठाया है। इसके नुसख़ोंने श्रन्छा नमत्कार दिखाया है। पर एक एक भाग निकालना श्रीर उसके लिये चातककी तरह टक-टकी लगाये राह देखना श्रखरता है। मूल्यकी परवाह नहीं, श्राप जल्दी ही सब भाग ख़तम कीजिये इत्यादि।" हमारे ऐसे प्रेमी श्रीर उतावले ग्राहकोको यह समभकर, कि जल्दीमें काम ख़राव होता है श्रीर श्रायुर्वेद वड़ा कठिन विषय है, इसका लिखना वालकोंका खेल नहीं, जरा धेर्य रखना चाहिये श्रीर देरके लिये हमें कोसना न चाहिये।

श्रगले छुठे भागमें हम रक्तिपत्त, खाँसी, श्वास, उदररोग, वायु-रोग श्रादि समस्त रोगोंके निदान लक्तण श्रीर चिकित्सा विस्तारसे लिप्पेंगे श्रीर जगदीश छपा करें, तो प्रायः सभी रोगोंको उस भागमें खतम करेंगे। सातवें श्रीर श्राठवें भागोंमें श्रीपिधयोंके गुण रूप चगेंग मय चित्रोंके लिखेंगे। यह भाग चाहे श्राहकोंको पसन्द श्रा जाय श्रीर निश्चय ही पसन्द होगा, इससे उनका काम भी खूव निकलेगा श्रीर हजारों प्राणी कष्ट श्रीर श्रसमयकी मौतसे वचेंगे, इसमें शक नहीं, पर हमें इसमें श्रनेको शुटियाँ दीखती है। श्रतः श्रायन्दः हम जल्डीसे काम न लेंगे। पाठकोंसे भी कर जोड़ विनय है कि, छठे भाग के लिये धेर्य धरें, श्रगर इस दफाकी तरह विश्व वाधायें उपस्थित न हुईं, ईश्वरने छुशल रक्षत्री श्रीर वह सानुकूल रहे तो छठा भाग पाँच-स्रें महींनोंमें ही निकल जायगा। प्रवमस्तु।

विनीत---

हरिदास।





पने दोष श्रदोषों, श्रपने गुण-श्रवगुणों, श्रपनी कम-जोरियों श्रौर ख़ामियों, श्रपनी श्रहपज्ञता श्रौर बहुज्ञता एवं श्रपनी विद्वत्ता श्रौर श्रविद्वत्ता प्रशृतिके सम्बन्धमें मनुष्य जितना खुर जानता श्रौर जान सकता है,

उतना दूसरा कोई न तो जानता ही है श्रीर न जान ही सकता है। में जव-जब अपने सम्बन्धमें विचार करता हूँ, अपने गुण-दोषोंकी स्वयं श्रालोचना करता हूँ, तव-तव इस नतीजे पर पहुँचता हूँ, कि मैं प्रथम श्रेणीका श्रज्ञानीहूँ । मुक्तमें कुछ भी योग्यता श्रौर विद्वत्ता नहीं। जब मुक्ते श्रपनी श्रयोग्यताका पूर्ण रूपसे निश्चय हो जाता है, तब मुभे श्रपनी "चिकित्साचन्द्रोद्य" जैसे उत्तरदायित्व-पूर्ण प्रन्थ लिखनेकी घृष्टता पर सख़्त श्रफसोस श्रौर घर-घरमें उसका प्रचार होते देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। मेरी समभमें नहीं आता, कि मेरे जैसे प्रथम श्रेगीके श्रयोग्य लेखक श्रीर श्रायुर्वेदके मर्मको न समभने वालेकी क़लमसे लिखी हुई पुस्तकोंका श्रधिकांश हिन्दी भाषा-भाषी जनता इतना भ्राद्र क्यों करती है ? श्रद्गरेजी विद्याके धुरन्घर पिएडत--श्राजकलके बावू श्रीर वडे-बड़े जज, मुन्सिफ, वकील श्रीर प्रोफेसर प्रमृति, जो हिन्दीके नामसे भी चिढ़ते हैं, हिन्दीको गन्दी श्रौर खासकर वैद्यक-विद्याको जगलियोंकी अधूरी विद्या समभते हैं, इस श्रायुर्वेद-सम्बन्धी ग्रन्थको इतने शौकसे क्यों श्रपनाते श्रीर श्रगते भागोंके लिये क्यों लालायित रहते हैं ? मैं घएटों इसी उलभनमें उलभा रहता हूँ, पर यह उलभन खुलभती नहीं, समस्या इल होती नहीं। पाउक । श्राप ही विचारिये, श्रगर पखहीन उड़ने लगे, पंगु दीड़ने लगे, नेत्रहीन देखने लगे, वहरा सुनने लगे, गूँगा बोलने लगे, मूक व्यास्यान फटकारने लगे श्रौर निरक्षर लिखने लगे, तो क्या श्रापको श्रचम्मा न होगा १

मेरे जैसे श्रायुवेंदकी ए वी सी ही भी न जानने वाले विद्या-बुद्धि-हीन धीठ लेखककी लिखी हुई "स्वास्थ्यरचा" श्रीर "विकित्साचन्द्रो-दय" श्रादि पुस्तकोंको पवलिक इतने चावसे क्यों पढ़ती है ? इस नगाय लेखककी लिखी हुई पुस्तकोंका प्रचार भारतके घर-घरमें, रामायणकी तरह, क्यों होता जा रहा है ? हिन्दी श्रीर श्रायुवेंदकों नफरतकी नज़रसे देखने वाले श्राधुनिक वानू, जज, डिप्टी कलक्टर, तहसीलदार, मुन्सिफ, सदर श्राला, स्टेशनमाष्टर श्रीर एम० ए०, वी० ए०, की डिग्नियों वाले श्रेज़ुएट प्रभृति इस तुच्छ लेखककी लिखी हुई "चिकित्साचन्द्रोदय' श्रीर"स्वास्थ्यरचा"को वहे श्रादर-सम्मान श्रीर इज्जतकी नजरसे क्यों देग्यते हे ? इन प्रश्नोंका सही उत्तर निका-लनेकी कोशिश में, में कोई वात उठा नहीं रखता, पर फिर भी जब में इन सवालोंका ठीक जवाव निकाल नहीं सकता, इन सवालोंको हल कर नहीं सकता, तब मेरा श्रन्तरात्मा—कॉन्शेन्स कहता है—इन श्रन्थांकी इतनी प्रसिद्धि, इतनी लोक-प्रियता श्रीर इज्जतका कारण तेरी योग्यता श्रीर विद्वत्ता नहीं, वरन जगदीशकी छपामात्र है।

श्रन्तरात्माका यह जवाव मेरे विलमें जॅच जाता है, मेरी उलक्षन सुलक्ष जाती है श्रीर मुक्ते राईभर भी सशय नहीं रहता। श्रगर में विद्वान् होता, शास्त्री या श्राचार्य्य-परीद्या पास होता, श्रायुर्वेद मार्त्तगृह या श्रायुर्वेद पञ्चानन प्रभृति पद्वियोंको धारण करने वाला होता, तो कदानित मुक्ते श्रन्तरात्माकी वात पर सन्देह होता। इस लम्बी-चौड़ी प्रसिद्धि श्रीर लोकप्रियताको श्रपनी योग्यता श्रीर विद्वत्ताका फल समक्षता, पर चूँ कि मैं श्रपनी श्रयोग्यताको श्रच्छी तरह जानता हूँ, इसिलये मुक्ते मानना पड़ता है, कि यह सब उन्हीं श्रनाथनाथ, श्रसहायों के सहाय, निरावलम्बोंके श्रवलम्ब, दीनबन्धु, दयासिन्धु, भक्तवत्सल, जगदीश—कृष्णकी ही दयाका नतीजा है, जो नेत्रहीनको सनेत्र, गूँगे को वाचाल, मूर्खको विद्वान, श्रव्यक्षको बहुक्ष, श्रसमर्थको समर्थ, कायरको श्रूर, निर्धनको धनी, रङ्कको राव श्रौर फ़क़ीरको श्रमीर बनानेकी सामर्थ्य रखते हैं।

हमारे जिन भारतीय भाइयो श्रीर श्रॅगरेजी-शिचा-प्राप्त वाबुर्श्रोको देवकीनन्दन, कसनिकन्दन, गोपीवल्लभ, व्रजविहारी, मुरारि, गिरवर-धारी, परम मनोहर, श्रानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रपर विश्वासन हो, जो उन्हें महज एक जबर्दस्त श्रादमी श्रथवा एक शक्तिशाली पुरुषमात्र समभते हों, उनके सर्वशक्तिमान जगदीश होने में सन्देह करते हों, वे श्रव से उनपर विश्वास ले श्रावें, उन्हे जगदात्मा परमात्मा समर्भे, उनकी सचे श्रीर साफ दिलसे भक्ति करें श्रीर हाथी-हाथ पुरस्कार लटें। कम-से-कम मेरे ऊपर घटनेवाली घटनाश्रोंसे तो शिचा लाभ करें। मैं नकटोंकी तरह श्रपना दल बढ़ानेकी गरज़से नहीं, वरन श्रपने भाइयोंके सुख शान्तिसे जीवनका वेड़ा पार करनेकी सदिच्छा से अपवीती सची वातें यदाकदा कहा करता हूँ। जो शुद्ध अशुद्ध मंत्र मुभे ख्राता है, जिससे मुभे स्वयं लाभ होता है, उसे श्रपने भाइयोंको वता देना मैं वड़ा पुराय-कार्य समभता हूँ। पाठको ! मै श्रापसे श्रपनी सची श्रौर इस जीवनमें श्रनुभव की हुई बातें कहता हूँ। जो सरल, शुद्ध श्रौर सशय-रहित चित्तसे जगदात्मा कृष्णुको जपते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको हर समय श्रपने पास समभ कर निर्भय रहते हैं, श्रिभमानसे कोसों दूर भागते है, किसी का भी श्रनिष्ट नहीं चाहते, श्रपने सभी कामोंको उनका किया हुश्रा मानते हैं, श्रपने तई ' कुछ भी नहीं समकते, घोर सकट कालमें उनको ही पुकारते श्रौर उनसे साहाय्य-प्रार्थना करते है, भक्तभयहारी कृष्ण मुरारि उनको च्लमरके लिये भी नहीं त्यागते, उनको प्रत्येक संकट से वनाते, उनके विषदके वादलोंको हवाकी तरह उड़ा देने हैं, उनकी मददके लिये, लक्मीको त्याग कर चीर सागरसे नंगे पैरों दौडे आते हैं। मैंने जो वार्ते कही है, वे राई-रत्ती सच है। इनमें ज़रा भी संशय नहीं। अगर दो और दो के चार होने में सन्देह हो सकता है, तो मेरी इन वार्तोंमें भी सन्देह हो सकता है।

एक घटनाके सम्बन्धमें, मैं "चिकित्साचन्द्रोदय" दूसरे भागमें लिख ही चुका हूँ। उसी घटनाको वारम्वार दुहराना, पिसेको पीसना और विद्वानोको श्रप्रसञ्च करना है, पर क्या करूँ जिस घटनासे रुग्णका सम्यन्ध है उसे एक वार, दो वार, हजार वार श्रीर लाखां-करोड़ा वार सनानेसे भी मनको सन्तोप नहीं होता। इसके सिया, उन्हों कृष्णकी प्रेरणासे मेरे साथ श्रमृतपूर्व भलाई करने वाले. मुभे श्रभयदान देनेवाले सज्जनोंको वारम्यार घन्यवाद दिये विना भी मेरी आत्माको शान्ति नहीं मिलती, इसीसे अपनी लिखी हर पुस्तक में में इस गानको गाया करता हूँ। सुनिये पाठक ! भारतके श्रभूतपूर्व वायसराय श्रीर गवर्नर जनरल लार्ड चेम्सफर्ड महोदय जैसे प्रसिद्ध सङ्गदिल यहे लाटने जो मेरे जैसे एक तुच्छ जीवपर श्रभूतपूर्व छुपा की, वह सब क्या था? वह उन्हीं कृष्णकी कृपाका फल थी। उन्हीं जगदात्माकी इच्छासे वायसराय मेरे लिये मोमसे भी नर्म हुए। वर्न्हांकी मजीसे वे मुक्तपर सदय हुए। उन्हींकी इच्छासे, उन्होंने मुक्ते घोर संकरसे वड़ी ही श्रासानीसे वचा दिया। इसके लिये मै जगदीशका तो कृतक्ष हूँ ही, पर साथ ही वायसराय महोदयकी च्यालुताको भी भूल नहीं सकता। परमात्मा करें, इमारे भूतपूर्व न्वायसराय लार्ड चेमसफर्ड महोदय श्रौर चगालके लाटके मू० पू० प्रायचेट सेंफ्रेटरी मिस्टर गोरले महोदय एम० ए०, सी० आई० ई०, श्राई० सी० ऐन० विरजीवन लाभ करते हुए जगदीशकी उत्तम से उत्तम न्यामताँको भोगँ।

यह घटना तो श्रब पुरानी हो चली, इसे हुए दो साल बीत गये। पाठक! श्रब एक नयी घटनाकी बात भी सुनें श्रीर उसे पागलोंका श्रलाप या मूर्ख बकवादीकी थोथी बकवाद न समक्ष कर, उसपर ग़ौर भी करें —

श्रभी गत नवम्बरमें, जब मैं इस पञ्चम भागका प्रायः श्राधा काम कर चुका था, मेरी घरवाली सख्त बीमार हो गयी। इधर बचा हु ब्रा, उघर महीनोंसे श्रानेवाले पुराने ज्वरने जोर किया। श्राँव श्रीर खूनके दस्तोंने नम्बर लगा दिया, मरीजा़की जिन्दगी ख़तरेमें पड़ गई। मित्रोंने डाकुरी इलाजकी राय दी। कलकत्तेके नामी-नामी तजुर्वेकार डाकृर बुलाये गये। इलाज होने लगा। घण्टे-घण्टे श्रीर दो-दो घएटेमें नुसख़े बदले जाने लगे। पैसा पानीकी तरह बखेरा -जाने लगा, पर नतीजा कुछ नहीं—सब व्यर्थ। "ज्यों-ज्यों द्वाकी मर्ज षढता गया" वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। न किसीसे बुखार कम होता था श्रौर न दस्त ही बन्द होते थे। श्रच्छे-श्रच्छे एम० डी० डिग्रीघारी वलायत श्रीर श्रमेरिकासे पास करके श्राये हुए पुराने डाकृर द्वाश्रोंपर दवाएँ बदल-बदलकर कि कर्त्तव्य विमृद हो गये। उनका दिमाग चक्कर खाने लगा। किसीने माथा खुजलाते हुए कहा—"अजी! पुराना बुख़ार है, ज्वर हृडियोंमें प्रविष्ट हो गया है, यकृतमें सूजन श्रा गई है। हमने श्रच्छी-से-श्रच्छी दवाएँ तजवीज कीं, ऐक्सपटौंसे सलाहें भी लीं, पर कोई दवा लगती ही नहीं, समभमें नहीं श्राता ष्या करें।" किसीने कहा-"अजी । श्रब समभे, यह तो एनीमिया है, रोगीमें खूनका नाम भी नहीं, नेत्र सफेर हो गये है, हालत नाजुक है, जिन्दगी ज़तरेमें है। खैर, हम उद्योग करते हैं, पर सफलताकी श्राशा नहीं — श्रगर जगदीशको रोगिणीको जिलाना मंजूर है श्रथवा मरीजाकी जिन्दगीके दिन बाक़ी है, तो शायद दवा लग जाय।" बस, क्तहॉ तक लिखें, बडे-बडे डाक्टर श्राकर मरीजाकी नन्ज देखने, स्टेथस-

कीपसे लग्ज वगैरः की जॉच करते, नुसखा लिखते श्रौर श्राठ-श्राठ, सोलह-सोलह एव वत्तीस-वत्तीस रूपराम जेन हवाले करके चलने एनते। यह नमाशा देख हमारी नाकों दम श्रागया। एक तरफ तो श्रनाप-श्रनाप रुपया व्यर्थ व्यय होने लगा, दूसरी श्रोर गृहिणीके चल वसनेसे घरकी क्या दशा होगी, छोटे-छोटे चार वचे किस तरह पलेंगे, इस विन्ताने हमें चूर कर दिया। हम खुद भी मरीज़ बन गये। बीच-बीचमें, जब कभी हम निराश होकर डाक्टरी इलाज त्यागकर श्रपना इलाज करना चाहने, हमारे ही श्राहमी हमपर फबतियाँ उडाते, हमें श्रव्वल नम्बर का माइज़र या कज़्स मन्खीचृस कहते। इसी लिहाजसे हम डाकृरों को न छोड़ सके। श्रन्तमें होमियोपेंथीके एक सुप्रसिद्ध श्रोर श्रहितीय चिकित्सक मी श्राये। उन्होंने भी श्रपने सब तीर चला लिये। जब उनके तरकशमें कोई भी तीर रह न गया तब, एक दिन सन्ध्या-समय वह भी निर पक्ड़कर बैठ गये। उस दिन रोगीकी हालत श्रव-तब हो रही थी।

हमारी, मरीजाकी या छोटे-छोटे वच्चोंकी खुशिकस्मतीसे, उसी

हिन हमारे पूज्यपाट माननीय वयोवृद्ध पिडतवर कन्हैयालालजी वैद्य'

सिग्सावाले, रोगिणीकी खबर पूछनेके लिए नशरीफ ले आये।

ध्याप रोगिणीको देख भालकर इस प्रकार कहने लगे—''वेशक मामला

कराग हैं, ज्वर पुराना हैं, अतिसार भी साथ हैं, ज्वर घातुगत हो

गया हैं, शरीरमें पहले ही वल और मांस नहीं हैं, फिर अभी १० दिन

की जचा होनेसे कमजोरी और भी वढ गई है। ईश्वर चाहता है,

तो जमीनमें लिया हुआ मनुष्य भी वच जाता है, पर मुक्ते आप पर

सग्त गुस्मा आता है। अफसोस है कि, आप आयुर्वेदमें इतनी गित

रमकर भी, डान्टरोंके जालमें बुरी तरह फॅस रहे हो! मालूम होता

हैं, आपके पास हपयाफालत् हैं, इसीसे निर्टयताके साथ उसे फंक रहे

हो। टाक्टर तो जवाव दे ही चुके। कहिये, और कोई नामी आमी

दाकृर थाक़ी हैं ? अगर हैं, तो उसे भी बुला लीजिये। मगर अब देर

करना सिरपर जोखिम लेना है। अगर श्राप हमारी वात मानें तो मरीज़ा का इलाज वतीर ट्रायलके तीन दिन स्वयं करें, नहीं तो हमारे हाथमें सींपें। में श्रापकी इस-कार्रवाईसे मन-ही-मन वहुत कुढ़ता हूँ। श्राप तो श्राजकल कई दिनसे कटरेमें श्राते ही नहीं। में नित्य श्रापके श्राफिसमें जाकर, बा० बद्रीप्रसाद जीसे समाचार पूछा करता हूँ। वह कहते हैं, श्राज सवेरे फलॉ डाक्टर श्राया था, दोपहर को फलॉ श्राया श्रीर श्रव वावू रामप्रताप जी श्रमुकको लेने गये हैं, तब मेरे श्रारिका खून खील उठता है। श्राज में बहुत ही दुखी होकर यहाँ श्राया हूँ। मित्रवर । श्रपने श्रायुर्वेदमें क्या नहीं है ? श्राप काञ्चनको त्याग कर काँचके पीछे भटक रहे हैं !" पिएडतजीका तत्वपूर्ण उपदेश काम कर गया, सबके दिलों में उनकी वात जँच गई। रोगिणीने हमारी चिकित्साके लिये इशारा किया। बस, फिर क्या था, हम जगदीशका नाम ले कर, इष्टदेव छष्णके सुपरविजनमें, चिकित्सा करने लगे।

श्रव हम श्रपने वैद्य-विद्या सीखनेके श्रीमलाषियोंके लाभार्थ यह बता देना श्रवुचित नहीं समसते, कि मरीजा़को मर्ज़ क्या था श्रीर उन्हें किन-किन मामूली दवाश्रोंसे श्राराम हुश्रा। यद्यि जो श्रायुर्वेद के धुरन्धर विद्वान, प्राणाचार्य या भिषक्श्रेष्ठ हैं, उन्हें इन पंक्तियोंसे कोई लाभ होनेकी सम्भावना नहीं, उनका श्रमूल्य समय वृथा नष्ट होगा, पर चूंकि हमारा यह प्रनथ बिल्कुल नौसिखियोंके लिये, श्रायुर्वेद का ककहरा भी न जानने वालोंके लिये लिखा जा रहा है, श्रत इस श्रमुभूत चिकित्सासे उन्हें लाभकी सम्भावना है, क्योंकि ऐसे ही इलमे हुए रोगियों या पेचीदा केसोंको देखने-सुननेसे चिकित्सा सीखने वाले श्रमुभवी बनते हैं। ये बातें कहीं-कहीं पर बड़ा काम दे जाती हैं।

रोगिणीको गर्भावस्थामें ही ज्वर होता था। वह होमियोपैथी द्वा पसन्द करती हैं, श्रतः उन्हें वही द्वा दी जाती श्रीर ज्वर द्य जाता था। महीनेमें जार बार ज्वर श्राता श्रीर श्राराम हो जाता।

मरीजा खाने-पीनेके कप्रके मारे, इल्का-इल्का ज्वर होनेपर भी उसे छिपाती और जब न्वरका जोर होता तब दवा खा लेतीं और फिर श्रपनी इच्छासे छोड़ देतीं। यह कहतीं, कि ज्वर चला गया, पर वास्तवमें वह जाता नहीं था, भीतर बना रहता था। इस तरह दो-तीन महीनोमें वह पुराना हो गया, घातुओं में प्रवेश कर गया। इस समय वह दिन रात चौरीसो घएटे वना रहने लगा। महीने-भर तक एक ज्ञणको भी कम न हुआ। ज्वरने श्ररीरकी सव धातुएँ चर लीं। वल श्रीर मास नाममात्रको रह गये। श्रतिसार भी श्रा धमका। दम-दम पर श्रॉव श्रीर खुनके दस्त होने लगे। श्रप्नि मन्द हो गयी। भोजन का नाम भी वुरा लगने लगा। इमने सवसे पहले श्रतिसारका दूर करना उचित समका, क्योंकि दस्तोंके मारे रोगीकी हालत खतरनाक होती जा रही थी। सोचा गया "कर्पुराटियटी", जो चिकित्सा-चन्ट्रोदय तीसरे भागके पृष्ठ ३४० में लिखी है, इस मौकेपर श्रच्छा काम करेंगी। उनसे अतिसार तो नाग्र होगा ही, पर ज्वर भी कम होगा, क्योंकि ऐसे इठीले ज्यरोमें, खासकर सिल या उरः चतके ज्वरोमें, जब ज्वर सैंकडों उपायोंसे जरा भी टस-से-मस न होता था, दम कपूरके योगसे बनी हुई दवाऍ देकर, उनका श्रपूर्व चमत्कार देग चुक थे। निदान, छें-छे घएटोंके श्रन्तरसे "कपूरादिवटी" दी जाने लगा। पहली ही गोलीने श्रपना श्राश्चर्यजनक फल दिखाया। चीरीस घएटोमें स्वर कुछ टेरको हटा। दस्त भी कुछ कम आये। दूमरे दिन श्रॉव श्रीर सृनका श्राना धन्द हो गया। ज्वर १८ घएटेसे कम रहा। तीसरे दिन पा१० पतले दस्त हुए, जिनमें श्रॉव श्रीर खून नहीं थी श्रौर ज्वर वारह घएटे रहा। उस दिन हमने हर चार-चार घगटेपर दोन्टो श्रीर तीन-तीन माशे विल्वादि चूर्ण, जो तीसरे भागके पृ०२७० में लिगा हे, अर्फ सीफ और श्रक् गुलावके साथ दिया। चीये दिन दस्त एक दम वंधकर खाया, ज्वर ३।४ घएटे रहा और उतर गया। पाँचचें दिन ज्वर श्रीर श्रतिसार दोनों विदा हो गये।

4

· पाठक ! जब कभी श्रापको ज्वर श्रीर श्रतिसार या ज्वरातिसारण का रोगी मिले, उसे चाहे बड़े-बड़े चिकित्सक न आराम कर सके हों. श्राप ऊपरकी विधिसे दवा दें, निश्चय ही श्राराम होगा श्रीर लोगोंको श्राश्वर्य्य होगा । जिसे केवल ज्वर हो, श्रतिसार नहो, उसे ये गोलियाँ. न देनी चाहियें। हाँ, जिसे केवल श्रामातिसार या रक्तातिसार हो. ज्वर न हो, उसे भी ये गोलियाँ दी जासकती हैं। हाँ, मरीजाके हाथ-पैरों श्रौर मुखपर वरम या सूजन भी श्रा गई थी, श्रतः शरीरके शोथ या सूजन नाश करनेके लिये, हमने "नारायण तेल" की मालिशः कराई श्रौर श्रागे छुठे दिनसे, पहलेकी दवाएँवन्द करके, 'सितोपलादि चूर्ण," जो दूसरे भागके पृष्ठ ४४० में लिखा है, खानेको देते रहे श्रीर भोजनके साथ "हिंगाष्टक चूर्ण" सेवन कराते रहे। पर एक तरह ज्वरके चले जानेपर भी,मरीजाकी ज़्वानका जायका न सुघरा, मुँहका स्वाद ख़राव रहने लगा, भूख लगनेपर भी खानेके पदार्थ श्ररुचिके मारे श्रच्छे न लगते थे। हमने समम लिया कि, श्रभी ज्वरांश शेष है. श्रतः तीन माशे चिरायता रातको दो तोले पानीमें भिगोकर, सवेरे ही उसे छानकर, उसमें दो रत्ती कपूर श्रौर दो रत्ती शुद्ध शिलाजीत मिला कर पिलाना ग्रुक्त किया। सात दिनमें रोगिणीने पूर्ण ग्रारोग्य लाभ किया। इस नुसख़ेने हमारे एक ज्योतिषी-मित्रकी घरवालीको चार ही दिनमें चगा कर दिया। वह कोई चार महीनेसे ज्वर पीड़ित थीं। कई डाक्टर-वैद्योंका इलाज हो चुका था।

इसमें हुच्लाकी हुपाका क्या फल देखा गया, यह हमने नहीं कहा। क्योंकि रोगी तो श्रीर भी श्रनेक, हर दिन श्रसाध्य श्रवस्थामें पहुँच जाने पर भी, श्रारोग्य लाभ करते हैं। वात यह है, कि जिस दिन रातको दस्तोंका नम्बर लग गया, ज्वर धीमा न पड़ा, श्रवस्था श्रीर भी निराशाजनक हो गई, डाक्टर हताश होकर जवाब दे गये, हमने हुच्लासे प्रार्थना की कि, रोगीका जीवन है तो रोगी दस पाँच -दिनमें या महीने दो.महीनेमें आराम हो ही जायगा। श्रगर सॉस.पूरे
-हो गये हैं, तो किसी तरह वचेगा नहीं श्रीर वचनेकी कोई उम्मीद
वाकी भी नहीं है। ऐसी निराशाजनक श्रवस्था होने पर भी, रोगीकी
हालत श्रगर ठीक कल सबेरे सुधर जायगी श्रीर चार पॉच दिनमें
रोगी निरोग हो जायगा। नाथ! हमने श्रापके कई करिश्मे पहले तो
देखे ही हैं, पर श्राज फिर देखनेकी इच्छा है। हमारी प्रार्थना स्वीकार
हुई। हमारी केवल एक गोली खानेके वाद, सबेरे ही मरीज़ाने
कहा—"श्राज मेरी तवियत कुछ ठीक जान पड़ती है। इसके वाद
मरीजा जैसे चगी हुई, हम लिख ही चुके हैं। पाठक! इस चमत्कार
को टेखकर, हम तो उस मौहन पर मोहित हो गये—सव तरह
उसके हो गये। कहिये, श्राप भी उसके होंगे या नहीं?

विनीत— हरिदास ।





| विपय                               | पृष्ठाक | विषय                           | प्रष्टांक |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| पहला ऋध्याय ।                      |         | दूपी विष क्यों कुपित होता है ? | १४        |
| विष-वर्णन                          | १       | दूषी विपकी साध्यासाध्यता       | १५        |
| विषकी उत्पत्ति                     | ę       | कृत्रिम विप भी दूषी विप        | १५        |
| विषके मुख्य दो भेद                 | 8       | गरविषके लच्चण                  | १६        |
| जगम विषके रहनेके स्थान             | પ્ર     | गरविपके काम                    | १६        |
| ~                                  | _       | स्थावर विषके कार्य             | १७        |
| जंगम विषके सामान्य कार्य           | Ę       | स्थावर विषके सात वेग           | १७        |
| स्थावर विषके रहनेके स्थान          | Ę       |                                | •         |
| कन्द-विष                           | 9       | दूसरा ऋध्याय।                  |           |
| कन्द-विपोंकी पहचान                 | ø       | सर्व विष चिकित्सामें याद       |           |
| कन्द-विपोंके उपद्रव                | 두       | रखने योग्य वातें               | 38        |
| श्राजकल काममें श्रानेवाले कन्द्रि  | ष ६     |                                |           |
| श्रशुद्ध विप हानिकारक              | 3       | तीसरा अध्याय।                  |           |
| विपमात्रके दश गुण                  | 3       | स्थावर विषोंकी सामान्य         |           |
| दशगुणोंके कार्थ                    | १०      | चिकित्सा ' '                   | २७        |
| दूषी विषके लच्चण                   | ११      | वेगानुसार चिकित्सा             | २७        |
| दूपी निप क्या मृत्युकारक नहीं होता | 85      | स्थावर विप नाशक नुसखे          | ३०        |
| दूपी विषकी निरुक्ति                | १२      | श्रमृताख्य घृत                 | ३०        |
| स्थान विशेषसे दूषी विषके लच्चण     | १३      | महासुगन्धि श्रगद               | ३०        |
| दूपी विपके प्रकोपका समय            | 88      | मृत सञ्जीवनी                   | ३१        |
| प्रकुपित दूपी विषके पूर्वरूप       | \$8     | विपन्न यवागृ                   | ३२        |
| प्रकुपित दूषी विपके रूप            | १४      | श्रजेय घृत                     | ३३        |
| दूषी विषके भेदोंसे विकार-भेद       | 88      | महासुगन्ध इस्ती श्रगद          | ३३        |

| घिपय                                     | प्रशक             | विपय                                                 | प्रशंक     |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>प</b> ःरागद                           | ३४                | धनृग शोधनेकी विधि                                    | ७२         |
| सित्ता स्थावरविष विकित्स                 | ग ३५              | श्रीपधि प्रयोग                                       | ७२         |
| सर्व विप नाशक नुसखे                      | ३६                | धत्रेके विपक्षी शान्तिके उपाय                        | ७१         |
| चौथा ऋघ्याय ।                            |                   | विरमिटी श्रीर उसकी शानि                              | त ७६       |
| चाया अध्याय ।<br>विष उपविषों की चिकित्सा | 38                | र्याप ध-प्रयोग                                       | <b>v</b> v |
| वत्सनाभ विपकी शान्ति                     | 80                | भिलावे श्रीर उसकी शान्ति                             | ৬৯         |
| •                                        |                   | ्रिलावे शाधनेकी तरकीर्वे                             | 50         |
| विप-शोधन-विधि<br>विष पर विष क्यों ?      | 85<br>85          | भिलावे सेवनमें सावधानी                               | ೯೦         |
| ावप पर ावप क्या !<br>निस्य विष-सेवन विधि | धर्<br>धर्        | र्श्रीपधि-प्रयोग                                     | 51         |
| विप सेवनके धयोग्य मनुष्य                 | ४३                | भिला शा-विष नाशक उपाय                                | <b>5</b> 7 |
| विष सेवनपर व्यपध्य                       | 88                | भॉगका वर्णन                                          | <b>=</b> 8 |
| कुछ रोगॉपर विपका उपयोग                   | 88                | भौगके चन्द नुमरो                                     | ŧ o        |
| वरसनाम, विपकी शानितके उपाय               | र ४७              | मौंगका नशा नाश करने के उपा                           | य ६१       |
| सिखया विपकी शान्ति                       | 상드                | जमालगोटेका चर्णन                                     | દશ         |
| संखिया वालेको ध्यपथ्य                    | 41                | शोधन-विधि                                            | 88         |
| सिखपा विप नाशक उपाय                      | 48                | जमालगोटेसे हानि                                      | 88         |
| श्राक श्रीर उसकी शान्ति                  | પૂપ્              | शान्तिके उपाय                                        | £\$        |
| श्राकके उपयोगी नुसले                     | ২৩                | ग्रापधि-प्रयोग                                       | 83         |
| थृहर श्रीर उसकी शान्ति                   | દ્                | श्रफीमका वर्णन                                       | દ્ભ        |
| किहारी श्रीर उसकी शानि                   | • • •             | श्रीपधि-प्रयोग                                       | १०३        |
| कविहारीसे हानि                           |                   | साफ श्रफीमकी पहचान                                   | 114        |
| कावहारास हाान<br>विप-शान्तिके ठपाय       | <i>ق</i> لا<br>وب | श्रफीम शोधनेकी विधि<br>हमेशा श्रफीम खानेवालॉकी दगा   | 111        |
| श्रीपधि-प्रयोग                           | ५२<br>६४          | धनसा अज्ञान खानवाकाका दुशा<br>धजीम छोड़ते समयकी दुशा |            |
| कनेर श्रीर उसकी शान्ति                   | ६७                | अफीमका जहरीका श्रसर                                  | ११६<br>१२० |
| कनेर से हानि                             | ξo                | श्रफीम-युदानेकी तरकीर्ने                             | 177        |
| कनेरके विपकी शान्तिके उपाय               | ٤¤                | श्रफोम विप नाशक उपाय                                 | <b>111</b> |
| ष्ट्रीपधि-प्रयोग                         | ६६                | कुचलेका वर्णन                                        | १३०        |
| घत्रा श्रीर उसकी शान्ति                  | ७०                | कुचलेके गुण श्रवगुण प्रभृति                          | १३०        |
|                                          |                   |                                                      |            |

| विषय                           | प्रष्टांक  | विषय                                    | प्रशंक                     |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| कुचलेके विकार श्रीर धुनुस्तम्म | के         | चिकित्सा                                | १४६                        |
| लक्ष्योंका सुकाविला            | १३२        | सवारियोंपर विषके लच्चण                  | १४६                        |
| कुचलेका विष उतारनेके उपाय      | १३४        | चिकित्सा                                | १२७                        |
| श्रीषधि-प्रयोग                 | १३४        | नस्य, हुका, तस्वाकू भौ                  | ₹                          |
| जल-विष नाशक उपाय               | १४३        | फूलोंमें विप                            | १२७                        |
| शराब उतारनेके उपाय             | १४३        | चिकित्सा                                | १२७                        |
| सिंदूर, पारा, श्रादिकी शानि    | त १४४      | कानके तेलमें विषक्ते लच्चगा<br>चिकित्सा | १४ <i>=</i><br>१४ <i>=</i> |
| शत्रुश्रों द्वारा भोजन-पान, ते | ल          | श्रक्षनमें विपके लच्चा                  | १ <i>१</i> =               |
| श्रीर सवारी श्रादिमें प्रयो    | ग          | चिकित्सा                                | <b>१</b> १=                |
| कियेद्वप विषोंकी चिकित्सा      |            | खड़ाऊँ, जूते, और गहनोंमें विष           |                            |
| विष देनेकी तरकीर्वे            | १४६        | चिकित्सा                                | १४६                        |
| विप-मिले भोजनकी परीचा          | 189<br>189 | विप-दृपित जल                            | १४६                        |
| गन्ध या भाफसे विष-परीचा        | १४८        | जल-शुद्धि-विधि                          | १६०                        |
| विकित्सा                       | ₹8=        | विप-दृषित पृथिवी                        | १६९                        |
| प्रासमें विप-परीचा             | 888        | पृथित्री-शुद्धिका उपाय                  | १६१                        |
| चिकित्सा                       | 385        | विष-मिली धुर्श्ने श्रीर हवाकी           |                            |
| दाँतुन प्रभृतिमें विष-परीचा    | 388        | शुद्धिके उपाय                           | १६१                        |
| चिकित्सा                       | १५०        | विप-नाशक सिन्त उपाय                     | १६२                        |
| पीनेके पदार्थों में विप-परीचा  | १५०        | गर-विष-चिकित्सा                         | १६३                        |
| साग तरकारीमें विष-परीचा        | १५०        | गर-विष नाशक नुमखे                       | १६४                        |
| भामाशयगत विपके लक्ष्या         | १४१        | दूसरा खण्ड                              |                            |
| चिकित्सा                       | १५१        | जंगमविष-चिकित्सा                        |                            |
| पक्वाशयगत विषके लच्चग          | १४२        |                                         | •                          |
| चिकि <b>रसा</b>                | १४३        | सर्प विष चिकित्सा                       | १६७                        |
| मालिश करानेके तेलमें विप-परी   |            | साँपींके दो भेद                         | १६७                        |
| चिकित्सा                       | 448        | दिन्य सर्वों के लच्च ग                  | १६७-                       |
| अनुनेपनमें विपके तस्या         | १४४        | पार्थिव सर्पों के लक्ष्म                | १६८                        |
| चिकिस्सा                       | १४४        | साँवींकी पैदायश                         | १६८                        |
| मुखबेपगत विषके लच्चा           | १४६        | साँपौके दाढ़ दॉत                        | १६८ ।                      |

|                                   | [ ક     | ]                                |                |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|----------------|
| <br>विषय                          | ्रहाइ ∫ | विपन                             | पृष्टांक       |
| मॉॅंपॉकी उन्न शीर उनके पैर        | 100     | मात वेगोंके लच्च                 | १८४            |
| माँपिन तीनतरहके बच्चे जनती है     | १७०     | दर्शकर मर्पके विपके सात वेग      | १८७            |
| म्पिंकी किन्में                   | १७२     | मण्डली ,, ,,                     | १८८            |
| मॉर्जिके पाँच भेद                 | १७१     | राजिल ., ,,                      | ₹⊏⊏            |
| साँवाँकी पहचान                    | १७३     | पशुर्श्रॉमॅ विप-वेगके लच्च       | १मह            |
| भोर्गा                            | १७३     | पिच्चॉमॅ विप-वेगके लक्तवा        | १८६            |
| मएडली                             | १७३     | मरे हुए श्रीर वेहोश हुएकी पहचान  | १८६            |
| राजिल                             | १७४     | मर्प-विष चिकिन्मामें याद रम्बने- |                |
| निर्दिप                           | そっそ     | योग्य वार्ते                     | १३१            |
| दोगले                             | १७४     | मर्पे विपमे बचाने वाले टपाय      | २१४            |
| मॉॅंवॉके विपकी पहिचान             | 303     | मर्प-विष-चिकित्मा                | 2१७            |
| देश कालके मेरमे मॉॅंपॉके विप      |         | वेगानुमार चिकिन्मा               | >१७            |
| ग्रमाध्य                          | १७६     | दर्जीक्रॉकी वेगानुसार चिक्न्सि   | २१्८           |
| मपंके काटनेके कारण                | १७≂     | मगदर्लाकी वेगानुरूप चिकिन्मा     | <b>२१</b> ६    |
| मर्पके काटनेके कारण जाननेके       |         | राजिलकी वेगानुसार चिकिन्मा       | 285            |
| तरीके                             | ₹∪€ }   | दोपानुमार चिकिता                 | 220            |
| मर्प-डगके भेड                     | १८०     | डपड़वानुमार चिकिया               | <b>२</b> >>    |
| विचरनेके ममयसे मॉॅंपॉकी           |         | विपकी उत्तर क्रिया               | 252            |
| पहचान                             | १=      | विप नागक भ्राद                   | 223            |
| श्रवस्था-मेटमे मर्प-विपक्षी तेजी- | Ì       | ताच्यो ग्रगट                     | 223            |
| सन्दी                             | १⊏१     | महा श्रगद                        | 258            |
| मॉॅंपॉके विपके लच्चा              | १⊏२     | दशाग शृप                         | 328            |
| द्वीकरके विषके लच्चया             | १=२     | श्रजित भ्रगद                     | عود            |
| मण्डली ,, ,,                      | १ू=>    | चन्डोद्य भगद्                    | <sub>क्र</sub> |
| राजिल "                           | १=३     | ऋपम भ्रगद                        | 224            |
| विपके लच्या जाननेसे साभ           | १ूम३    | भ्रमृत घृन                       | २२६            |
| साँप साँपिन प्रमृतिके दसनेके      | ļ       | नागद्रन्यादि घृत -               | २२६            |
| वप्य                              |         | ताएडुजीय घृत                     | २२७            |
| विपके सात वेग                     | र्दद    | मृत्युपाशापह घृत-                | २२७            |

| विषय                                         | प्रष्ठाक          | विषय                               | प्रष्टीक    |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| सर्प-विवकी सामान्य चिकित्सा                  | २२म               | बर्र-विष नाशक नुमखे                | २१६         |
| सर्प-विष नाशक नुसखे                          | २२५               | चींटियोंके काटेकी चिकि०            | 335         |
| सर्प-विषकी विशेष चिकित्सा                    | २४६               | चींटियोंसे बचनेके उपाय             | g ö o       |
| दबींकर श्रीर राजितकी श्रगद                   | २४६               | चींटीके काटनेपर नुसखे              | ₹0 <b>१</b> |
| मरहती सर्पकी भगद                             | २४६               |                                    |             |
| गुहेरेके विषकी चिकित्सा                      | २४७               | कीट-विष नाशक नुसखे                 | ३०१         |
| कनखजूरेकी चिकित्सा                           | २४५               | बिल्लीके काटेकी चिकित्सा           | ३०४         |
| बिच्छू-विष-चिकित्सा                          | २५०               | नौलेके कारेकी चिकित्सा             | ३०४         |
| बिच्छू-विष-चिकित्सामें याद रख                | _                 | नदीका कुत्ता मगर मछली              |             |
| योग्य बार्ते                                 | े<br>२ <b>५</b> ४ | श्रादिके काटेका इलाज               | ३०५         |
| बिच्छू-विष नाशक नुसखे                        | २६०               | श्रादमीके काटेका इलाज              | ३०५         |
| मूषक-विष-चिकित्सा                            | २७४               | छिपकलीके विषकी चिकिव               | ३०६         |
| लापरवाहीका नतीजा-प्राणनाश                    | २७४               | श्वान विप-चिकित्सा                 | ३०७         |
| चूहे भगानेके उपाय                            | २७=               | बावले कुरोके लच्च                  | ३०७         |
| चूहोंके विषसे बचनेके उपाय                    | २७८               | कुत्ते बावले क्यों हो जाते है ?    | ३०८         |
| श्राजकलके विद्वानोंकी श्रनुभृ                | ्त                | पागल कुरोके काटेके लच्च            | ३०८         |
| बार्ते                                       | २म१               | पागत्तपनके श्रसाध्य तस्य           | ३०८         |
| चूहेके विषपर आयुर्वेदकी बातें                | २८३               | हिकमतसे बावले कुत्तेके काटने       | र्व         |
| मूषक विष-चिकित्सामें याद रख                  |                   | बच्य                               | 308         |
| योग्य बार्ते                                 | रम्               | बावले कुत्ते के काटे हुएकी परीच    | ा ३११       |
| मूषक-विष नाशक नुसखे                          | २मम               | परीचा करनेकी विधि                  | ३११         |
| मच्छर-विष-चिकित्सा                           | २६०               | ् हिकमतसे श्रारम्भिक उपाय          | ३१२         |
| मच्छर भगानेके उपाय                           | २६१               | ब्रायुर्वेदके मतसे बावले कुत्ते के |             |
| मच्छर विष नाशक नुमखे                         | 787               | काटेकी चिकित्सा                    | ३१४         |
| मक्खीके विषकी चिकित्सा                       |                   | चन्द श्रपने-पराये परीचित उपा       | -           |
| मक्खी भगानेके उपाय                           | 835               | र्वान-विष नाशक नुसखे               | ३१८         |
| मक्ती-विप-नाशक नुपसे<br>क्रिके किन्स क्रिकेट | 835               | जौंकके विषकी चिकित्सा              | ३२२         |
| बर्रेके विषकी विकित्सा                       | રદપૂ              |                                    | <b>3</b> ,, |
| बरों के भगानेके उपाय                         | २१६               | खटमल भगानेके उपाय                  | २५२         |

1

४०३

| <del>.</del>                  |            | manufacture of the state of the |              |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| विषय                          | पृष्ठाक    | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र्षांक       |
| शेर और चीते ग्रादिके किरं     | 1          | चन्दनादि चूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३४८          |
| जुड़मोंकी चिकित्सा            | ३२४        | पुष्यानुग चूर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३४६          |
|                               |            | श्रशोक घृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६०          |
| मग्रह्क-विप-चिकित्सा          | ३२६        | शीतकल्याग्। घृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६ <b>१</b>  |
| भेड़िये और वन्दरके काटेक      | রী         | प्रदरादि लौह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३६२          |
| विकित्सा                      | ३२७        | प्रदरान्तक लीह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इ६२          |
| मकड़ीके विपकी चिकित्सा        | ३२⊭        | शतावरी घृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६३          |
| •                             | •          | स्रोम रोग-चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ર્ફ્ઇ        |
| तीसरा खण्ड                    | <b>r</b> . | सोम रोगकी पहचान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६७          |
|                               |            | सोमरोगसे मुत्रातिसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३६४          |
| स्त्री-रोगोंकी चिकित्र        | सा ।       | सोमरोगके निदान-कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 & 8        |
| •                             |            | सोमरोग नाशक नुमखे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६४          |
| प्रदर रोगका वयान              | 336        | योनिरोग चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६७          |
| प्रदर रोगके निदान कारण        | ३३६        | योनिरोगकी किस्में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६७          |
| प्रदर रोगकी किस्में           | ३३७        | योनिरोगोंके निदान-कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६म          |
| चातज प्रवरके सम्बाख           | ३३७        | वीसों योनिरोगोंके बचाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६६          |
| पिसज प्रदरके लचागा            | 3 ₹ ⊏      | योनिकन्द रोगके लचाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹७१          |
| कफज प्रदरके ताचाया            | ३३८        | योनिरोग-चिकित्सामें याद रखने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.7          |
| त्रिदोपज प्रटरके सत्त्रम्     | 53二        | योग्य वार्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३७३          |
| खुजासा पहचान                  | ३३६        | योनिरोग नाशक नुसखे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३७४          |
| श्रत्यन्त रुधिर बहनेके उपद्रव | 3 € €      | ्रयोनि सकोचन योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹ <b>5</b> ₹ |
| प्रदर रोग भी प्राश्वनाशक है   | 380        | कोम नाशक नुमरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350          |
| श्रसाध्य प्रदश्के लच्छा       | ३४१        | नप्टात्तेव चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| इतान यन्द करनेको शुद्ध        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६०          |
| म्रार्शकी पहचान               | ३४१        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |
| भद्र रोगकी चिकित्सा-दिधि      | ३४३        | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६४          |
| प्रदर नाशक जुमसे              | ३४४        | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8°र्         |
| श्रमीरी चुपखे                 | ३५७        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४०१          |
| कुरजाए इवसेह                  | ३५७        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४०२          |
| जीरक श्रवचेष्ट                | ३१८        | शुद्ध आर्रीवके तसाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४०३          |
|                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| विषय                                    | पृष्ठांक    | विपय                               | प्रष्टांक   |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| √भासिक धर्म जारी करनेवा <b>ले</b> नुसखे | १०३         | गर्भस्राव श्रीर गर्भपातके निदान    | ४६०         |
| थन्ध्या-चिकित्सा                        | ४१२         | गर्भस्नाव श्रीर गर्भपातमें फर्क    | ४६१         |
| गर्भको शुद्ध रजनीर्यकी जरूरत            | <b>४१</b> २ | गर्भसाव या गर्भपातके प्रवेरूप      | ४६१         |
| √स्त्री पुरुपोंके बाँमपनेकी परीचा       | -           | गर्भ श्रकालमें क्यों गिरता है ?    | <b>४६</b> १ |
| बाँमोंके भेद                            | ४१६         | गर्भपातके उपद्रव                   | ४६२         |
| बॉॅंस होनेके कारगा                      | ४१७         | गर्भके स्थानान्तर होनेसे उपद्रव    | ४६२         |
| फूलमें दोप होनेके कारण                  | <b>४१</b> ७ | गर्भपानके उपद्रवोंकी चिकित्सा      | ४६३         |
| फूलमें क्या दोप है उसकी परीचा           |             | र्गार्भिगीकी महीने महीनेकी         |             |
| फूल-दोप की चिकित्सा-विधि                | ४१८         | चिकित्सा                           | ४६४         |
| हिकमतसे बाँस होने के कारण               | ४२०         | वायुसे सूखे गर्भकी चिकित्सा        | ४६८         |
| बाँमके जन्म श्रीर चिकिता                | ४२२         | सच्चे श्रीर मूठे गर्भकी पहचान      | ४६६         |
| गर्भप्रद नुसखे                          | ४२६         | प्रसवका समय (बच्चा जननेका          |             |
| श्रमीरी नुसखे                           | ४४६         | समग)                               | ४६६         |
| बृहत क्ल्यागा घृत                       | ४४६         | प्रसव-विलम्ब-चिकित्सा              | ४७१         |
| बृहत् फल घृत                            | ४४७         | हिकमतसे निदान श्रीर चिकित्सा       | ४७१         |
| दूसरा फब घृत                            | 882         | बचा जननेवालीको शिचार्ये            | 808         |
| वीसरा फुल घृन                           | 388         | शीघ्र प्रसव कराने वाले उपाय        | ४७४         |
| फलकल्याण् घृत                           | 388         | मरा हुन्रा बचा निकातने श्रीर       |             |
| प्रियंग्वादि तैल                        | ४५०         | गर्भ गिरानेके उपाय                 | ४८४         |
| शतावरी घृत                              | ४४१         | गर्भ गिराना पाप है                 | ४८४         |
| चृष्यतम घृत                             | ४४१         | गर्भ गिराना उचित है                | ४८६         |
| कुमार कल्पद्धम घृत                      | 842         | पेटमें मरे जीतेकी पहचान<br>        | 820         |
| -बन्ध्या बनाने वाली श्रौषधिये           | ř           | गर्भ गिराने वाले नुसखे             | ४८८         |
| या गर्भ न रहने देनेवाली                 | `           | Ø                                  | <b>ક</b> ટર |
| द्वाऍ                                   | <b>ઝપૂર</b> | मूढ़ गर्भके लच्चण                  | ४६३         |
|                                         |             | मूद्गर्भकी चार प्रकारकी गतियाँ     |             |
| गर्भिगी-रोग-चिकित्सा                    | 878         | मूढ़ गर्भकी स्राठ गति              | 888         |
| ज्वर नाशक नुसस्ते                       | 378         | श्रसाध्य मूद् गर्भ श्रौर गर्भिणीवे |             |
| श्रतिसार श्रादि नाशक नुसखे              | ३५४         | <b>तत्र्या</b>                     | 884         |
| गर्भस्राव श्रौर गर्भपात                 | ४६०         | मृतगर्भके तत्त्रण                  | 438         |

| स्तिकान्तक रस ४१० व्राह्म विका विनोद रस ४१० व्राह्म स्तिका विनोद रस ४११ व्राह्म सार्थ ४३० व्राह्म सार्थ ४३० व्राह्म सार्थ ४३० व्राह्म सार्थ ४३० व्राह्म सार्थ ४३१ व्राह्म सार्थ ४३१ व्राह्म सार्थ ४११ व्राह्म सार्थ ४११ व्राह्म सार्थ ४११ व्राह्म सार्थ ४११ व्राह्म सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्य सार्य सार्थ सार्य सार |                             | [ 5         | ]                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| पेटमें बबेके मरनेके कारण १६६ मिंगी के और असाध्य लच्छा १६८ महत्व गर्भ विकित्सा १६८ महत्व गर्भ विकित्सा १६८ महत्व न्या ने विकित्सा १६८ महत्व ने विकित्सा १६८ महत्व ने विकित्सा १८० महत्व ने विकित्सा १८३ महत्व ने विकित्सा १८० महत्व होण महत्व होण महत्व होण महत्व होण १८६ महत्व होण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Esta                        | पृष्टाक     | विषय                     | पृष्ठीक         |
| गर्भियोके और श्रमाध्य लच्या ४६० मृह गर्भ विकिस्सा १६० कर वृपित दूधके लच्या १६६ कर वृप्प युद्ध कर वृप्प वृपित दूधके लच्या १६६ कर वृप्प युद्ध कर वृप्प वृपित दूधके लच्या १६६ कर वृप्प युद्ध कर वृप्ध युद्ध वृप्ध युद्ध वृप्ध युद्ध युद्ध वृप्ध युद्ध युद्ध वृप्ध युद्ध वृप्ध युद्ध युद्ध वृप्ध युद्ध वृप्ध युद्ध युद्ध व | 1417                        | ı           | हरध-चिकिस्सा             | 48=             |
| मह गर्भ चिकिस्सा श्रद्ध गर्भ चर्म चे दोप श्रद्ध गर्भ चर्म चे देप श्रद्ध गर्भ चर्म चर्म चर्म चर्म चर्म चर्म चर्म चर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |             |                          | ५१ू⊏            |
| श्रपरा या जेर च निकलनेसे हानि ४०२ कर देपित द्धके लच्या ११६ तिकालनेकी तरकीर्ने १०३ कर देपित द्धके लच्या ११६ त्रिटोप द्धित व्धके लच्या ११६ त्रिटोप द्धित व्धके लच्या ११६ त्रिटोप द्धित व्धके लच्या ११६ त्रिटोप व्यक्तके त्रिया ११० त्रिटोप व्यक्तके त्रिया ११० त्रिटेप व्यक्तके त्रिया ११० त्रिटेप व्यक्तके त्रिया ११६ त्रिटेप व्यक्तके त्रिटेप व्यक्तके त्रिया ११६ त्रिटेप व्यक्तके त्रिया ११६ त्रिटेप व्यक्तके त्रिया ११६ त्रिटेप व्यक्तके त्रिटेप व्य |                             |             |                          | ४१६             |
| तेर निकालनेकी तरकीर्ने ५०० त्रिटोप दृ पत दृ धके तक्षण ११६  यादकी चिकित्सा ५०३ व्यक्त क्षण ११६  प्रस्तिका विकित्सा ५०३ व्यक्त क्षण ११६  प्रस्तिका विकित्सा ५०३ व्यक्त के रोगोंसे दृ धके दोप  प्रस्तिका शिवान ५०३ व्यक्त के रेगोंसे दृ धके दोप  प्रस्तिका शेगके निदान ५०३ व्यव्य विका तरकीर्वे ५२०  स्त्री कटले कट तक प्रस्ता १ ५०६ व्यव्य प्रदेश  स्त्री का शेगोंकी चिकित्सा ५०० व्यव्य शेष्य व्यव्य व्यव्य प्रदेश  स्त्री का शेगोंकी चिकित्सा ५०० व्यव्य व्यव्य प्रदेश  स्त्री का गोंक व्यव्य ५०० व्यव्य | मूद् ग्रभ ।चाकत्ता          |             |                          | ४१६             |
| बादकी चिकित्सा प्रस्ताके लिये वला तेल प्रस्ताके तिकित्सा प्रम्ताके तिवान प्रम्ताके तिवान प्रम्ताके तिवान प्रम्ताके तिवान प्रम्ताके तिवान प्रम्ताके तेवान प्र |                             |             |                          | ४१६             |
| प्रस्तिक विषे वजा तेल प्रथ्य वालकोंके शेगींते द्विक दोप प्रस्तिक विकित्सा प्रथ्य स्वान के त्याय स्वान के त्याय स्वान के त्याय प्रथ्य स्वान के त्याय स्वा |                             |             |                          | ४१६             |
| प्रसृतिका चिकित्सा ५०४ जाननेकी तरकीयें ५२० सृतिका रोगके निदान ५०४ सृतिका रोग ५०६ स्त्री कवसे कव तक प्रसृता १ ४०६ स्त्री कवसे कव तक प्रसृता १ ४०६ स्त्रिका रोगोंकी चिकित्सा ४०७ मक्कत ग्रुल ४०० सृतिका रोग नाशक नुसखे ४०६ सौभाग्य ग्रुग्छी पाक ४०६ सौभाग्य ग्रुग्छी पाक ४०६ सौभाग्य ग्रुग्छी पाक ४०६ शीरकाद्य मोदक ४१० पञ्चजीरक पाक ४१० प्रतिकान्तक रस ४१० प्रताप लकेरवर रस ४१० प्रताप लकेरवर रस ४१० प्रतिका गजकेसरी रस ४११ सृतिका गजकेसरी रस ४११ स्तिन कठोर करनेके उपाय ५१६ स्तन कठोर करनेके उपाय ५१६ स्तन श्रीर स्ततन्य रोग-उपाय ५१६ स्तन रोगके कारण श्रीर भेद ४१० हिम्बप्रन्थियाँ ५३६ स्तन रोगके कारण श्रीर भेद ४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |             |                          |                 |
| प्रस्तिका शिगके निदान  स्तिका रोग  स्तिका रोग  स्तिका रोग  स्तिका रोग  स्तिका रोग  स्तिका रोग  स्तिका रोगोंकी चिकित्सा  मक्कल श्रुल  स्तिका रोगोंकी चिकित्सा  मक्कल श्रुल  स्तिका रोगां नाथक चुसके  सीभाग्य ग्रुण्डी पाक  सीभाग्य श्रुण्डी पाक  स | •                           |             |                          | ५२०             |
| स्तिका रोग ५०६ ह्य यहानेवाले जुसपे ५०० स्तिका रोग ५०६ स्तिका रोगोंकी चिकित्सा ५०७ सहल श्रुल १००० स्तिका रोगोंकी चिकित्सा ५०७ सहल श्रुल १००० स्तिका रोग नाशक जुसके ५०६ सीभाग्य श्रुण्डी पाक ५०६ सीभाग्य श्रुण्डी मोदक ५०६ तीरकाद्य मोदक ५०० स्तिकात्तक रस ५१० स्तिका विनोद स्वर्ण स्व | प्रसृतिका चिकित्सा          | 303         |                          |                 |
| स्त्री कवसे कव तक प्रस्ता १ १०६ सितका रोगोंकी चिकित्सा १०० वन्द्र करनेके उपाय ५२२ वन्द्र करनेके करण ५०६ वन्द्र करनेके करण ५०६ वन्द्र करनेके करण ५०६ वन्द्र करनेके करण ५२० वन्द्र करनेके करण ५२० वन्द्र करनेके करण ५२० वन्द्र व | स्तिका रोगके निदान          | ンのヤ         |                          |                 |
| स्तिका रोगोंकी चिकित्सा ४०७ वन्द्र करनेके उपाय ५२२ मक्क श्रूल ४०० तरनारीकी जननेन्द्रियाँ ५२६ सीभाग्य शुण्ठी पाक ४०६ सीभाग्य शुण्ठी पाक ४०६ सीभाग्य शुण्ठी मोढक ४०६ तीरकाध मोदक ४१० विश्वन वाली जननेन्द्रियाँ ४२६ तीरकाध मोदक ४१० विश्वन वाली जननेन्द्रियाँ ४२७ विश्वन वाली ४२० विश्वन वाली ४२० व्यवनोव वाली ४२० व्यवनाव वाली ४२० व्य | स्तिका रोग                  | <b>५</b> ०६ | •                        | _               |
| सकत युल ४००० नरनारीकी जननेन्द्रियाँ ५२६ सीभाग्य युग्ठी पाक ४०६ सीभाग्य युग्ठी पाक ४०६ सीभाग्य युग्ठी मोढक ४०६ तीरकाध मोदक ४१० विश्वन याली जननेन्द्रियाँ ४२६ तीरकाध मोदक ४१० विश्वन याली जननेन्द्रियाँ ४२६ विश्वन याली जननेन्द्रियाँ ४२६ विश्वन याली जननेन्द्रियाँ ४२६ विश्वन याली जननेन्द्रियाँ ४२६ विश्वन याली अननेन्द्रियाँ ४२६ विश्वन याली अननेन्द्रियाँ ४२६ विश्वन याली अननेन्द्रियाँ ४२६ विश्वन याली ४२० विश्वन याली ४२६ व्यवन विनोद रस ४११ व्यवका याली ४११ व्यवका याली ४११ व्यवका याली ४११ व्यवका याली ४११ व्यवका वर्णे ४११ व्यवका वर्णे ४११ व्यवका वर्णे ४११ व्यवका वर्णे वर्णे ४११ वर्णे वर्णे वर्णे ४११ वर्णे वर्णे वर्णे वर्णे ४११ वर्णे वर्णे वर्णे वर्णे वर्णे ४११ वर्णे वर्ण | स्त्री कवसे कव तक प्रस्ता ? | २०६         |                          |                 |
| स्तिका रोग नाशक जुसके ४०६ नरकी जननेन्द्रियाँ ५२६ सीभाग्य शुग्रठी पाक ४०६ सीभाग्य शुग्रठी पाक ४०६ सीभाग्य शुग्रठी मोटक ४०६ तीरकाद्य मोदक ४१० विश्वनीत्क पाक ४१० विश्वनमणि ४२७ विश्वन शरीर ४२० विश्वन शरीर अथि ४२० विश्वन शरीर अथि ४२० विश्वन विश्वम शरीर ४२० विश्वन शरीर अथि विश्वन स्वर्थे ४२० विश्वे ४२० विश्वन स्वर्थे ४२० विश्वन स्वर्थे ४२० विश्वन स्वर्थे ४२० व | स्तिका रोगींकी चिकित्सा     | ५०७         |                          |                 |
| सौभाग्य शुग्ठी पाक ४०६ वाहरसे दीखने वाली जननेन्द्रियाँ ४२६ सौभाग्य शुग्ठी मोदक ४०६ जीरकाद्य मोदक ४६० विश्वन या लिग ४२७ विश्वन या लिग ४२६ व्याप लिका विनोद रस ४६० व्याप या लिग ४२६ व्याप या लिग ४६६ व्याप या लिग ४२६ व्याप ४२६ व्याप या लिग ४३६ व्याप या लिग ४२६ व्याप या | मक्त शूल                    | <b>₹</b> 05 |                          |                 |
| सौमाय ग्रुगठी मोदक ४०६ जीरकाद्य मोदक ४१० विश्वन या जिग ४२७ विश्वन या जिग ४२६ व्याप लेकरवर रस ४१० व्याप लेकरवर रस ४१० व्याप जिम विनोद रस ४११ व्याप या जिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्तिका रोग नाशक नुसस्ते     | 308         |                          |                 |
| जीरकाद्य मोदक ४१० विश्वनया जिग ४२७ पद्म जीरक पाक ४१० विश्वन स्त ४१० विश्वन शरीर ४२० व्रह्म स्तिका निनोद रस ४१० व्रह्म स्तिका निनोद रस ४११ व्रह्म सुनिका निनोद रस ४११ व्रह्म सुन्दर तैल ४११ या कोकेसरी रस ४११ व्रह्म सुन्दर तैल ४११ या कोकेसरी रस ४११ व्रह्म सुन्दर तैल ४११ या कोकेसरी र १११ व्रह्म सुन्दर तैल ४११ व्रह्म सुनदर तैल ४१३ व्रह्म सुनदर तेल ४१३ व्रह्म सुनदर तेल ४१३ व्रह्म सुनदर्भ सुनद्भ सु | सौभाग्य शुरुठी पाक          | ४०६         |                          | द्रियों ५२६     |
| पञ्चनीरक पाक ४१० शिश्तन शरीर १२० शिश्तन शरीर १२० श्राप लकेश्वर रस ४१० श्राप कोरे पा पाने १२० श्राप लकेश्वर रस ४१० श्राप कोरे पा पाने १२० श्राप कोरे पा पाने १२० श्राप कोरे पा पाने १२० श्राप पा पाने १२० श्राप पा पाने १२० श्राप पा प्राप्त विनोद रस ४१० श्राप पा श्राप | सौमाग्य शुगठी मोदक          | 30%         | }                        | <b>シ</b> マξ     |
| स्तिकान्तक रस ४१० विश्व श्राप्त ११० व्ह त् स्तिका विनोद रस ४११ युकाश्राम १३० युकाश्राम १३० युकाश्राम १३० युकाश्राम १३१ युकाश्राम १३१ युकाश्राम १११ युकाश्राम १३१ योनिके चाव वगैर का इलाज १११ स्तन कठोर करनेके उपाय ५१६ स्तन श्रोर स्तन्य रोग-उपाय ५१६ स्तन रोगके कारण और भेद ११० विश्व श्राप्त श्रीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जीरकाद्य मोदक               | <b>५१</b> ० | शिश्नया जिग              | 430             |
| प्रताप लकेश्वर रस ११० व्राह्म स्विका विनोद रस १११ युक्त था वीर्थ १३० युक्त था वीर्थ १३० युक्त था वीर्थ १३१ युक्त था वार्थ १३१ युक्त था वार्थ १३१ युक्त था वार्थ १३१ युक्त था वार्थ १३३ युक्त था वार्थ वार्य युक्त युक्त था वार्थ वार्य युक्त था वार्थ १३३ युक्त था वार्थ वार्य युक्त था वार्थ १३३ युक्त था वार्य युक्त था युक्त  | पञ्चतीरक पाक                | ४१०         | शिश्नमिया                | <i>१२७</i>      |
| बृहत् स्तिका विनोद रस ४११ युकाश्यम ४३० स्तिका गजकेसरी रस ४११ युक्र या बीर्य ४३१ युक्राग्य या शुक्रकीट ४३१ योतिके वाव वगैर का इलाज ४१३ स्तिन कटोर करनेके उपाय ५१६ स्तन श्रीर स्तन्य रोग-उपाय ५१६ स्तन रोगके कारण और भेद ४१७ डिम्बप्रन्थियाँ ५३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्तिकान्तक रस               | ४१०         | शिश्न शरीर               | ४२=             |
| स्तिका गजकेसरी रस ११९ शुक्र या वीर्य १३९<br>हेम सुन्दर तैल १९९<br>गरीबी नुसले १६२<br>ग्रीनिके घाव वगैर का इलाज १९३<br>स्तन कठोर करनेके उपाय ५१४<br>स्तन श्रीरस्तन्य रोग-उपाय ५१६<br>रतन रोगके कारण और भेद १९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रताप लकेश्वर रस           | <b>२१०</b>  | श्रयकोप या फोते          | १२६             |
| हम सुन्दर तेल ५१९ गरीबी नुसले ५१२ गीनिके घाव वगैर का इलाज ५१३ स्तन कठोर करनेके उपाय ५१६ स्तन श्रीर स्तन्य रोग-उपाय ५१६ स्तन रोगके कारण और भेद ५१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बृहत् स्तिका विनोद रस       | <b>५</b> ११ | शुक्राशय                 | <del>१</del> ३० |
| गरीबी नुसले ४१२<br>योनिके घाव वगैर का इलाज ४१३<br>स्तन कठोर करनेके उपाय ५१४<br>स्तन छोर स्तन्य रोग-उपाय ४१६<br>स्तन रोगके कारण और भेद ४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्तिका गजकेसरी रस           | <b>५११</b>  | शुक्र या बीर्यं          | <b>१</b> ३१     |
| योतिके घाव वगैर का इलाज ४१३<br>स्तन कठोर करनेके उपाय ५१४<br>स्तन और स्तन्य रोग-उपाय ४१६<br>स्तन रोगके कारण और भेद ४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हेम सुन्दर तैल              | <b>५</b> ११ | शुकागु या शुक्रकीट       | ४३१             |
| स्तन कठोर करनेके उपाय ५१४ तारीकी जननेट्रियाँ ५३३<br>स्तन श्रोरस्तन्य रोग-उपाय ५१६ भग ५३३<br>स्तन रोगके कारण और भेद ५१७ डिम्बप्रन्थियाँ ५३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गरीबी नुसखे                 | <b>+</b> १: | र शुक्रकीट कव बनने जगते  | हैं? ४३=        |
| स्तन श्रीर स्तन्य रोग-उपाय ४१६ भग ५३ । स्तन रोगके कारण और भेद ४१७ डिम्बय्या ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | योनिके घाव वगैर का इत       | লে ধ্যু     | र्श्वीकी जननेन्द्रियोकाः | वर्णन पुरु      |
| स्तन रोगके कारण और भेद ४१७ डिम्बग्रन्थियाँ ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | _           | and an analy at          | ăЭź             |
| स्तन रोगके कारण और भेद ४१७ डिम्बप्रन्थियाँ ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्तनश्रीरस्तन्य रोग-उ       | पाय ५१      | ६ । भग                   | <del>१</del> ३३ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्तन रोगके कारण श्रीर भे    | द ५१        | ७   डिस्बग्रन्थियाँ      | <b>५३</b> ३     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | म्तन पीड़ा नाशक नुससे       | ४१          | ७ ो गर्माशय              | સ્વ-            |

| management and and                 | -              |                                | ~~~~            |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| विषय                               | पृष्ठांक ।     | विषय                           | पृष्ठाक         |
| योनि                               | ४३६            | श्ररुषिका-चिकित्सा             | <i>पू६</i> ७    |
| स्तन                               | ४३७            | गृषण् कच्छू चिकित्सा           | <b>у</b> ६=     |
| श्रार्त्तव-सम्बन्धी वार्ते         | પૂ <b>ર્</b> હ | कखौरी चिकित्सा                 | पू६्द           |
| मैथुन                              | ४३६            | दारुणक रोग चिकित्सा            | 788             |
| √गर्भाधा <b>न</b>                  | 480            | राजयदमा श्रीर उरःचतकी          |                 |
| नात का चीज है ?                    | 488            | <br>  चिकित्सा                 | प्रजृ           |
| कमल किसे वहते हैं ?                | ५४१            | यत्तमाके निदान श्रीर कारण      | ५७१             |
| गर्भका वृद्धि-क्रम                 | <b>.</b> ४४२   | पूर्वेकृत पाप भी चायरोगके कारण |                 |
| गर्भ गर्भाशयमें किस तरह रहता       | _              | यदमा शब्दकी निरुक्ति           | ५७५<br>१७४      |
| बज्ञा जननेमें किन स्त्रियोंको नम्  |                | चायरोगकी सम्प्राप्ति           | ५७६             |
| किनको जियादा क्ष्टहोता है          | १४४४           | <b>घायके पूर्व रूप</b>         | ४७६             |
| बचा जननेके समय खीके दर्द           |                | पूर्व रूपके बादके तमागा        | ধন০             |
| क्यों चलते हैं ?                   | 484            | राजयदमाके लदाग                 | <del>१</del> ८० |
| इतनी तंग जगहोंमें से बचा           | •              | त्रिरूप चायके लचाग्            | <b>450</b>      |
| श्रासानीसे कॅसे निकल श्राता है     |                | पहला दर्जा                     | ধ্ব০            |
| वाहर त्रातेही वज्ञा क्यों रोता है  |                | राजयचमाके जचारा                | <b>4</b> 58     |
| अपराके देरसे निकलनेमें हानि        |                | पट्रूप चायके ताचाया            | <b>४</b> =१     |
| प्रस्ताके लिये हिदायत              | 484            | द्मरा दर्जा                    | <del>१</del> ८१ |
| ज्जुद्र रोग चिकित्सा               | 48z            | दोपोंकी प्रधानता-श्रप्रधानता   | 453             |
| भॉईं वगैरः की चिकित्स              | । तक्र=        | स्थान-भेदसे दोपोंके सचाया      | <del>१</del> 58 |
| मस्सोंकी चिकित्सा                  | प्रपृष्ठ       | साध्यासाध्यत्व                 | <del>१</del> म३ |
| मस्से श्रीर तिलॉकी चिकित           | •              | साध्य बाचाग्                   | ४८३             |
|                                    |                | श्रसाध्य जपाण                  | <b>*</b> =8     |
| पलित रोग-चिकित्सा                  | प्रपूप         | चाय रोगका श्ररिष्ट             | 428             |
| इन्द्रलुप्तया गजकी चिकित्स         | गप्रदर         | चाय रोगीके जीवनकी श्रवधि       | <del>キ</del> ニャ |
| निदान कारगा                        | ४६२            | चिकित्सा करने योग्य चाय रोगी   | <del>१</del> =६ |
| स्त्रियोंको गंज रोग क्यों नहीं होत | 634 n          | निदान विशेषसे शोप विशेष        | ধ্দ             |
|                                    |                | शोप रोगके छौर छै भेद           | キエロ             |
| बाल लम्बे करनेके उपाय              | प्रहह          | च्यवाय शोषके सचाय              | ধ্দত            |
|                                    |                |                                |                 |

|                               | ****        | <u>~</u>               | -               |
|-------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| विषय                          | क्राउष्ट    | विषय                   | प्रधाक          |
| शोक शोपके लक्ष्य              | <b>*</b> == | प्यान प्राग भवलेह      | Ęvę             |
| वार्द्धवय शोपके लजग्          | <b>*</b> =* | ्राहत वामादनेट्        | द्व             |
| यध्व शोपके दश्य               | <b>५</b> ६० | ं वासावलेह             | ६५३             |
| व्यायाम शोपके लएए।            | <b>√</b> ξο | कप्राय चूर्न           | इंध्य           |
| ज्ञ्या शोपके निदान-लक्षय      | १३१         | परगयूप                 | ₹8¥·            |
| उरःचत शोपके निदान             | 334         | ' घन्दनादि तैल         | ६४४             |
| उर इतके विशेष लग्न्य          | ~ह ३        | लाचादि नंत             | ERF             |
| निदान विशेषमे हर घतके लघार    | •           | राजमृगाक रम            | ६४६             |
| साध्यासाध्य लच्च              | <b>४</b> ६३ | शमृतेष्ट्रार रम        | ६४७             |
| यपमा-चिकिसामें याद्रापने      |             | उसुदेग्यर रस           | ६५३             |
| योग्य यार्ते                  | 488         | मृगाइ स्म              | E Y             |
| रस रक्त शाहि धातु बहानेके उपा | य४हभ        | माग सुगाक रस           | ६४⊏             |
| त्त्रयपर प्रश्नोत्तर          | 809         | उर सत चिकित्मा         | ६६१             |
| यदमा नाशक नुसप्ने             | ६३१         | ण्लादि गुटिका          | ६६ष्ट           |
| धान्यादि हाध                  | ६१४         | ण्लादि गुटिका ( > री ) | <b>६६</b> १     |
| त्रिफलाघवलेह                  | 888         | यलादि चूर्पं           | ६६२             |
| विडगादि लेह                   | ६३०         | द छादि पृत             | ६६२             |
| सितोपना दे चूर्ज              | ६३० ।       | डर घातपर शरीबी नुसरी   | ६६३             |
| मुस्त दि चूर्ण                | ६३४         | इस प्रकारके शोप        |                 |
| वासावतेह                      | ६३६ !       | _                      | ानाका।          |
| वासावलेह (२ रा)               | ६३६ े       | चिकित्सा               | ६६७             |
| ताबीसादि चूर्ण                | ६३६ ं       | च्यवाय शोपकी चिक्रिसा  | ६६७             |
| जवगादि चूर्या                 | ६३७         | शोक शोपडी चिकिसा       | εξ=             |
| जातीफलादि चूर्यं              | ६३७         | व्यायाम शोपकी चिवि स   | Τ ξξ=           |
| द्र चारिष्ट                   | ६३८         | अध्व शोपकी विकिन्मा    | <b>६६</b> =     |
| द्राम्नारिष्ट (२ रा )         | ६३६         | मण शापकी चिक्तिमा      | ६७६             |
| द्राम्रासव                    | ६४०         | यएमा श्लीर टर धातम     | 104             |
| डा <b>चा</b> दि घृत           | ६४०         | पच्यापथ्य              | <b>६६६-६७</b> ० |
|                               |             |                        |                 |



# पहला अध्याप किंद्रीय किंद्रीय

# विषकी उत्पत्ति ।

मुन्त हुन्त हुन्त हुन्त कालमें, श्रमृतके लिये, देवता श्रौर राल्सोंने समुद्र हुन्त हुन्त मथा। उस समय, श्रमृत निकलनेसे पहले, एक घोर-दर्शन भयावने नेत्रोंवाला, चार दाढ़ोवाला, हरे-हरे वालों वाला श्रौर श्रागके समान दीप्ततेजा पुरुप निकला। उसे देखकर जगत्को विषाद हुश्रा—उसे देखते ही जगत्के प्राणी उदास होगये। चूंकि उस भयं-कर पुरुपके देखनेसे दुनियाको विपाद हुश्रा था, इसलिये उसका नाम "विप" हुश्रा। ब्रह्माजीने उस विपको श्रपनी स्थावर श्रौर जंगम—दोनों तरहकी—सृष्टिमें स्थापन कर दिया, इसलिये विष स्थावर श्रौर जंगम दो तरहका होगया। चूंकि विष समुद्र या पानीसे पैदा हुश्रा श्रौर श्राग के समान तीक्ण था, इसीलिये वर्षकालमें—पानीके समयमें—विष

का क्लेंद् बढ़ता है श्रीर वह गीले गुड़की तरह केंलता है, यानी वर-सातमें विपका वड़ा जोर रहता है। िकन्तु वर्षा ग्रुतुके श्रन्तमें, श्रगस्तमुनि विपको नष्ट करते हैं, इसलिये वर्षा कालके वाद विप हीनवीर्य—कमजोर हो जाता है। इस विपमें श्राठ वेग श्रीर दश गुण होते हैं। इसकी चिकित्सा वीस प्रकारसे होती है। विपके सम्बन्ध में "चरक' में यही सव वातें लिखी है। सुशुतमें थोड़ा भेद है।

सुश्रुतमें लिखा है, पृथ्वीके श्रादि कालमें, जय ब्रह्माजी इस जगत् की रचना करने लगे, तय कैटम नामका दैत्य, मदसे माता होकर, उनके कामोंमें विझ करने लगा। इससे तेजनिधान ब्रह्माजीको कोध हुश्रा। उस कोधने दारण शरीर धारण करके, उस कैटम दैत्यको मार डाला। उस कोधसे पैदा हुए कैटमके मारनेवालेको देखकर, देवताश्रोंका विपाद हुश्रा—रज हुश्रा, इसीसे उसका नाम "विप" पढ़ गया। ब्रह्माजीने उस विपको श्रपनी स्थावर श्रीर जगम सृष्टिमें स्थान दे-दिया, यानी न चलने-फिरनेवाले वृत्त, लता पता श्रादि स्थावर सृष्टि श्रीर चलने-फिरनेवाले सॉप, विच्छू, कुत्ते, विल्ली श्रादि जगम सृष्टिमें उसे रहनेकी श्राक्षा दे दी। इसीसे विप स्थावर श्रीर जगम—दो तरहका हो गया।

नोट—विप नाम पदनेका कारण तो दोनों ग्रन्थोंमें एक ही लिखा है, पर "चरक"में उसकी पैदायश समुद्र या पानीसे लिखी है थार सुश्रुतमें ब्रह्माके कोध से । चरक थीर सुश्रुत—टोनोंके मतसे ही विप श्राप्तिके समान गरम शार तीच्या है। सुश्रुतमें तो विपकी पैटायश क्रोधसे लिखी ही है। क्रोधसे पित्त होता है थीर पित्त गरम तथा तीच्या होता है। चरकने विपनो श्रम्शुसरमव—पानीसे पैदा हुश्रा—लिखकर भी, श्राप्त व तीच्या लिखा है। मतलव यह, विपके गरम और तेज होनेमें कोई मत-भेद नहीं। चरक मुनि उसे जलसे पैदा हुश्रा कहकर, यह दिखाते हैं, कि जलसे पैदा होनेके कारण ही विप वर्षाश्रुतमें बहुत जोर करता है श्रीर यह बात देखनेमें भी श्राती है। वरसातमें साँपका जहर वडी तेजीपर होता है। बादल देखते ही बावले हुन्तेका जहर दबा हुश्रा भी—कृपित हो उठता है ह्यादि।

विषकी उत्पत्ति क्रोधसे हैं। इसीपर भगवान् धन्वन्तिर कहते हैं, कि जिस तरह पुरुषोंका वीर्य सारे शरीरमें फैला रहता है, श्रौर स्त्री श्रादिकके देखनेके हुपेसे, वह सारे शरीरसे चल कर, वीर्यवाहिनी नसोंमें श्रा जाता है श्रौर श्रत्यन्त श्रानन्दके समय स्त्रीकी योनिमें गिर पड़ता है, उसी तरह क्रोध श्रानेसे साँपका विष भी, सारे शरीरसे चलकर, सर्पकी दाढोंमें श्रा जाता है श्रौर सर्प जिसे काटता है, उसके घावमें गिर जाता है। जब तक साँपको क्रोध नहीं श्राता, उसका विष नहीं निकलता। यही वजह है, जो साँप बिना क्रोध किये, बहुधा, किसीको नहीं काटते। साँपोंको जितना ही श्रधिक क्रोध होता है, उनका दश भी उतना ही सांघातिक या मारक होता है।

मुश्रुतमें लिखा है, चूंकि विपकी उत्पत्ति कोधसे है, श्रतः विप श्रत्यन्त गरम श्रीर तीच्या होता है। इसिलिये सब तरहके विपोंमें प्राय शीतल परिपेक करना, यानी शीतल जलके छोंटे वगैरः देना उचित है। 'प्रायः' शब्द इसिलिये लिखा है, कि कितने ही मौकोंपर गरम सेक करना ही हितकारक होता है। जैसे कीड़ोंका विप बहुत तेज नहीं होता, प्रायः मन्दा होता है। उनके विपमें वायु श्रीर कफ जियादा होते हैं। इसिलिये कीड़ोंके काटनेपर, बहुधा गरम सेक करना श्रच्छा होता है, क्योंकि वात-कफकी श्रधिकतामें, गरम सेक करके, पसीने निका-लिसा लाभदायक है। बहुधा, वात-कफके विपसे सूजन श्रा जाती है, श्रीर वह वात-कफकी सूजन पसीने निकालनेसे नष्ट हो जाती है। पर, यद्यपि कीड़ोंके विप में गरम सेककी मनाही नहीं है, तथापि ऐसे भी कई कीड़े होते हैं, जिनमें गरम सेक हानि करता है।

दो एक बात और भी ध्यानमें जमा लीजिये। पहली बात यह कि, विपमें समस्त गुण प्राय तीच्या होते हैं, इसिलिये वह समस्त दोपों—वात, पित्त, कफ श्रीर रक्त—को प्रकुपित कर देता है। विपसे सताये हुए वात श्रादि दोप श्रपनेश्रपने स्वाभाविक कामोंको छोड वैठते हैं—श्रपने-श्रपने नित्य कर्मों को नहीं करते —श्रपने कर्तां व्यां पालन नहीं करते। श्रीर विप स्वय पचता भी नहीं—इसिलिये वह प्राणोंको रोक देता है। यही वजह है कि, कफसे राह रक जानेके कारण, विप वाले प्राणीका श्वास रक जाता है। कफके श्राडे श्रा जानेसे, वायु या हवाके श्राने-जानेको राह नहीं मिलती, इससे मनुष्यका साँस श्राना-जाना बन्द हो जाता है। चूँकि राह न पानेसे साँसका श्रावागमन बन्द हो जाता है, इसिलिये वह श्रादमी या श्रीर कोई जीव—न मरनेपर भी—भीतर जीवात्माके मौजूद रहनेपर भी—बेहोश होकर मुदेंकी तरह पड़ा रहता है। उसके जिन्दा होनेपर भी—

उसकी उपरी हालत वेहोशी श्राटि देखकर—लोग उसे मुर्टा समम लेते हैं श्रीर श्रमेक नासमक्त उसे शीध्र ही मरघट या श्रमशानपर ले जाकर जला देते या कम में दफना देते हैं। इस तरह, श्रज्ञानतासे, श्रमेक वार, वच सकने वाले श्राटमी भी, विना मीत मरते हैं। चतुर श्राटमी ऐमे मीकोंपर काकपट करके या उसकी श्राँखकी पुतलियोमें श्रपनी या दीपककी लोकी परखाँही श्रादि देखकर, उसके मरने या जिन्दा होनेका फैसला करते हैं। मुच्छी रोग, मृती रोग श्रीर विपकी दशामें श्रमसर ऐमा घोखा होता है। हमने ऐसे श्रवसरकी परीचा-विधि इसी भागमें श्राने लिखी है। पाठक उससे श्रवश्य काम लें, क्योंकि मनुष्य-देह वढी दुर्लंभ है।

#### विषके मुख्य दो भेद्।

सुश्रुतमें लिखा है'—

स्थावर जगम चैव द्विविघ विपमुच्यते । दगाविप्ठान श्राद्य तु द्वितीय पोडशाश्रयम् ॥

विप दो तरहके होते हैं:—(१) स्थावर, श्रीर (२) जंगम। स्थावर विपके रहनेके दश स्थान है श्रीर जगमके सोलह। श्रथवा यों समिभये कि स्थान-भेड से, स्थावर विप दश तरहका होता है श्रीर जगम सोलह तरहका।

नोट—स्थिरतासे एक ही जगह रहने वाले—फिरने, डोलने या चलनेकी शिक्त न रखने वाले—हुन, जता-पता और पत्थर श्राटि जड पदार्थों में रहने वाले विपको "स्थावर" विप कहते हैं। चलने फिरने वाले—चैतन्य जीवों—साँप, विच्छू, चृहा, मकडी श्रादिमें रहने वाले विपको "जगम" विप कहते हैं। ईश्वरकी सृष्टि भी दो ही तरहकी हैं —(१) स्थावर, और (२) जगम। उसी तरह विप भी दो तरहके होते हैं—(१) स्थावर, और (०) जगम। मतलब यह कि, जगडीशने दो तरहकी सृष्टि-रचना की श्रीर श्रपनी दोनों तरहकी सृष्टि-रचना की श्रीर श्रपनी दोनों तरहकी सृष्टिमें ही विपकी स्थापना भी छी।

## जंगम विषके रहनेके स्थान।

जगम विपके सोलह श्रिधिष्ठान या रहतेके स्थान ये हैं:— (१) दृष्टि, (२) श्वास, (३) वाढ़, (४) नख, (५) मूत्र, , (६) विष्ठा, (७) वीर्य, (६) श्रातंव, (६) राल, (१०) मुँहकी पकड़, (११) श्रपानवायु, (१२) गुदा, (१३) हड्डी, (१४) पित्ता, (१५) शूक, श्रीर (१६) लाश।

नोट--शूकका श्रर्थं है---डक, कॉंटा, या रोम। जैसे, विच्छू, मक्खी श्रौर ततैये श्रादिके डकोंमें विप रहता है श्रीर कनखजूरेके कॉंटोंमे।

चरकमें लिखा है, साँप, कीड़ा, चूहा, मकड़ी, बिच्छू, छिपिकली, गिरगट. जोंक, मछली, मैडक, भौरा, वर्र, मक्खी, किरकेंटा, कुत्ता, सिंह, स्यार, चीता, तेंदुआ, जरख और नौला वगैरःकी दाढ़ोंमें विष रहता है। इनकी दाढ़ोंसे पैदा हुए विषको "जगम विप" कहते हैं। पर भगवान् धन्वन्तरि दाढ़ोंमें ही नहीं, अनेक जीवोंके मल, मूत्र, श्वास आदिमें भी विषका होना वतलाते है और यह वात है भी ठीक। वे कहते हैं:—

- (१) दिव्य सपोंकी दृष्टि श्रीर श्वासमें विप होता है।
- (२) पार्थिव या दुनियाके सॉपोंकी दाढ़ोंमें विप होता है।
- (३) सिंह और बिलाच प्रभृतिके पञ्जों श्रीर दॉतोंमें विप होता है।
- (४) चिपिट श्रादि कीड़ोंके मल श्रौर मूत्रमें विष रहता है।
- (५) ज़हरीले चूहोंके वीर्यमें भी विष रहता है।
- (६) मकड़ीकी लार श्रौर चेपादिमें विष रहता है।
- (७) विच्छूके पिछले डकमें विप रहता है।
- ( ८ ) चित्रशिर श्रादिकी मुँहकी पकडमें विप होता है।
- ( ६ ) विपसे मरे हुए जीवोंकी हड्डियोंमें विप रहता है।
- (१०) कनखजूरेके कॉटोंमें विष होता है।
- (११) भौंरे, ततैये श्रीर मक्खीके डंकमें विष रहता है।
- (१२) विषैली जीककी मुँहकी पकड़में विष होता है।
- (१३) सर्प या जहरीले कीड़ोंकी लाशोंमें भी विष होता है।
- नोट—(१) कितने ही जोग सभी मरे हुए जीवोंके शरीरमें विषका होना मानते हैं।

(२) मकिडियाँ बहुत तरहकी होती हैं। सुनते हैं, कि कितनी ही प्रकारकी मकिडियों नालून तक होते हैं। नालून वाली मकिडी कितनी बढ़ी होती होंगी। इस देशमें, घरोंमें तो ऐसी मकिडियाँ नहीं देखी जातीं, शायद, श्रम्य देशों शौर वनोंमें ऐसी भयानक मकिडियाँ होती हों। जारमें तो सभी प्रकारकी मकिडियोंके विप होता है। कितनी ही मकिडियोंके मज, मूत्र, नालून, वीर्य, श्राचंव श्रौर मुँहकी पकड़में भी विप होता है। जहरीले चूहोंके टाँत श्रीर वीर्य—दोनोंमें विप होता है। चार पैर वाले जानवरोंकी टाटों श्रौर नालूनों दोनोंमें विप होता है। मक्खी श्रौर कण्म श्रादिकी मुँहकी पकड़में भी विप होता है। विपसे मरे हुए साँप कटक श्रोर वरही मछलीकी हिंहयोंमें विप होता है। घांटी, कनलजूरा, कातरा श्रौर भीरी या मेंरिके डक श्रीर मुँह दोनोंमें विप होता है।

## जंगम विपके सामान्य कार्य।

भावनकाशमें लिखा है --

निद्रा तन्द्रा क्लम दाह, सम्पाक लोमहर्पग्रम् । ज्ञोथ चैवातिसार च कुरुते जगम विपम् ॥

जगम विष निद्रा, तन्द्रा, ग्लानि, दाह, पाक, रोमाश्च, सूजन श्रीर श्रतिसार करता है।

#### स्थावर विषके रहनेके स्थान।

सुधुतमें लिखा है —

मृल पत्र फल पुष्प त्वकत्तीर सार एव च । निर्यासोधातवस्रेव कन्दश्च दशम स्मृत ॥

स्थावर विप जड़, पत्ते, छाल, फल, फूल, दूघ, सार, गोंद, घातु श्रौर कन्द—इन दसॉमें रहता है।

नोट—किसीकी जडमें विप रहता है, किसीके पत्तोंमें, किसीके फलमें, किसी के फूलमें, किसीकी छालमें, किसीके दूधमें, किसीके गोंटमें और किसीके कन्दमें विप रहता है। वृक्षेंके सिवाय, विप खानोंसे निकलने वाली धातुश्रोंमें भी रहता है। इस्ताल श्रौर सिवाय श्रथवा फेनास्म अस्म—ये टो विष धातु-विप माने जाते हैं। कनेर श्रौर चिरमिटी खाटिकी जडमें विष होता है। यूहर श्रादिके दूधमें विप होता है। सुश्रुतने बढ़, परो, फल, फूल, दूध, गोंद श्रौर सार श्रादिमें

कुत मिलाकर पचपन प्रकारके स्थावर विप ति हैं, पर बहुतसे नाम आज-कलकी भाषामें नहीं मिलते, किसी कोषमें भी उनका पता नहीं लगता, इस लिये इम उन्हें छोड़ देते हैं। जब कोई समसेगा ही नहीं, तब लिखनेसे क्या लाभ हैं, कन्दविपोंका सिन्नस वर्णन किये देते हैं।

#### कन्द्-विष ।

सुश्रुतने नीचे लिखे तेरह कन्द-विप लिखे हैं:—

(१) कालकूट, (२) वत्सनाभ, (३) सर्षप, (४) पालक, (५) कर्दमक, (६) वैराटक, (७) मुस्तक, (८) श्रुगीविप (६) प्रपोंडरीक, (१०) मूलक, (११) हालाहल, (१२) महाविप, श्रौर (१३) कर्कटक।

इनमें भी वत्सनाभ विप चार तरहका, मुस्तक दो तरहका, सर्षप हुँ तरहका श्रीर वाकी सव एक एक तरहके लिखे है।

भावप्रकाशमें विप नौ तरहके लिखे हैं। जैसे,—

(१) वत्सनाभ, (२) हारिद्र, (३) सक्तुक, (४) प्रदीपन, (५) सौराष्ट्रिक, (६) श्टगिक, (७) कालक्त्ट, (८) हालाहल, श्रौर (६) ब्रह्मपुत्र।

#### कन्द-विषोंकी पहचान ।

- (१) वत्सनाभ विप—जिसके पत्ते सम्हालूके समान हों, जिसकी श्राकृति चछुड़ेकी नाभिके जैसी हो श्रीर जिसके पास दूसरे वृत्त न लग सकें, उसे "वत्सनाभ विप" कहते है।
- (२) हारिद्र विप-जिसकी जड़ हत्रीके वृत्तके सदश हो, वह "हारिद्र विप" है।
- (३) सक्तुक विप--जिसकी गाँठमें सत्तूके जैसा चूरा भरा हो, वह "सक्तृक विप" है।
- (४) प्रदीपन विप-जिसका रङ्ग लाल हो, जिसकी कान्ति अग्निके समान हो, जो दीप्त श्रीर श्रत्यन्त दाहकारक हो,वह "प्रदीपन विप" है।

- (५) सौराष्ट्रिक विप—जो विप सौराष्ट्र देशमें पैदा होता है, उसे "सौराष्ट्रिक विप" कहते है।
- (६) श्रिगिक विप--जिस विपको गायके सींगके वॉधनेसे दूध लाल हो जाय, उसे "श्रिगिक या "सींगिया विप" कहते है।
- (७) कालकृट विप-पीपलके जैसे वृत्तका गोंव होता है। यह श्रुद्धवेर, कोंकन श्रीर मलयाचलमें पैवा होता है।
- (=) हालाहल विप—इसके फल टाखांके गुच्छांके जैसे श्रौर पत्ते ताढ़के जैसे होते हैं। इसके तेजसे श्रास-पासके वृत्त मुर्का जाते हैं। यह विप हिमालय, किष्किन्या, कॉकन टेश श्रौर टिस्ण महासागरके तटपर होता है।
- ( ६ ) ब्रह्मपुत्र विप-इसका रङ्ग पीला होता है श्रीर यह मलया-चल पर्वतपर पैंदा होता है।

#### कन्द्-विपोंके उपद्रव ।

सुश्रुतमें लिखा है ---

- (१) कालकृट विपसे स्परी ज्ञान नहीं रहता कम्प श्रीर शरीर-स्तम्म होता है।
- (२) वन्सनाभ विपसे ग्रीवा स्तम्भ होता है तथा मल-मूत्र श्रीर नेत्र पीले हो जाते है।
  - (३) सर्पपसे ताल्में विगुणता, श्रकारा श्रौर गाँठ होती हैं।
  - (४) पालकसे गर्दन पतली पड़ जाती श्रीर वोली वन्ट हो जाती है।
  - (५) कर्टमकसे मल फट जाता श्रौर नेत्र पीले हो जाते हैं।
  - (६) वैराटकसे श्रद्भमें दुःख श्रीर शिरमें दर्द होता है।
  - (७) मुस्तकसे शरीर श्रकड़ जाता श्रौर कम्प होता है।
- (=) श्रद्धी विपसे श्ररीर ढीला हो जाता, टाह होता श्रीर पेट फूल जाता है।
  - (६) प्रपोंडरीक विषसे नेत्र लाल होते श्रौर पेट फूल जाता है।

- (१०) मूलकेसे शरीरका रङ्ग विगड़ जाता, कय होतीं, हिच-कियाँ चलतीं तथा सूजन श्रीर मूढ़ता होती है।
- (११) हालाहलसे श्वास रुक-रुक कर श्राता श्रीर श्रादमी काला हो जाता है।
  - (१२) महाविपसे हृद्यमें गाँठ होती श्रीर भयानक ग्रूल होता है।
- (१३) कर्कटकसे श्रादमी ऊपरको उछलता श्रौर हॅस-हॅस कर दॉत चवाने लगता है।

भावप्रकाशमें लिखा है:--

कन्दजान्युय वीर्याणि यान्युक्तानि त्रयोदशः।

सुश्रुतादि ग्रन्थोंमें लिखे हुए तेरह विप वड़ी उग्र शक्तिवाले होते है, यानी तत्काल प्राण नाश करते हैं।

#### श्राजकल काममें श्रानेवाले कन्द्विष।

श्राजकल सुश्रुतके तेरह श्रोर भावप्रकाशके नौ विष बहुत कम मिलते हैं। इस समय, इनमेंसे "वत्सनाभ विप" श्रीर "सींगिया विष" ही श्रधिक काममें श्राते हैं। श्रगर ये युक्तिके साथ काममें लाये जाते हैं, तो रसायन, प्राणदायक, योगवाही, त्रिदोपनाशक, पुष्टिकारक श्रीर वीर्यवर्द्धक सिद्ध होते हैं। श्रगर ये वेकायदे सेवन किये जाते हैं, तो प्राण-नाश करते हैं।

## श्रशुद्ध विष हानिकारक।

श्रश्चद्ध विपके दुर्गुण उसके शोधन करनेसे दूर हो जाते है, इस-लिये दवार्श्रोंके काममें विपोको शोध कर लेना चाहिये। कहा है—

> ये दुर्गुसा विपेऽशुद्धे ते स्युहीना विशोधनात्। तस्माद विपं प्रयोगेपु शोधयित्वा प्रयोजयेत॥

#### विषमात्रके दश गुण्।

कुशल वैद्योंको विपोंकी परीक्ता नीचे लिखे हुए दश गुणोंसे करनी चाहिये। श्रगर स्थावर, जगम श्रीर छत्रिम विपोंमें ये दशों गुण होते है, तो वे मनुष्यको तत्काल मार डालते है। सुश्रुनादिक अन्यॉमें लिखा है:—

रुद्पुष्ण तथा तीद्रण सूद्गमाशु व्यगायि च । विकाशि विषदञ्चेन लध्नपाकि च ततमतम् ॥

(१) रुत्त, (२) उप्ण, (३) मृत्म, (४) श्राग्र, (५) व्यवायी, (६) विकाशी, (७) विपद, (६) लघु, (६) नीदण, श्रोर (२०) श्रपाकी,—ये दश गुण विपॉम होते है।

#### दश गुणोंके कार्य।

अपरके रुत्त, उप्ण श्रादि दश गुणों के कार्य इस मोति होने ए'-

- (१) विष वहुन ही ऋषा होता है. इसलिये वह वायुको फुषित फरता है।
- (२) विष उप्ण यानी गरम होता है, इसलिये वित्त और गृनको कुषित फरना है।
- (३) विप तीव्ण—तेज होता हे, इसलिये बुद्धिको मोहित करता, वेहोशी लाता जोर शरीरके मर्म या वन्धनोको तोङ् डालता हैं।
- (४) विप मृत्म होता हे, इसिलये शरीरके वारीक छेटो छोर श्रवयवॉमें धुसकर उन्हें विगाड़ देना है।
- (५) विप श्राशु होता है, यानी वहुत जल्दी-जल्दी चलता है, इसलिये इसका प्रभाव गरीरमें वहुत जल्दी होता है श्रीर इससे यह तत्काल फेलकर प्राणनाश कर देता है।
- (६) विप व्यवायी होता है। पहले सारे गरीरमें फेलता श्रीर पीछे पकता है, श्रत सब शरीरकी प्रकृतिको चटल देता या श्रपनी-सी कर देता है।
- (७) विप विकाणी होता है, इसलिये दोपो, धातुश्रों श्रीर मलको नष्ट कर देता है।
- ( = ) विप विशव होता है, इसिलये शरीरको शिकहीन कर देता था दस्त लगा देता है।

- ( ६ ) विष लघु होता है, इसलिये इसकी चिकित्सामें कठिनाई होती है। यह शीघ्र ही श्रसाध्य हो जाता है।
- (१०) विष श्रपाकी होता है, इसिलये वड़ी कठिनतासे पचता या नहीं पचता है, श्रतः वहुत समय तक दुःख देता है।

नोट—चरकमें जिखा हे, त्रिटोपमें जिस दोपकी श्रधिकता होती है, विप उसी दोपके स्थान श्रोर प्रकृतिको प्राप्त होकर, उसी दोपको उटीरण करता है, यानी वातिक व्यक्तिने वात-स्थानमें जाकर वादीकी प्यास, वेहोशी, श्रविच, मोह, गजप्रह, विम श्रोर काग वगैर उत्पन्न करता है। उस समय कफ-पित्तके जच्च बहुत ही थोउं दीखते हे। इसी तरह विप पित्तस्थानमें जाकर प्यास, खाँसी, ज्वर, वमन, कृम, तम, दाह श्रोर श्रतिसार श्रादि पैदा करता है। उस समय कफ-वातके जच्च कम होते हैं। इमी तरह विप जय कफ-स्थजमें जाता है, तब श्वास, गजप्रह, खुजली, लार श्रोर वमन श्राटि करता है। उस समय पित्त-वातके जच्च कम होते हैं। वूपी विप खूनको दिगाड कर, कोठ प्रश्रुति खूनके रोग करता है। इस प्रकार विप एक-एक टोपको द्पित करके जीवन नाश करता है। विपके तेज से खून गिरता है। सब छेदों को रोक कर, विप प्राण्यियों को मार डालता है। पिया हुश्रा विप मरनेवाले के हदयमें जम जाता है। साँप, बिच्छू श्रादिका श्रोर जहरके कुमे हुए तीर श्राटिका विप डसे हुए या जगे हुए स्थानमें रहता है।

## दूषी विषके लच्चए।

जो विप श्रत्यन्त पुराना हो गया हो, विपनाशक द्वाश्रोंसे हीन-वीर्य या कमजोर हो गया हो श्रथवा दावाग्नि, वायु या धूरसे सूख गया हो श्रथवा स्वामाविक दश गुणोंमेंसे एक, दो, तीन या चार गुणोंसे रहित हो गया हो, उसको "दूषी विप" कहते हैं।

खुलासा यह है, कि चाहे स्थावर विप हो, चाहे जंगम श्रीर चाहे कृत्रिम—जो किसी तरह कमजोर हो जाता है, उसे "दूपी विप" कहते हैं। मान लो, किसीने विप खाया, वैद्यकी चिकित्सासे वह विप निकल गया, पर कुछ रह गया, पुराना पड़ गया या पच गया—वह विप "दूपी विप" कहलावेगा, क्योंकि उसमें श्रव उतना वलवीर्य नहीं—पहलेसे वह हीनवीर्य या कमजोर है। इसी तरह जो विप धूप, श्राग

या वायुसे सूख गया हो श्रीर इस तरह कमजोर हो गया हो, वह भी "दूपी विप" कहलावेगा। इसी तरह जो विप स्वभावसे ही—श्रपने-श्राप ही—कमजोर हो, उसमें विपके पूरे गुए न हों, उसे भी "दूपी विप" ही कहेंगे। मतलव वह कि, स्थावर श्रीर जगम विप पुरानेपन प्रभृति कारणोसे "दूपी विप" कहलाते हैं। भावप्रकाशमें लिखा हैं —

स्यावर जगम च विषमेव जीर्ग्यत्व-माटिभि कार्र्गार्टूपीविषसद्या लभने ।

स्थावर श्रौर जगम विप-जीर्णता श्रावि कारणोंसे "दूपी विप" कहे जाते है।

## दृषी विष क्या मृत्युकारक नहीं होना ?

दूपी विप कमजोर होता है, इसिलये मृत्यु नहीं कर सकता, पर कफसे ढककर वरसो शरीरमें रहा आता है। सुश्रुतमें लिखा है.—

वीर्यस्य भावातः निपातयेत्ततः कफावृतः वर्षगर्गानुवान्धः ।

दूपी विप वीर्य यावल कम होनेकी वजहसे प्राणीको मारता नहीं, पर कफसे ढका रहकर, वरसों शरीरमें रहा श्राता है।

#### दूपी विषकी निरुक्ति।

सुश्रुतमें लिखा है —

दूपित देशकालान्न दिवास्वमरभीच्णश्रः । यम्माद्दूपयते धात्नून्तस्माद्दूपी विपस्मृतम् ॥

यह हीनचीर्य विष अगर शरीरमें रह जाता है, तो देश-काल और खाने-पीनेकी गड़वड़ी तथा दिनके अधिक सोने वगैर कारणोसे दूपित होकर घातुआँको दूपित करता है, इसीसे इसे "दृपी विष" कहते है।

### दूपी विष क्या करता है?

े दूपी विप दीन-वीर्य कमजोर होनेकी वजहसे प्राणीको मारता तो नहीं है, लेकिन वरसों तक शरीरमें रहा श्राता है। क्यों रहा श्राता है ? इस विपमें उप्णता श्रादि गुण कम होनेसे, कफ इसे ढके रहता है श्रीर कफकी वजहसे श्रिप्त मन्दी रहती है, इससे यह पचता भी नही—वस, इसीसे यह शरीरमें वरसो तक रहा श्राता है।

जिसके शरीरमे दूपी विप होता है, उसकी पतले दस्त लगते है, शरीरको रग वदल जाता है, चेष्टाये विरुद्ध होने लगती है, चैन नहीं मिलता तथा मूर्च्छा, सम, वाणीका गद्गदपना श्रीर वमन ये रोग घेरे रहते हैं।

# स्थान विशेपके कारण दूषी विषके लच्चण ।

श्रगर दूपी विप श्रामाशयमें होता है, तो वात श्रौर कफ-सम्बन्धी रोग पैदा करता है।

श्रगर विष पक्षाशयमें होता है, तो वात श्रौर पित्त-सम्बन्धी रोग पैदा करता है।

श्रगर दूपी विप वालो श्रोर रोमोर्मे होता है, तो मनुष्यको पंख-हीन पत्ती-जैसा कर देता है।

श्रगर दूपी विप रसादि धातुश्रॉमें होता है, तो रसदोप, रक्तदोप, मांसदोप, मेददोप, श्रस्थिदोप, मजादोप श्रौर शुक्र-दोपसे होनेवाले रोग पैदा करता है:—

दूपी विप रसमें होनेसे श्ररुचि, श्रजीर्ण, श्रङ्गमर्द, ज्वर, उवकी भारीपन, हृद्रोग, चमडेमें गुलभट, वाल सफेद होना, मुँहका स्वाद विगड़ना श्रीर थकान श्रादि करता है।

रक्तमें होनेसे कोढ़, विसर्प, फोडे-फ़ुन्सी, मस्से, नीलिका, तिल, चकत्ते, कांई, गज, तिल्ली, विद्धि, गोला, वातरक्त, ववासीर, रसौली, शरीर टूटना, जरा खुजलानेसे खून निकलना या चमड़ा लाल हो जाना और रक्तपित्त श्रादि करता है।

मांसमें होनेसे श्रधिमांस, श्रर्युद, श्रर्श, श्रधिजिह्न, उपजिह्न, दन्त--रोग, तालुरोग, होठ पकना, गलगगड श्रीर गगडमाला श्रादि करता है। मेदमें होनेसे गाठ, श्रग्डचृद्धि, गलगड, श्रर्वुट, मधुमेह, शरीर का बहुत माटा हो जाना श्रीर बहुत पसीना श्राना श्रादि करता है।

हड्डीमं होनेसे कहीं हाडका यह जाना, रातकी जड़में श्रीर दांत निकलना तथा नाखून खराय होना वगैर- करता है।

मजामें होनेसे अधेरी श्राना, मूर्च्छा, भ्रम, जोड़ मोटे होना, जॉघ या उसकी जड़का माटा होना प्रभृति करता है।

शुक्रमें होनेसे नपुसकता, स्त्री प्रसग श्रच्छा न लगना, चीर्यकी पथरी, शुक्रमेह एव श्रन्य चीर्य-विकार श्रादि करता है।

# दूपी विपने प्रकोपका समय।

दूपी विप नीचे लिखे हुए समयोमे तत्काल प्रकुपिन होता है:—

- (१) श्रत्यन्त सर्दा पड़नेकं समय।
- (२) श्रत्यन्त हवा चलनेके समय।
- (३) वाद्ल हानेके समय।

## प्रकुपित दृषी विषके पूर्व रूप।

दूपी विपका कोप होनेसे पहले ये लत्तल देखनेमें श्राते हैं — श्रधिक नीट श्राना, शरीरका भारी होना, श्रधिक जभाई श्राना. श्रक्षोंका ढीला होना या ट्रटना श्रोर रोमाच होना।

## प्रकुषित दूषी विषके रूप।

जव दूपी विपका कोप होता है तव वह खाना खानेपर सुपारीका-सा मद करता है, मोजनको पचने नहीं देता, भोजनसे श्रक्षि करता है, शरीरमें गाँठ श्रीर चकत्ते करता है तथा मासचय, हाथ-पैरॉमें स्जन, कभी-कभी वेहोशी, वमन, श्रतिसार, श्वास, प्यास, विपमन्वर, श्रीर जलोटर उत्पन्न करता है, यानी प्यास वहुत वढ़ जाती है श्रीर साथ ही पेट भी वढ़ने लगता है तथा शरीरका रग विगढ़ जाता है।

दूषी विपके भेदोंसे विकार-भेद । कोई दूपी विप उन्माद करता है, कोई पेटको फुला देता है, कोई वीर्यको नष्ट कर देता है, कोई वाणीको गद्गद करता है, कोई कोढ़ करता है श्रीर कोई श्रनेक प्रकारके विसर्प श्रीर विस्फोटकादि रोग करता है।

नोट-द्र्भी विष श्रनेक प्रकारके होते है, इसिलए उनके काम भी भिन्न-भिन्न होते हैं। द्र्भी विष मात्र एक ही तरहके काम नहीं करते। कोई दूपी विष कोढ़ करता है, तो कोई वीर्य चीण करता है इस्यादि।

# दूषी विष क्यों कुपित होता है?

दिनमें वहुत जियादा सोने, कुल्थी, तिल श्रौर मसूर प्रभृति श्रन्न खाने, जल वाले देशोंमें रहने, श्रिधक हवा चलने, बादल श्रौर वर्पा होने वगैरः वगैरः कारणोसे दूपी विप कुपित होता है।

# दृषी विषकी साध्यासाध्यता।

पथ्य सेवन करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुपका दूपी विष शीघ्रही साध्य होता है। एक वर्षके वाद वह याप्य हो जाता है, यानी वड़ी मुश्किल से श्राराम होता है या दवा सेवन करते तक दवा रहता है श्रीर दवा वन्द होते ही फिर उपद्रव करता है। श्रगर जीए श्रीर श्रपथ्य-सेवी पुरुपको यह दूपी विपका रोग होता है, तो वह श्राराम नहीं होता। ऐसा श्रजितेन्द्रिय गल-गलकर मर जाता है।

# कृत्रिम विष भी दूषी विष।

जिस तरह स्थावर श्रोर जंगम विष दूपी विष हो जाते हैं, उसी तरह कृत्रिम या मनुष्यका वनाया हुआ विष भी दूषी विष हो जाता है, वशर्तें कि, उसका विषसे सम्वन्ध हो। श्रगर कृत्रिम विषका सम्बन्ध विषसे नहीं होता, पर वह विषके-से काम करता है, तो उसे "गर-विष" कहते हैं।

खुलासा यह है कि कई विपों और श्रन्य द्रव्योंके सयोगसे, मनुष्य द्वारा बनाया हुश्रा विप "कृत्रिम विप" कहलाता है। वह कृत्रिम विप दो तरहका होता है:—

### (१) दूपी विष, श्रौर (२) गर।

जिस कृत्रिम विपका सम्यन्ध विपसे होता है, उसे दूपी विप कह सकते हैं, जब कि वह हीनवीर्य हो गया हो, पर जिसका सम्यन्ध विपसे नहीं होता, पर वह विपके-से काम करता है, उसे "गरिवप" कहते हैं। जैसे, स्त्रियाँ अपने पितयाँको वशमें करनेके लिये, उन्हें अपना आर्त्तव—मासिक धर्मका खून, मैल या पसीना प्रभृति खिला देती हैं। वह सब विपका काम करते हैं—धातुन्तीणता, मन्द्राग्नि श्रीर ज्वर आदि करते हैं। पर वे वास्तवमें न तो विप हैं श्रीर न विप वगैरः कई चीज़ोंके मैलसे वने हें, इसलिये उनको किसी हालतमें भी "दूपी विप" नहीं कह सकते।

### गर विषके लक्त्।

"चरक 'में लिखा है, सयोजक विपको "गरविप" कहते हैं। वह भी रोग करता है।

"भावप्रकाश' में लिखा है, मूर्खा खियाँ श्रपने पतियोंको वशमें करनेके लिये, उन्हें रज, पसीना तथा श्रनेकानेक मलाँको भोजन में मिलाकर खिला देती है। दुश्मन भी इसी तरहके पटार्थोंको भोजनमें खिला देते हैं। ये पसीने श्रीर रज प्रभृति मेले पदार्थ "गर" कहलाते हैं।

#### गर विपके काम।

पसीना श्रौर रज श्रादि गर पटाथोंसे शरीर पीला पड़ जाता है, दुवलापन हो जाता है, भूख वन्द्र हो जाती है, ज्वर चढ़ श्राता है, मर्मस्थानोंमें पीड़ा होती है तथा श्रफारा, धातुत्तय श्रौर स्जन—ये रोग हो जाते है।

नोट---यहाँ तक हमने मुख्य चार तरहके विप लिखे हैं ---(१) स्थावर विप, (२) जगम-विप, (३) दूपी विप, श्रौर (४) गर विष । श्राप इन्हें श्रच्छी तरह समम-समम कर याद करलें। इनकी उत्पत्ति, इनके जल्या श्रीर इनके गुया-कर्म श्रादि याद होनेसे ही श्रापको "विप-चिकित्सा" में सफलता मिलेगी। श्रार कोई शद्रस हमारी लिखी "विप-चिकित्सा" को ही श्रच्छी तरह याद करले श्रीर इसका श्रभ्यास करें, तो मनमाना यश श्रीर धन उपार्जन कर सके। इसके लिये श्रीर ग्रन्य देखनेकी दरकार न होगी।

### स्थावर विपके कार्य।

उधर हम जगम विपक्षे काम लिख श्राये है, श्रव स्थावर विपक्षे काम लिखते हैं। ज्वर, हिचकी, दन्त-हर्प, गलग्रह, काग श्राना, श्रक्ति, श्वास श्रीर मूर्ज्ञा स्थावर विपक्षे कार्य या नतीजे हैं; यानी जो श्रादमी स्थावर विप खाता-पीता है, उसे ऊपर लिखे ज्वर श्रादि रोग होते हैं।

### स्थावर विषके सात वेग।

स्थावर श्रौर जङ्गम दोनों तरहके विपोमें सात वेग या दौरे होते है। प्रत्येक वेगमें विप भिन्न-भिन्न प्रकारके काम करते हैं, इससे प्रत्येक वेगकी चिकित्सा भी श्रलग-श्रलग होती है। जङ्गम-विप या सर्प-विप प्रभृतिके वेग श्रार उनकी चिकित्सा श्रागे लिखी है। यहाँ हम "सुश्रुत ' से स्थावर विपके सात वेग श्रौर श्रगले श्रध्याय में प्रत्येक वेगकी चिकित्सा लिखते हैं:—

- (१) पहले वेगमें,—जीभ काली श्रीर कड़ी हो जाती है तथा मुच्र्ज्ञी—वेहोशी होती श्रीर श्वास चलता है।
- (२) दूसरे वेगमें,—शरीर कॉपता है, पसीने श्राते हैं, दाह या जलन होती श्रीर खुजली चलती है।
- (३) तीसरे वेगमें,—तालूमें खुश्की होती है, श्रामाशयमें दारुण श्रल या दर्द होता है तथा दोनों श्रॉखोंका रङ्ग श्रीर-का-श्रीर हो जाता है। वे हरी-हरी श्रीर सूजी-सी हो जाती है।

नोट-याट रक्लो, इन तीनों वेगोंके समय खाया पीया हुन्ना विष "श्रामार श्राय" में रहता है। इस तीसरे वेगके बाद, विष 'पक्कशय' में पहुँच जाता है।

जय त्रिय पत्नाशयमें पहुँच जाता है, तब पक्वाशयमें पीड़ा होती है, आँतें दोतती हैं, हिस्कियाँ चलती है झीर खाँसी आती है। मतलब यह है, कि पहले तीन नेरों ने समय विष 'आमाशय' में और पिझले चारों—चौथेसे सातवें तह—नेगोंनें 'पक्काशय' में रहता है।

- (४) चौथे वेगमॅ,—सिर वहुत भारी होकर कुक जाता है।
- (५) पॉचर्चे वेगमें,—मुँहसे कफ गिरने लगता हैं, शरीरका रक्ष विगड़ जाता है श्रीर सन्धियों या जोड़ोंमें फूटनी-सी होती है। इस वेगमें वात, पित्त, कफ श्रीर रक्त—चारों दोप कुपित हो जाते हैं श्रीर पक्वाशयमें दर्द होता है।
- (६) छठे वेगमें,—बुद्धिका नाश हो जाता है, किसी तरहका होश या ज्ञान नहीं रहता श्रीर दस्तपर टस्त होते हैं।
- (७) सातर्वे वेगमें,—पीठ, कमर श्रीर कन्धे टूट जाते है तथा स्रॉस रुक जाता है।

श्राजकल भारतकी सभी भाषाश्रोंमें वहला भाषा सबसे वढ़ी-चढ़ी है। उसका साहित्य सब तरहसे भरा-पूरा है। श्रत सभी विद्वान् या विद्या-व्यसनी वहला पढना चाहते है। उन्हींके लिये हमने "वंगला हिन्दी शिला" नामक अन्थके तीन भाग निकाले है। इनसे हजारों श्रावमी वहला भाषा सीख-सीखकर वहला अन्य पढ़ने-सम-क्रने लगे। श्रानेक लोग वहला प्रन्थोंका श्रनुवाद कर करके, सैंकड़ों रुपया भाहवारी पैदा करने लगे। इस प्रन्थमें यह खूबी है, कि यह विना उस्तादके तीन-चार महीनेमें वहला सिखा देता है। तीन भाग हैं, पहलेका दाम १।), दूसरेका १) श्रीर तीसरेका १) है। तीनों एक साथ लेनेसे-डाकखर्च माफ़।

### दूसरा अध्याय ।

भू सर्व विष-चिकित्सामें चिकित्सकके पूर्व याद रखने योग्य बातें।

- (१) नीचे लिखे हुए उपायोंसे विष-चिकित्सा की जाती है:—
- (१) मंत्र, (२) वन्ध वॉधना, (३) डसी हुई जगहको काट डालना, (४) दवाना, (५) खून मिला ज़हर चूसना, (६) अग्निकर्म करना या दागना, (७) परिपेक करना, (६) अवगाहन, (६) रक्तमोल्लग करना यानी फस्द आदिसे खून निकालना, (१०) वमन या कय कराना, (११) विरेचन या जुलाव देना, (१२) उपधान, (१३) हदायवरण, यानी विपसे हदयकी रक्ता करनेको घी, मांस या ईखरस आदि पहले ही पिला देना, (१४) अज्ञन, (१५) नस्य, (१६) धूम, (१७) लेह, (१६) औषध, (१६) प्रशमन, (२०) प्रतिसारण, (२१) प्रतिविष सेवन कराना; यानी स्थावर विषमें जंगम विपका प्रयोग करना और जगममें स्थावरका, (२२) संज्ञास्थापन, (२३) लेप, और (२४) मृतसञ्जीवन देना।
- (२) विष, जिस समय, जिस दोषके स्थानमें हो, उस समय, उसी दोषकी चिकित्सा करनी चाहिये।

जब विप वातस्थानमें—पकाशय—में होता है, तब वह बादीकी प्यास, वेहोशी, अरुचि, मोह, गलप्रह, विम और भाग आदि उत्पन्न करता है। इस अवस्थामें, (१) स्वेद प्रयोग करना चाहिये, और (२) दहीके साथ कूट और तगरका करक सेवन करना चाहिये। जब विष पित्त-स्थान—हृदयऔर प्रह्णीमें होता है, तब वह प्यास, खाँसी, ज्वर, वमन, क्रम, तम, दाह और अतिसार आदिं उत्पन्न करता

है। इस श्रवस्थामें, (१) घी पीना, (२) शहद चाटना, (३) दूध पीना. (४) जल पीना श्रोर (५) श्रवगाहन करना हितकारी है।

जय विप कफ-स्थान—छानीमँ—होना है, तव वह श्वास, गलप्रह, खुजली लार गिरना और वमन होना छाडि उपद्रव करता है। इस ध्रवस्थामँ (१) जारागद सेवन कराना, (२) स्वेट डिलाना और (३) फस्ट खोलना हिनकारी है। दूपी विप छगर रक्तगन या खुनमँ हो, तो 'पवविध ग्रिरावेधन" करना वाहिये।

इस नरह वैद्यको सारी श्रवस्थाय समम कर श्रीपिधकी कल्पना करनी वाहिये। पहले तो विपके स्थानको जीतना चाहिये, किर जिम स्थानके जीतनेसे विप नाग हुश्रा है, उसपर कोर्ट काम विप-विकिन्साके विनद्ध न करना चाहिये।

(३) विपसे मार्ग दूपित हो जाने श्रौर छेट दम जाते हैं, टसलिये वाउ रक जानी हैं, उसे रास्ना नहीं मिलता। वायुने रकनेकी
वजहसे मनुष्य नरने वालेकी नरह साँस लेने लगता है। श्रगर ऐसी
हालन हो, पर श्रसाध्य श्रवस्थाके लज्ञण नहीं, तो उसके मस्नकपर,
नेज बाक् या छुरीसे चमड़ा छील कर कच्चेका-सा पजा बना कर
उसपर "चर्मकपा' यानी तिकेकाईका लेप करना बाहिये। साथ
ही कटभी—हापरमाली, कुटकी श्रौर कायफल—इन तीनोंको पीसश्रान कर, इनकी प्रधमन नस्य देनी चाहिये।

श्रगर श्राहमी विषसे, सहसा वेहोश हो जाय या मतवालाहो जाय, तो मस्तकपर जपरकी लिखी विधिसे काक पद बनाकर, उसपर वकरी, गाय भैंस, मेंडा मुर्गाया जल-जीवोंका मांस पीसकर रखना चाहिये।

श्रवर नाक, नेत्र, कान, जीम श्रौर कंड रुक्त रहे हाँ, जंगली वैंगन, विजीरा श्रौर श्रपराजिता या माल कॉगनी—इन तीनोंके रसकी नस्य देनी चाहिये। ् श्रगर नेत्र बन्द हो गये हों, तो दारुहल्दी, त्रिकुटा, हल्दी, कनेर, कंजा, नीम श्रौर तुलसीको वकरीके मूत्रमें पीसकर, नेत्रोंमें श्रॉजना चाहिये।

काली सेम, तुलसीके पत्ते, इन्द्रायणकी जड़, पुनर्नवा, काक-माची श्रीर सिरसके फल,—इन सबको पीसकर, इनका लेप करने, नस्य देने, श्रंजन करने श्रीर पीनेसे उस प्राणीको लाभ होता है, जो उद्दंधन विप श्रीर जलके द्वारा मुर्देके जैसा हो रहा हो।

(४) सब विप एक ही स्वभावके नहीं होते, कोई वातिक, कोई पैत्तिक श्रौर कोई श्लेष्मिक होता है। भिन्न-भिन्न प्रकारके विपोकी विकित्सा भी श्रलग-श्रलग होती है, क्योंकि उनके काम भी तो श्रलग-श्रलग ही होते है।

वातिक विप होनेसे हृदयमें पीड़ा, उर्ध्ववात, स्तम, शिरायाम-मस्तक-खींचना, हृद्धिमें वेदना श्रादि उपद्रव होते है श्रीर शरीर काला हो जाता है। इस दशामें, (१) खांडका वर्ण लेप, (२) तेलकी मालिश, (३) नाड़ी स्वेद, (४) पुलक श्रादि योगसे स्वेद श्रीर वृंह्य विधि हितकारी है।

पैत्तिक विप होनेसे सक्षानाश—होश न रहना, गरम श्वास निक-लना, हृदयमें जलन, मुँहमें कड्वापन, काटी या उसी हुई जगहका फटना, और सूजना तथा लाल या पीला रङ्ग हो जाना—ये उपद्रव होते हैं। इस श्रवस्थामें, शीतल लेप श्रीर शीतल सेचन श्रादि उप-चारोंसे काम लेना हित है।

श्लेष्मिक विप होनेसे वमन, श्ररुचि, जी मिचलाना, मुँहसे पानी यहना, उत्क्लेश, भारीपन श्रीर सरदी लगना तथा मुँहका ज़ायका मीठा होना—ये लच्चण होते है। इस श्रवस्थामें, लेखन, छेदन, स्वेदन श्रीर वमन—ये चार उपाय हितकारी है।

नोट—(१) द्वींकर या काले फनदार साँपोके काटने से वातका प्रकोप होता है; मगडली सर्पके काटने से पित्तका श्रीर राजिलके काटनेसे कफका प्रकोप होता है। हर्नेन्त मर्पट विष वातिक, मदलीका पैतिक, श्रीर राजितका स्वेप्सिक होता है। इन्हें ट्राटनेये गलग-प्रतग टोप द्वित होते हैं और उपर लिगे घतुमार उनके धता-धता उपहव होते हैं। जैमें —

टवींटर न्हों हा बिप बात प्रधान होता है। उनके काटनेमें विमे ही सचय होते हैं, नने करर वातिक विपने लिये है। टवींकरके दाटनेकी जगह सूच्म, काने रहकी होती है, टममेंसे चून नहीं निकलना। हमके मिवा वानव्याधिके दर्धवात, शिरायाम और अन्यमूल आहि ममन्त नदस्य होते हैं।

मदली नपंडा दिए पित्तप्रधान होना है। उसके दाटनेसे वही नहरा होते है, जो उपर पेत्तिक प्रिके लिये है। सटली सपंके पाटनेकी जगह स्थूल— मोटी होती है। उसपर मूजन होती है चीर उसका रह लाल-पीला होता है तथा रक्तिकड़े सारे लक्ष्य प्रक्राणिन होते हैं। इसलिये उसके काटनेकी लगहसे जून निक्नता है।

राजिल नपंका निष क्षप्रधान होता है। उसके कारनेने वही बक्य होते हैं, जो कि अपर म्लेप्सिक विषके लिये हैं। राजितकी काटी हुई जगह लियलियी या चिकती-मी, नियर और सूजनटार होती है। दसका रह पाग्डु या सफेटमा होता है। काटे हुए स्तालका गृत जन जाता है। इसके सिवा, क्षप्रके मय लएच अधिकतासे नतर आने हैं।

विन्यू और टिन्टिंगके विश्वे मिवा श्रीर मा नरहके विशाम चाहे हैं किसी न्यानमें न्यों न हों, प्राय शांतल विकिसा हितकारी हैं। चरका

नुश्रन्में लिखा है, चृकि विष श्रायन्त गरम श्रीर वीक्य होता है, हमिलये श्रान नमी विपोंने शीतल परिपेक करना या शीतल दिसके देना हितकारी है। पर कीटोंका विष यहुत नेत नहीं होता, श्राय मन्द्रा होता है, श्रीर टसमें वायु-वफके श्रा श्रिक होन है, हमिलये कीडोंके विषमें मेकने या प्रमीना निकाबने की मनाही नहीं है। परन्तु ऐसे भी मौके होते हैं, जहाँ कीडोंके विषमें गरम सेक नहीं किया जाता।

चरक सुनि कहते हैं, बिन्ह्य काटनेपर, वी छीर नमझ्से स्वेटन करना और अन्यह्न हिनकारी है। इसमें गरन स्वेट, वीके साथ छन्न खाना छीर धी पीना भी हित है। घी पीनेसे सनतव यह है कि, बीकी सान्ना ज़िपादा हो।

सुश्रुतकं कन्यम्थानमें लिखा है, उप्र या तेज जहर वाले विच्छु झाँके काटेका इलाज माँपोंके इलाजकी तरह करो । मन्डे विपवाले विच्छुके काटे म्यानपर फक तेल यानी कची धानीके तेलका तरहा ही श्रयवा विद्यारयाँटिसे पकाये हुए तेलको निवाया करके सेक करो । अथवा विप-नाशक द्वाओंकी लूपरीसे उपानह स्वेद करो । अथवा निवाया-निवाया गोबर काटे स्थानपर बाँधो और उसीसे उस जगहको स्वेदित करो ।

- (५) इस वातको भी ध्यानमें रक्खो, कि, विषके साथ काल श्रौर प्रकृतिकी तुल्यता होनेसे विषका वेग या जोर बढ़ जाता है। जैसे,—दर्वीकर सॉपका विप वात प्रधान होता है। श्रगर वह वात-प्रकृति वाले प्राणीका काटता है,तो "प्रकृति-तुल्यता" होती है, यानी विपकी श्रौर काटे जाने वालेकी प्रकृतियाँ मिल जाती हैं—श्रादमी का मिज़ाज बादीका होता है श्रौर विष भी वादीका ही होता है, तब विषका ज़ोर बढ़ जाता है। श्रगर उस वात प्रकृति वाले मनुष्यको द्वींकर सर्प वर्षा-कालमें काटता है, तो विपका ज़ोर श्रौर भी ज़ियादा होता है, क्योंकि वर्षाकालमें वायुका कोप होता है। विष वात-कोपकारक, वर्षाकाल वात कोपकारक श्रौर काटे जाने वालेकी प्रकृति वातकी—जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं, वहाँ जीवनकी श्राशा कहाँ ? श्रगरकाटनेवाला दर्वीकर या कालासॉप जवान पट्टा हो, तो श्रौर भी गृज़ब समिक्षये, क्योंकि जवान काला सॉप (दर्वीकर), बढ़ा मएडली सॉप श्रौर प्रौढ़ श्रवस्थाका राजिल सॉप श्राशीविप-सहश होते हैं। इधर ये काटते हैं श्रौर उधर श्रादमी ख़तम होता है।
- (६) अगर काटने वाला सर्पको न देख सका हो या घवराहटमें पहचान न सका हो, तो वैद्यको विपके लक्षण देखकर, कैसे सॉपने काटा है, इसका निर्णय करना चाहिये। जैसे, दर्वीकर सॉप काटेगा तो काटा हुआ स्थान सूच्म और काला होगा और वहाँसे खून न निकलेगा और वह जगह कछुएके जैसी होगी तथा वायुके विकार अधिक होंगे। अगर मण्डलीने काटा होगा, तो काटा हुआ स्थान स्थूल होगा, सूजन होगी, रङ्ग लाल-पीला होगा और काटी हुई जगहंसे खून निकला होगा तथा रक्तिपत्तके और लक्षण होंगे।

स्त्री-सर्प-नागनके काटनेसे श्रादमीके श्रङ्ग नर्म रहते हैं, दिए

नीची रहती है यानी श्रादमीनीचेकी तरफ देखता है, वोला नहीं जाता श्रीर शरीर कॉपता है, पर श्रगर इसके विपरीत चिह्न हों, जैसे शरीरके श्रह कडे हो, नजर ऊपर हो, स्वर त्तीख न हो श्रीर शरीर कॉपता न हो, तो सममना होगा, कि पुरुष सर्पने काटा है।

नोट—इस तरहकी पहचान वही कर सकता है, जिसे समस्त लच्च कर्याय हों। वैद्यको ये सव वातें हर समय कटमें रस्तनी चाहियें। समयपर पुस्तक काम नहीं देती। हमने सब तरहके साँपोंके कादेके लच्चा श्रावि, श्रागे, जगम-विप-चिक्तिसामें खुव सममा-सममा कर लिखे हैं।

(७) आगे लिखा है, कि सॉपके चार वडे दॉत होते हैं। वो दॉत टाहिनी छोर छौर दो वॉई छोर होते हैं। दाहिनी तरफके नीचेके टॉतका रद्र लाल श्रीर ऊपरके टॉतका काला-सा होता है। जिस रह के दॉतसे सॉप काटता है, काटी हुई जगहका रह वैसा ही होता है। दाहिनी तरफके दॉर्तोंमें वाई तरफके दॉर्तोंसे विप जियादा होता है। वाई तरफके दॉर्तोका रङ्ग चरकने लिखा नहीं है। वाई तरफके नीचेके दॉतमें जितना विप होता है. उससे वाई' तरफके ऊपरके दाँतमें दुना चिप होता है, दाहिनी तरफके नीचेके दाॅतमें तिगुना श्रीर उसी श्रोरके ऊपरके दॉतमें चौगुना विप होता है। दाहिनी श्रोरके नीचे ऊपरके दॉतोमें, वाई तरफके टॉतोंसे विप श्रधिक होता है। दाहिनी श्रोरके दोनों दॉतोंमें भी, ऊपरके टॉतमें वहुत ही जियादा विप होता है श्रीर उस दॉतका रड़ भी ग्याम या काला-सा होता है। श्रगर हम कारे हुए स्थानपर, सॉपके ऊपरके टाहिने दॉतका चिह्न श्रीर रह देखें, तो समम जायंगे, कि विप बहुत तेज है। श्रगर दाहिनी श्रोरके लाल दॉतका रह श्रीर चिह्न देखेंगे, तो विपको उससे कुछ कम समर्केंगे। श्रगर चारों दॉत पूरे वैदे हुए देखेंगे तो भयानक दश समस्रो ।

श्रगर काटा हुश्रा निशान ऊपरसे खूच साफ न हो, पर भीतरसे गहरा हो, गोल हो या लम्बा हो श्रथवा काटनेसे वैठगया हो श्रथवा पक जगहसे फूटकर दूसरी जगह भी जा फूटा हो, तो समभना होगा, यह दंश—काटना सांघातिक या प्राणनाशक है।

इस तरह काटे हुए स्थानकी रंगत और श्राकार-प्रकार श्रादिसे वैद्य विषकी तेज़ी-मन्दी और साध्यासाध्यता तथा काटने वाले सर्प की क़िस्म या जात जान सकता है। जो वैद्य ऐसी-ऐसी बातों में निपुण होता है वही विष-चिकित्सासे यश और धन कमा सकता है।

( = ) विषकी हालतमें, अगर हृदयमें पीड़ा और जलन हो और मुँहसे पानी गिरता हो, तो अवस्थानुसार तीव वमन या विरेचन— क्य या दस्त करानेवाली तेज द्वा देनी चाहिये। वमन विरेचनसे शरीरको साफ़ करके, पेया आदि पथ्य पदार्थ पिलाने चाहियें।

श्रगर विप सिरमें पहुँच गया हो तो वन्धुजीव—गेज़ुनियाके फूल, भारंगी श्रीर काली तुलसीकी जड़की नस्य देनी चाहिये।

श्रगर विपका प्रभाव नेत्रोमें हो, तो पीपल, मिर्च, जवाखार, वच, सेंधा नमक श्रौर सहँजनेके वीजोंको रोहू मछलीके पित्तेमे पीसकर श्रॉखोंमे श्रञ्जन लगाना चाहिये।

अगर विष कंठगत हो, तो कचे कैथका गृदा चीनी श्रौर शहदके साथ चटाना चाहिये।

श्रगर विष श्रामाशयगत हो, तो तगरका चार तोले चूर्ण-मिश्री श्रीर शहदके साथ पीना चाहिये।

श्रगर विष पकाशयमें हो, तो पीपर, हल्दी, दारुहल्दी श्रौर मेंजीठ को बरावर-बरावर लेकर, गायके पित्तेमें पीसकर, पीना चाहिये।

अगर विप रसगत हो, तो गोहका खून और मांस सुखाकर और पीसकर कच्चे कैथके रसके साथ पीना चाहिये।

अगर विष रक्तगत हो यानी खूनमें हो तो हिहसीड़ेकी जड़की छाल, बेर, गूलर और अपराजिताकी शाखोंके अगले भाग—इनको पानीके साथ पीसंकर पीना चाहिये। म्रगर िन गरागत हो—संसमें हो, तो शहद श्रीर खिदरिष्ट मिलाकर भीने चाहियें।

ग्रगर विप सर्वधातुगत हो—सव धातुश्रॉमें हो, तो खिरंटी, नागवला, महुत्राके फ्ल, मुलहरी श्रीर तगर,—इन सवको जलमें पीस कर पीना चाहिये।

श्रगर विपक्षे कारणसे लारे शरीरमें मूजन हो, तो जटामासी, केशर, तेजपात, दालबीनी,हल्दी, तगर, लालचन्दन, मैनसिल, व्याध-नख श्रौर गुलसी—इनको पानीके साथ पीसकर पीने, इन्हींका लेप श्रौर श्रक्षन करने तथा इन्हींकी कस्य देनेसे स्जन श्रौर विप कप्ट हो जाते हैं।

- (६) घोर श्रेंघरेमें बींटी श्राविक काटनेसे भी, यनुष्योंको लॉप के काटनेका बहम हो जाता है। इस बहम या श्राशकासे ज्वर, चमन, सुच्छीं, ग्नानि, जलन, मोह श्रीर श्रितसार तक हो जाते हैं। ऐसे मौले पर, रोगीको धीरज हेकर उसका भूडा भय दूर करना चाहिये। खॉड, हिंगोट, हाल, ज्ञीरकाकोली, मुलहटी श्रीर शहदका पना चना कर पिलाना चाहिये। इसके लाथ ही मंत्र-तत्र, दिलासा श्रीर दिल खुश करने वाली यार्तासे भी काम लेना चाहिये।
- (१०) सव तरहके विपोंमे, खानेके लिये शालि चॉवल, मुल-हटी, कोटों, शियग्, संधानोन, चौलाई, जीवन्ती, वेंगन, चौपतिया, परवल, श्रमलताशके पत्ते, मटर श्रीर मूंगका यूप, श्रनार, श्रामले, हिरन, लवा, तीतरका मांस श्रीर दाह न करनेवाले पदार्थ देने चाहियें।

विप पीढ़ित श्रीर विपमुक्त प्राणीको विरुद्ध भोजन, भोजन-पर-सोजन, कोघ, भृखका वेग मारना, भय, मिहनत, मैथुन श्रीर दिनमें सीना—इनसे वचाना चाहिये।

٠.

### तीसरा अध्याय ।

## स्थावर विषोंकी सामान्य चिकित्सा।

### वेगानुसार चिकित्सा ।

- (१) पहले वेगमें—शीतल जल पिलाकर वमन या क्य करानी चाहिये तथा शहद और घीके साथ अगद—विप नाशक दवा—पिलानी चाहिये, क्योंकि पिया हुआ विष वमन करानेसे तत्काल निकल जाता है।
- (२) दूसरे वेगमें—पहले वेगकी तरह वमन या क्य कराकर, विरेचन या जुलाव भी दे सकते हैं।

नोट—चरककी रायमें, पहले वेगमें वमन करानी श्रोरद् पर वेगमें जुनाव देना चाहिये। सुश्रुत कहते हैं, पहले श्रीर दूसरे—दोनों वेगोंमें वमन कराकर, विपको निकाल देना चाहिये, क्योंकि वह इस समय तक श्रामाशयमें ही रहता है। पर, श्रगर जरूरत समभी जाय, तो चिकित्सक इस वेगमें जुलाब भी दे सकता है। चरकका श्रभिप्राय यह है, कि विप सामान्यतया शरीरमें फैला हो या न फैला हो, दूसरे वेगमें जुलाब देकर उसे निकाल देना चाहिये। चरक सुनि इस मौकेपर एक बहुत ही जरूरी बातकी श्रोर ध्यान दिलाते हैं। वह कहते हैं.—

> पीत वमनै सद्योहरेद्धिरेकैर्द्धितियेतु । श्रादी हृदय रच्यं तस्यावरण पिवेद्यथालाभम् ॥

पिया हुन्ना विष वमनसे तत्काल निकल जाता है, श्रतः शुरूमें किसी वमन-कारी दवासे क्रय करा देनी चाहिये। विषके दूसरे वेग या दौरेमें, जुलाब देकर, विपको निकाल देना चाहिये। लेकिन विप पीनेवाले प्राणीके स्टयकी रहा स्वयसे पहले करनी चाहिये। उसके स्टयको विपसे बचाना चाहिये, क्योंकि प्राण्य स्ट्यमें ही रहते हैं। धगर तुम श्रार उपायोंमें लगे रहोगे, स्ट्रय-रहाकी यात मूल जाग्रोगे, स्टयको विपसे न खिपाश्रोगे, तो तुम्हारा सब किया-कराया मृथा हो जायगा, श्रतः सबसे पहले स्ट्रयको विपसे खिपाश्रो, स्ट्रयको विपसे खिपानेके लिये माँस, बी मजा, गेरू, गोयर, ईखका रस, बकरी श्राटिकका ख्न, भस्म श्रांर मिट्टी—इनमेंसे जो उस समय मिल जाय, उमीको जहर पीनेवालेको फीरन खिला-पिला हो। इसका यह मतलब हैं, कि विप इन चीजोमें लिपट जायगा श्रीर उसकी कारस्तानी इन्हींपर होती रहेगी, स्ट्रयको नुकसान न पहुँ-चेगा। इननेमें तो श्राप बमन कराकर विपको निकाल ही होगे। श्रगर श्राप पहले ही इनमेंसे कोई चीज न पिलाश्रोगे, तो स्ट्रयपर ही विपका सीधा हमला होगा। यही वजह है, कि श्रनुभवी वैद्य मिलया या श्रफीम श्रादि साने वालेको सबसे पहले 'घी' पिला देते श्रार फिर वमन कराते हैं। घी पी लेनेसे स्टरयकी रखा हो जाती है। सिखया श्राटि विप, धीमें मिलकर या लिपट कर, क्रय हारा बाहर श्रा पड़ते हैं।

- (३) तीसरे वेगमें—श्रगट या विप-नाशक टवा पिलानी चाहिये, नाकमें नस्य टेनी चाहिये श्रौर श्रॉखोंमें विप-नाशक श्रजन श्रॉजना चाहिये।
- (४) चौथे वेगमें—घी मिलाकर श्रगद—विप-नाशक दवा पिलानी चाहिये।

नोट--चरकर्मे जिखा है, चौथेमे, कैथका रस, शहद श्रीर चीके साथ गोदर का रस पिजाना चाहिये।

- (प्) पॉचवें वेगमें—शहद श्रौर मुलहठीके काढ़ेमें श्रगद—विप-नाशक दवा—मिलाकर पिलानी चाहिये।
- (६) छठे वेगमें—दस्त वहृत होते हैं, इसिलये श्रगर विप वाकी हो, तो वैद्यको उसे निकाल देना चाहिये। श्रगर न हो, तो श्रतिसार का इलाज करके दस्तोंको वन्द कर देना चाहिये। इसके सिवा, श्रव-पीड़ नस्यको काममें लाना चाहिये, क्योंकि नस्य देनेसे होश-हवासा ठीक हो सकते है।

(७) सातर्वे वेगमें—कन्धे टूट जाते है, पीठ श्रीर कमरमें वल नहीं रहता श्रीर श्वास रुक जाता है. यह श्रवस्था निराशाजनक है। श्रतः इस श्रवस्थामं वैद्यको कोई उपाय न करना चाहिये, पर बहुत वार ऐसे भी वच जाते हैं। 'जव तक साँसा तब तक श्रासा' इस कहावतके श्रनुसार श्रगर उपाय करना हो, तो रोगीके घरवालोंसे यह कहकर कि, श्रव श्राशा तो नहीं है. मामला श्रसाध्य है, पर हम राम भरोसे उपाय करते है-वैद्यको श्रवपीड नस्यका प्रयोग करना चाहिये श्रौर सिरमें कन्वेके पक्षेका-सा विह्न वनाकर उसपर खून समेत ताजा मॉस रखना चाहिये। इसीको "काक पद करना" कहते है। यह श्राख़िरी उपाय है। इस उपायसे रोगी जीता है या मर गया है, यह भी मालूम हो जाता है श्रीर श्रगर जिन्दगी होती है, तो सॉस की रुकावट भी खुल जाती है। श्रगर इस उपायसे साँस श्राने लगे, तो फिर श्रीर उपाय करके रोगीको वचाना चाहिये। श्रगर "काक पद" से भी कुछ न हो, तो वस मामला खतम समभाना चाहियेया ऐसी निराश श्रवस्थामें, श्रगर रोगी जीवित हो, तो जहरीले सॉपसे कटाना चाहिये क्योंकि "विपस्य विपमौपधम्" कहावतके श्रनुसार, विपसे विप्रके रोगी ब्राराम हो जाते हैं। ब्रागर सॉपसे कटा न सकी तो सॉप का जहर रोगीके शरीरकी शिरा या नसमें पेवस्त करो,यानी शरीरमें, किसी स्थानपर चीरकर, खून वहाने वाली नसपर साँपके ज़हरको लगा दो। वह विप खूनमें मिलकर, सारे शरीरमें फैल जायगा श्रीर खाये-ियये हुए स्थावर विपके प्रभावको नष्ट करके, रोगीको वचा देगा। इसीको ''प्रतिविप चिकित्सा'' कहते हैं। स्थावर विष जंगम विपके विपरीत गुणो वाला होता है श्रीर जगम विप स्थावरके विपरीत होता है। स्थावर या मूलज विष ऊपरकी श्रोर दौड़ता है श्रीर जंगम नीचेकी तरफ दौड़ता है।

है स्थावर विष नाहाक नुसखे। है राजारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकार

#### ञस्ताख्य घृत ।

ज़ोंने से बीज, सिरसके वीज, दोनों श्वेता और मकोय—इन पॉचों को गोमूत्रमें पीसकर, खुगदी बना लो। खुगदी से चीगुना घी और घीसे चौगुना दूघ लेकर, बीकी विधिसे घी पका लो। इस घीके पीने से स्थावर और जगम टोनों तरहके विप शान्त होते हैं। सुश्रुतमें लिखा है, इस घीके पीनेसे विपसे मरे हुए भी जी जाते हैं। सुश्रुतमें स्थावर विप-विकित्सामें भी इसके सेवन करनेकी राय दी है और जगम विपकी चिकित्साके अध्यायमें तो यह लिखा ही है। इससे स्पष्ट माल्म होता है, कि यह घी स्थावर विपके सिदा, सर्प प्रभृति अनेक विपेले जानवरोंके विपपर भी दिया जाता है।

नोट—दोनो रवेताप्रोंका प्रर्थ किसी टीकाकारने मेटा, महामेटा छोर किसी ने मटभी, महाक्टभी लिखा है छीर रवेता स्वय भी एक टवा है।

### महासुगन्धि चगद् ।

सफेद चन्दन, लालचन्दन, अगर, क्र्ट, तगर, तिलपणीं, प्रपोंडरीक, नरसल, सरल, देवदार, सफेद चन्दन, दृधी, भारगी, नीली, सुग-न्धिका—नाकुली, पीला चन्दन, पद्माख, मुलेठी, सांठ, जटा—रुद्र जटा, पुत्राग, इलायची, एलवालुक, गेरू, ध्यामकतृण, खिरेंटी, नेत्रवाला, राल, जटामासी, मिललका, हरेणुका, तालीसपत्र, छोटी इलायची, प्रियगु, स्थोनाक, पत्थरका फूल, शिलारस, पत्रज, कालानुसारिवा—तगर का भेद, सोंठ, मिर्च, पीपर, कपूर, खंभारी, कुटकी, वाकुची, अतीस, कालाजीरा, इन्द्रायण, खस, वरण, मोथा, नख, धनिया, दोनों रवेता, हल्दी, दावहल्दी, थुनेरा, लाख, संधानोन, सचर नोन, विद्र नोन, समन्दरनोन और कविया नोन, कमोदिनी, कमलपद्म, आकंके फूल, चम्पाके फूल, अशोकके फूल, तिल बृद्धका पञ्चाह, पाटल, सम्भल,

ृद्धिसीड़ा, सिरस, तुलसी, केतकी श्रीर सिंभालू—इन सातोंके फूल,-धवके फूल, महासर्जके फूल, तिनिशके फूल, गूगल, केशर, कॅदूरी, सर्पाची श्रीर गन्धनाकुली—इन ५५ दवाश्रोंको महीन कूट-पीस कर छान लो। फिर गोरोचन, शहद श्रीर घी मिलाकर, सींगमें भरकर,-सींगसे ही वन्द करके रख दो।

जिस मनुष्यके कन्धे टूट गये हों, नेत्र फट गये हों, मृत्यु-मुखमें पितत हो गया हो उसके। भी वैद्य इस श्रेष्ठ श्रगद्से जिला सकता है। यह श्रगद् सब श्रगदोंका राजा है श्रीर राजाश्रोंके हाथोंमें रहने योग्य है। इसके शरीरमें लेपन करनेसे राजा सब मनुष्यों का प्यारा हो सकता है श्रीर इन्द्रादि देवताश्रोंके बीचमें भी कान्ति-वान मालूम हे। सकता है। श्रीर क्या, श्रिशके समान दुनिवार्यं, क्रोधयुक्त, श्रप्रमित तेजस्वी नागपित वासुकीके विषके। भी यह श्रगद्द कर सकता है।

रोग नाश—इस श्रगदसे स्थावर श्रीर जगम सब तरहके विष नाश होते हैं।

सेवन विधि—घी, शहद या दूध वगैरःमें मिला कर इसे रोगीको पिलाना चाहिये। इसको लेप, श्रंजन श्रीर नस्यके काममें भी लाते है।

श्रपथ्य—राब, सोहजना, कॉजी, श्रजीर्ण, नया धान, भोजन-पर-भोजन, दिनमें सोना, मैथुन, परिश्रम, कुल्थी, कोघ, धूम, मदिरा श्रीर तिल—इन सबको त्यागना चाहिये।

पथ्य-चिकित्सा होते समय, पृष्ठ ३२ में लिखी "विषय्न यवाग्" देनी चाहिये। स्राराम होनेपर हितकारी श्रन्न-पान विचारकर देने चाहियें।

### मृत सञ्जीवनी।

स्पृका—श्रसबरग, केवटी मोथा गठोना, फिटकरी, भूरिछरीला, पत्थर-फूल, गोरोचन, तगर, रोहिष तृग्य—रोहिसघास, केशर, जटा-मासी, तुलसीकी मक्षरी, बड़ी इलायची, हरताल, पॅवारके बीज, बड़ी करेरी, सिरसके फूल, सरलका गोड—गन्दाविरोजा, स्थल-कमल, इन्द्रायण, देवटार, फमल-केशर, लादा लाघ, मैनसिल, रेणुका, चमेलीके फूलोंका रस, आकके फूलोंका रस, इल्टी, टारहल्दी, हाँग, पीपर, लाख, नेजवाला, मूँगपणीं, लाल चन्टन, मैनफल, मुलहटी, निर्गुएडी—सम्हाल, अमलताश, लाल लेख, चिरचिरा, प्रियंगु, नाकुली—रास्ना और वायविडद्ग—इन ४३ टवाऑंको पुण्य नजत्र में लाकर, वरावर-वरावर लेकर महीन पीस लो। फिर पानीके साथ खरल करके गोलियाँ वना लो।

रोग नाश—इस 'मृनसङ्घीवनी के पीने, लेप करने, तमाखृकी तरह चिलममें रखकर पीनेसं सव तरहके विप नष्ट होते हैं। यह विपसे मरे हुएके लिये भी जिलाने वाली हैं। इसके घरमें रहनेसे ही विपेले जीव श्रीर भृत प्रेत, जादू-होना श्रादिका भर नहीं रहता श्रीर लच्मी श्राती हैं। ब्रह्माने श्रमृत-रचनाके पहले इसे बनाया था।

नोट—यह मृतमजीवनी चरकमें लिखी है श्रीर चर्नटत्तमें भी लिखी है। पर चर्नटत्त श्रीर चरकमें दो-चार चीजोंका भेट हैं। इसकी समीने वही प्रशमा की है। इसमें ऐसी कोई दवा नहीं हैं, जो न मिल सके, श्रत वेंधोंको इसे घरमें रखना चाहिये। यह मृतसन्जीवनी विपक्षी मामान्य चिकि मामें काम श्राती है, यानी न्यावर श्रीर जगम दोनों तरहके विप इससे नद्द होते हैं। गृहस्थ लोग भी इसे काममें ला मकते हैं।

### विपन्न यवाग्।

जगली कड़वी तोरई, श्रजमोट, पाटा, सूर्यवल्ली, गिलोय, हरड़, सरस, कटभी, ल्हिसीड़े, प्रवेतकन्द्र, हल्दी, दारहल्दी, सफेट श्रीर लाल पुनर्नवा, हरेणु, सोंठ, मिर्च, पीपर, काला श्रीर सफेद सारिवा तथा खिरंटी—इन २१ टवाश्रॉको लाकर काढ़ा वना लो। फिर इस काढ़ेके साथ यवागृ पका लो। इस यवागृके पीनेसे स्थावर श्रीर जगम दोनॉ तरहके विप नाश होते हैं।

पीछे लिखे हुए स्थावर विपक्ते वेगोंके यीचमें, वेगोंका इलाज

करके, घी श्रौर शहदके साथ, यह यवागू शीतल करके पिलानी चाहिये। इसी तरह संपंतिषके वेगोंकी चिकित्साके बीचमें भी, यही यवागू पिलायी जा सकती है। इस यवागूमें शोधन, शमन श्रौर विपनाशक चीजें है।

### अजेय घृत ।

मुलेठी, तगर, क्ट, भद्र दारु, पुत्राग, एलवालुक, नागकेशर, कमल, मिश्री, वायविडङ्ग, चन्दन, तेजपात, श्रियंगू, ध्यामक, हल्दी, दारुहल्दी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, काला सारिवा, सफेद सारिवा, शालपणीं श्रीरपृश्नपणीं—इन सवको सिलपर पीसकर लुगदी या कल्क वना लो। जितना कल्क हो, उससे चौगुना घी लो श्रीर घीसे चौगुना गायका दूध लो। पीछे लुगदी, घी श्रीर दूधको मिलाकर मन्दाग्निसे पकाश्रो, जब घी मात्र रह जाय, उतार लो श्रीर छानकर रख दो।

इस श्रजेय घृतसे सव तरहके विष नष्ट होते हैं। स्थावर विष खाने वालोको इसे श्रवश्य सेवन करना चाहिये।

### महागन्ध हस्ती ऋगद्।

तेजपात, श्रगर, मोथा, वड़ी इलायची, राल गूगल, श्रफीम, शिला-रस. लोवान, चन्दन, स्पृका, दालचीनी, जटामासी, नरसल, नीलाकमल, सुगन्धवाला, रेणुका, खस, व्याद्य-नख, देवदार, नागकेशर, केशर, गन्धवण, कूट, फूल-प्रियंगू, तगर, सिरसका पञ्चाङ्क, सोंठ, पीपर, मिर्च, हरताल, मैनशिल, काला ज़ीरा, सफेद कोयल, कटभी, करंज, सरसो, सम्हाल, हल्दी, तुलसी, रसौत, गेरु, मंजीठ, नीमके पत्ते, नीमका गोंद, वॉसकी छाल, श्रसगन्ध, हींग, कैथ, श्रमलवेत, श्रमल-ताश, मुलहटी, महुत्राके फूल, बावची, बच, मूर्वा, गोरोचन श्रौर तगर—इन सव दवाश्रोंको महीन पीस, गायके पित्तेमें मिला, पुष्य नत्त्रमें, गोलियाँ वनानी चाहियें।

रोगनाश—इस दवाको पीने, श्रॉजने श्रौर लेपकी तरह लगानेसे सव तरहके सॉपोंके विष, चूहोंके विष, मक्राइयोंके विष श्रौर मूलज कन्द्ज आहि स्यावर विप आराम होते हैं। इस व्वाको सारे शरीर
में लगा कर मनुष्य सॉपको पक्ड़ लं सकता है। जिसका काल आ
गया है, वह विप खानेवाला मनुष्य भी इसके प्रभावसं यव सकता
है। अगर विप-रोगी वेहोश हो. तो इम इवाको भेरी मृदद्व धाटि
याजोपर लेप करके, उसके कानोंके पास उन वाजोंको वजाओं।
अगर रोगी देखना हो, तो छत्र और ध्वजा पनाकाओं पर इसको लगा
कर रोगीको दिखाओं। इस नग्ह करनेसे हुग नग्हका भगानक-सेभयानक विप बाला रोगी आराम हो सकता है। यह इवा अनाह—
पेट फूलनेके रोगमें मलझार—गुदामें. मृद्ध गर्भवाली खीकी
योनिमें और मूर्च्यावालेके ललादपर लेप करनी चाहिये। इन रोगोंके
सिवा, इस दवासे विपमत्वर, अजीर्ग, हेजा सफेट कोड विश्विका
वाद, खाज ग्नोधी निमिर, कॉब, अर्बद और पटल आदि अनेको
रोग नष्ट होने हैं। जहाँ यह द्वा रहनी हे, वहाँ लक्सी अचला होकर
निवास करनी है. पर पथ्य पालन जर्नी है। —चरक।

#### चारागढ।

गेन, इल्डी, टारइल्डी मुलेडी, नफेड तुलमीकी मर्झी, लाख, सेंघानोन, जटामामी, रेणुना हींग अनन्तमृत मारिया कृट सोट मिर्च. धीपर और हींग—इन सबको बगाउर-बराबर लेकर पीम लो। फिर इनके बजनसे चाँगुना नदण पलाशके बुलके खारका पानी लो। सबको मिला कर, मन्डाशिसे पकाओ जब नक सब बीजें आपसमें लिपट न जाये पकाने रही। जब गोली बनाने योग्य पाक हो जाय, एक एक तोलेकी गोलियाँ बना लो और द्वायामें सुना लो।

रोग नाश—इन गोलियोंके सेवन करनेसे सब तरहके—स्थावर श्रोर जगम—विष, स्जन, गोला. चमडेके होष, ववासीर, भगन्दर, तिस्ती, शोष, मृगी, कृमि, भृत, स्वरमग खुजली, पाग्डु रोग, मन्दाग्नि, खॉसी श्रीर उन्माट—ये नष्ट होते हैं।

नोट-(१) यह चारागद "चरक" की हैं। चरकने विषके तीमरे वेगम

इसको देनेकी राय दी है श्रीर इसे सामान्य विप-चिकित्सामें जिखा है, श्रत. यह स्थावर श्रीर जगम दोनों तरहके विपोंपर दी जा सकती है।

(२) तरुण पलाश या नवीन ढाकके खारको चौगुने या छै गुने जलमें घोलो श्रोर २१ बार छानो। फिर इसमेंसे, द्वाश्रोंसे चौगुना, जल ले लो श्रोर द्वाश्रोंमें मिलाकर पकाश्रो। खार बनानेकी विधि हमने इसी भागमें श्रागे लिखी है। फिर भी संघेषसे यहाँ लिख देते हैं:—जिसका चार बनाना हो, उसे जड़से उखाडकर छायामें सुखा लो। फिर उसको जलाकर भस्म कर लो। भस्म को एक बासनमें दूना पानी डालकर ६ घण्टे तक भीगने दो। फिर उसमेंके पानी को घीरे-घीरे दूसरे बासनमें नितार श्रीर छान लो, राखको फेंक दो। एक घण्टे बाद, इस साफ पानीको कड़ाहीमें नितारकर, चूल्हेपर चढा दो श्रीर मन्दी श्राम लगने दो। जब सब पानी जल जाय, बूंद भी न रहे, कड़ाहीको उतार लो। कड़ाहीमें लगा हुश्रा पटार्थ ही खार या चार है, इसे खुरच कर रख लो।



(१) स्थावर विपसे रोगी हुए श्रादमीको, "वलपूर्वक" व्यमन करानी चाहिये, क्योंकि उसके लिये वमनके समान कोई श्रौर दवाई नहीं है। वमन कराना ही उसका सबसे श्रच्छा इलाज है।

नोट—चूकि विप श्रत्यन्त गरम श्रोर तीच्या है, इसिलये सब तरहके विपों में शीतल सेचन करना चाहिये। विप श्रपनी उप्याता श्रोर तीच्याता—गरमी श्रोर तेजी—के कारया, विशेष कर, पित्तको कुषित करता है, श्रतः वमन करानेके वाट शीतल जलसे सेचन करना चाहिये।

- (२) विप-नाशक दवाश्रो श्रथवा श्रगदोंको घी श्रौर शहदके साथ, तत्काल, पिलाना चाहिये।
- (३) विप वालेको खट्टे रस खानेको देने चाहियें। शरीरमें गोल मिर्च पीसकर मलनी चाहियें। भोजन-योग्य होनेपर, लाल शालि चाँवल, साँठी चाँवल, कोदों श्रीर काँगनी—पकाकर देनी चाहियें।
  - ( ४ ) जिन-जिनदोपोंके चिह या लक्त् श्रधिक नज़र श्रावें, उन-

इन दोपोंके गुर्गीसे विपरीन गुणवाली दवाय देकर, स्थावर दिपका इलाज करना चाहिये ।

- (पू) सिरसकी छाल, जड़, पत्ते, मृल श्रीर वीज, इन पॉचॉको गोमृत्रमें पीसकर, शरीरपर लेप करनेसे विय नष्ट हो ज़ाता है।
- (६) मस, वालझड़, लोघ, इलायची. सज्जी, कालीमिर्च, सुगन्ध-वाला, छोटी इलायची और पीला गेर--इन नौ दवाओंके काढ़ेमें शहर मिलाकर पीनेसे दूपी विप नष्ट हो जाना है।

नोट—दूपी बिप वाले रोगीको स्निग्ध इरके घाँर वमन-बिरेचनसे सोधन करके, ऊपरका कादा पिलाना चाहिये।



- (१) गरम जलसे वमन कराने श्रार वारम्वार श्री श्रार दूध पिलानेसे जहर उतर जाता है।
- (२) हरी चौलाईकी जड़ १ नोले लेकर श्रीर पानीमें पीसकर, गायके वीके साथ खानेसे गरम जहर उतर जाना है।

नोट-धगर चौलाईकी जह सूची हो, तो ६ माणे लेनी चाहिये।

- (३) गायका घी चालीस माशे श्रौर लाहौरी नमक माशे— इनको मिलाकर पिलानेसे सब तरहके ज़हर उत्तर जाते है। यहाँ तक, कि साँपका विप भी शान्त हो जाता है।
  - (४) होटी कटाई पीसकर खानेसे जहर उतर जाता है।
- (प्) एक माशे दरियाई नारियल पीसकर खिलानेसे सव वच्हके ज़हर उतर जाने हैं।
- (६) विनीलॉकी निरीको कृट-पीसकर और गायके दूधमें औटाकर पिलानेले अनेक प्रकारके ज़हर उतर जाते हैं।
  - (७) क्सेस खानेसे ज़हर उतर जाते हैं।
  - (=) ग्रजवायन खानेसे ग्रनेक प्रकारके जहर उतर जाते हैं।

- ( ६ ) वकरीकी मैंगनी जलाकर खाने श्रौर लेप करनेसे श्रनेक प्रकारकें विप नष्ट हो जातें हैं।
- (१०) मुर्गेकी बीट पानीमें मिलाकर पिलाते ही, कॅय होकर, विष निकल जाता है।
- (११) काली मिर्च, नीमके पत्ते श्रीर सेंघानोन तथा शहंद श्रीर घी—इन सबको मिलाकर पीनेसे स्थावर श्रीर जगम दोनों तरहके विप शान्त हो जाते हैं।
- (१२) शुद्ध बच्छनामं विष, सुहागा, काली मिर्च श्रौर शुद्ध नीला-थोथा—इन चारोंको बरावर-बरावर लेकर महीन पीस लो। फिर खरलमें डाल, ऊपरसे "बन्दाल" का रस दे-देकर घोटो। जब घुट जाय, चार-चार माशेकी गोलियों बना लो। इन गोलियोंको मनुष्यके मूत्र या गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे कन्दादिके विषकी पीड़ा तथा श्रौर ज़ंहरोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। इतना ही नहीं, घोर ज़हरी काले साँपका जहर भी इन गोलियोंके सेवन करनेसे उतर जाता है। यह नुसख़ा साँपके जहरपर परीचित है।

नोट—विप खाये हुए रोगीको शीतलं स्थानमें रखने, शीतल सेक श्रीर शीतलं उपचार करनेसे विप-वेग निश्चय ही शान्त हो जाते हैं। कहां है —

> शीतोपचारा वा सेकाः शीताः शीतस्थलस्थितिः। विषात्तं विषवेगानां शान्त्ये स्युरमृत यथा॥

- (१३) कड़वे परवल घिसकर पिलानेसे कय होती हैं श्रीर विष निकल जाता है।
- (१४) कड़वी त्र्म्बीके पत्ते या जड़ पानीमें पीसंकर पिंलानेसे वमनं होकर विष उतर जाता है। परीचित है।
- (१५) कड़वी घिया तोरईंकी वेलकी जड़ अथवा पत्तीका काढ़ा "शहद" मिलाकर पिलानेसे समस्त विष नप्ट हो जाते है। परीचित है।
- (१६) कड़वी तोरई के काड़ेमें घी डालकर पीनेसे वर्मन होती श्रीर विष उतर जाता है। परीचित है।

(१७) करोंदेके पत्ते पानीमें पीसकर पिलानेसे जहर खानेवाले को कय होती हैं, पर जिसने जहर नहीं खाया होता है, केवल शक होता है, उसे कय नहीं होतीं।

(१८) सत्यानाशीकी जड़की छाल खानेसे साधारण विप उतर जाता है।

(१६) नीमकी निवौलियोंको गरम जलके साथ पीसकर पीने से सिवया श्रादि स्थावर विप शान्त हो जाने हैं।

### मनुष्यमात्रके देखने-योग्य दो अपूर्व रत। नवाब सिराज्जहौला ।

यह उपन्यास उपन्यासोंका वादशाह है। सरस्वती-सम्पादक उपन्यासोंको वहुत कम पसन्द करते हैं, पर इसे देखकर तो वे भी मोहित हो गये। इस एक उपन्यासमें इतिहास श्रीर उपन्यास दोनों का श्रानन्द है। श्रगर श्राप नवाव सिराजुदौलाके श्रत्याचारो श्रीर नवावी महलोंके परिस्तानोंका चित्र श्रॉखोंके सामने देखना चाहते हैं, तो सिवत्र सिराजुदौला देखें। दाम ४) डाकखर्च ॥)

### सम्राट् अकबर ।

यह उपन्यास नहीं जीवनी है, पर श्रानन्द उपन्यासका-सा श्राता है। इसमें उस प्रातःस्मरणीय शाहन्शाह श्रकवरका हाल है, जिसके समान वादशाह भारतमें श्राजतक श्रीर नहीं हुश्रा। यह श्रन्थ कोई ५००० रुपयोंके प्रन्थोंका मक्खन है। ४३ श्रन्थोंसे लिखा गया है। इसके पढ़नेसे ३०० वरस पहलेका भारत नेत्रोंके सामने श्राजाता है। इसके पढ़कर पढ़ने वाला, श्राजके भारतसे पहलेके भारतका मिलान करके हैरतमें श्राजाता श्रीर उस जमानेको देखनेके लिये लालायित होता है। इसमें प्राचीन भारतकी महिमा प्रमाण दे-देकर गाई गई है। जिसने इसे देखा, वही मुग्ध हो गया। जिसने "श्रकवर" न पढ़ा, जिन्दगीमें कुछ न पढ़ा। श्रगर श्राप सोलह श्राने कजूस हैं, तो भी "श्रकवर" के लिये तो श्रग्दी दीली करदें। इसके पढ़नेसे श्रापको जो लाभ होगा, श्रकथनीय है। मूल्य ५०० सफोंके सचित्र श्रथकाशा) नोट—दोनों प्रन्य एक साथ मँगानेके सात रुपयेमें मिलेंगे।

### चौथा अध्याय ।



が 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 2

से तरह श्रनेक प्रकारके विष होते हैं, उसी तरह मुख्यतया सात प्रकारके उपविष माने गये हैं।

कहा है-

श्रकंज्ञीर स्नुहीचीरलांगली करवीरकः। गुजाहिफेनी धत्तूर सप्तोपविष जातयः॥

श्राकका दूध, धूहरका दूध, कलिहारी, कनेर, विरमिटी, श्रफीम श्रीर धत्रा ये सात उपविष हैं।

ये सातो उपविष वडे कामकी वीज हैं श्रौर श्रनेक रोगोंको नाश करते हैं. पर श्रगर ये वेकायदे सेवन किये जाते हैं, तो मनुष्यको मार देते हैं।

नीचे, हम वत्सनाम विष प्रभृति विष और उपरोक्त उपविषों तथा श्रन्य विप माने जाने योग्य पदार्थों का वर्णन, उनकी शान्तिके उपायों-सहित, श्रलग-श्रलग लिखने हैं। हम इन विष-उपविषों के चन्द प्रयोग या नुसखे भी साय-साथ लिखते हैं, जिससे पाठकों को डबल लाभ हो। श्राशा है, पाठक इनसे श्रवश्य काम लेंगे और विष-पीड़ित आण्यों की प्राण्या करके यश, की र्ति श्रीर पुण्यके भागी होंगे।

١



"भावप्रकाश"में लिखा हैं, वच्छनाभ विष सम्हाल्के-से पत्तीं वाला श्रौर वछडेकी नाभिके समान श्राकार वाला होता है। इसके वृक्तके पास श्रोर वृक्त नहीं रह सकते।

"सुश्रुत"में लिखा है, वत्सनाभ विषसे शीवा स्तम्भ होता है तथा मल-मूत्र श्रीर नेत्र पीले हो जाते हैं। सींगिया विषसे श्रीर शिथिल हो जाता, जलन होती श्रीर पेट फूल जाता है।

वच्छनाभ विप श्रगर वेकायदे या जियाटा खाया जाता है, तो सिर घूमने लगता है, चक्रर श्राते हें, शरीर सूना हो जाता श्रीर स्खने लगता है। श्रगर विप वहुत ही जियाटा खाया जाता है, तो हलकमें स्नापन, सभनाहर श्रीर रुकावर होती तथा कय श्रीर दस्त भी होते हैं। इसका जल्दी ही ठीक इलाज न होनेसे खानेवाला मर भी जाता है।

"तिव्ये श्रकंवरी"में लिखा है, वीश—वत्सनाम विप एक विपैली जेंड है। यह वड़ी तेज श्रौर मृत्युकारक है। इसके श्रधिक या श्रयोग्य रीतिसे खानेसे होठ श्रौर जीभमें स्जन, ग्वास, मूच्छीं, धुमरीं श्रौर मिंगीं रोग तथा वलहानि होती है। इससे मरनेवाले मनुष्यके फेंफड़ोंमें घाव श्रौर विपिमंड्वर होते हैं।

"वैद्यकल्पतर"में एक संज्ञन लिखते है, बच्छनांभको श्रॅगरेज़ीमें "एकोनाइटे" कहते हैं। इसके खानेसे—होठ, जीभ श्रीर मुंहमें भनभनाहट श्रीर जलन, मुंहसे पानी छूटना श्रीर कय होना, शरीर कॉपना, नेत्रोंके सामने श्रॅथेरा श्राना, कानोमें ज़ोरसे सनसनाहटकी श्रावाज़ होना, छूनेसे मालूम न पड़ना, वेहोश होना, सॉसका घीरा पडना, नाड़ीका कमजोर श्रीर छोटी होना, सॉस डारा निकली हवा का शीतल होना, हाथ-पैर ठएडे हो जाना श्रीर श्रन्तमें खिंचावके साथ मृत्यु हो जाना,—ये लच्चण होते हैं।

शान्तिके उपायः--

- (१) क्य करानेका उपाय करो।
- (२) श्राध-श्राध घएटेमें तेज काफी पिलाश्रो।
- (३) गुदाकी राहसे, विचकारी द्वारा, सावुन-मिला पानी भरकर श्रांतें साफ करो।
  - (४) घी पिलाश्रो।

यद्यपि विप प्राण्नाशक होते हैं, पर वे ही श्रगर युक्तिपूर्वक सेवन किये जाते हैं, तो मनुष्यका वल-पुरुपार्थ वढ़ाते, त्रिदोप नाश करते श्रोर सॉप वगैर उम्र विपवाले जीवोंके काटनेसे मरते हुश्रोंकी प्राण्यत्ता करते हैं, पर विपोंको शोध कर दवाके काममें लेना चाहिये, क्योंकि झग्रुद्ध विपमें जो दुर्गुण हेते हैं, वे शोधनेसे हीन हो जाते हैं।

#### विष-शोधन-विधि।

विपक्ते छोटे-छोटे दुकडे करके, तीन दिन तक, गोमूत्रमें भिगा रखो। फिर उन्हें साफ पानीसे घो लो। इसके वाद, लाल सरसोंके तेलमें भिगाये हुए कपड़ेमें उन्हें वॉध कर रख दें।। यह विधि "भाव-प्रकाश"में लिखी है।

#### श्रथवा

विपके दुकड़े करके उन्हें तीन दिन तक गार्मूत्रमें भिगा रखा

फिर उन्हें साफ पानीसे घोकर, एक महीन कपडेमें बॉघ लो। फिर एक हॉडीमें वकरीका सूत्र या गायका दूध भरदो। हॉडीपर एक आड़ी लकड़ी रख कर, उसीमें उस पोटलीको लटका दे। पोटली दूध या मूत्रमें डूवी रहे। फिर हॉडीके। त्रूटहेपर चढा दे। श्रीर मन्दाग्निसे तीन घएटे तक पकाश्रो। पीछे विपका निकाल कर घो ले। श्रीर सुखाकर रख दे। श्राजकल इसी विधिसे विप शोघा जाता है।

#### मात्रा

चार जौ-भर विपकी मात्रा हीन मात्रा है, छै जौ-भरकी मध्यम श्रीर श्राह जौ-भरकी उत्कृष्ट मात्रा है। महाघोर व्याधिमें उत्कृष्ट मात्रा, मध्यममें मध्यम श्रीर हीनमें हीन मात्रा हो। उप कीट-चिप निवारणका दे। जौ भर श्रीर मन्द विप या विच्छूके काटने पर एक तिल-भर विप काममें लाश्रो।

### विषपर विष क्यों ?

जब तत्र मत्र और द्वा किसीसे भी विप न शान्त हो, तव पॉचवें वेगके पीछे श्रीर सातवें वेगके पहले, ईश्वरसे निवेदन करके, श्रीर किसीसे भी न कह कर, घोर विपद्के समय, विपकी उचित मात्रा रोगीका सेवन कराश्रो।

स्थावर विप प्रायः कफके तुल्य गुण्वाले होते हैं और ऊपरकी श्रोर जाते हैं, यानी श्रामाशय वगैर से खून वगैरःकी तरफ जाते हैं श्रीर जगम विप प्रायः पित्तके गुण्वाले होते हैं श्रीर खूनमें मिल कर मीतरकी तरफ जाते हैं। इस तरह एक विप दूसरेके विपरीत गुण् वाला होता है श्रीर एक दूसरेको नाश करता है, इसीसे साँप श्रादि के काटनेपर जव भयद्वर श्रवस्था हो जाती है, कोई उपाय काम नहीं देता, तब वच्छनाम या सींगिया विष खिलाते, पिलाते श्रीर लगाते हैं। इसी तरह जब कोई स्थावर विष—बच्छनाभ, श्रफीम श्रादि—खा लेता है श्रौर किसी उपायसे भी श्राराम नहीं होता, रोगी श्रव-तवकी हालतमें हो जाता है, तब सॉपसे उसे कटचाते हैं, क्योंकि विपकी श्रत्यन्त श्रसाध्य श्रवस्थामें एक विषकों दूसरा प्रतिविप ही नष्ट कर सकता है। कहते भी हैं,—"त्रिषस्य विषमौषधम्" श्रर्थात् विषकी हवा विष है।

#### श्रनुपान ।

तेज़ विष खिला-पिलाकर रोगीको निरन्तर "घी" पिलाना चाहिये। भारङ्गी, दहीके मडसे निकाला हुम्रा मक्खन, सारिवा श्रीर चौलाई,—ये सब भी खिलाने चाहियें।

### नित्य विष-सेवन-विधि।

घीसे स्निग्ध शरीर वाले श्रादमीको, वमन-विरेचन श्रादिसे शुद्ध करके, रसायनके गुणोंकी इच्छासे, नित्य, बहुत ही थोड़ी मात्रामें, शुद्ध विष सेवन करा सकते हैं। विष-सेवन करनेवाले सात्विक मनुष्यको, शीतकाल श्रोर वसन्त ऋतुमें, सूर्योदयके समय, विष उचित मात्रामें, सेवन कराना चाहिये। श्रगर बीमारी बहुत भारी हो, तो गरमीके मौसममें भीविष सेवन करा सकते हैं, पर वर्षाकाल या बदली वाले दिनोंमें तो, किसी हालतमें भी, विष सेवन नहीं करा सकते।

### विष सेवनके ऋयोग्य मनुष्य।

नीचे लिखे हुए मनुष्योंको विष न सेवन कराना चाहियेः—

(१) कोधी, (२) पित्त दोपका रोगी, (३) जन्मका नामर्द, (४) राजा, (५) ब्राह्मण, (६) भूखा, (७) प्यासा, (६) परिश्रम या राह चलनेसे थका हुश्रा, (६) गरमीसे पीड़ित, (१०) संकर रोगी, (११) गर्भवती, (१२) वालक, (१३) बूढ़ा, (१४) रूखी देह वाला, श्रौर (१५) मर्भस्थानका रोगी।

नोट---मर्मस्थानके रोगमें विप न सेवन कराना चाहिये श्रीर मर्मस्थानोंके अपर इसका लेपन श्रादि भी न करना चाहिये।

#### विष सेवनपर ऋपध्य।

यि विप खानेका श्रभ्यास भी हो जाय, तो भी लालिमर्च श्रादि वरपरे पदार्थ, खट्टेपदार्थ, तेल, नमक, दिनमें सोना, धूपमें फिरना श्रीर श्राग तापना या श्रागके सामने वैठना—इनसे विप सेवन करने वाले को श्रलग रहना चाहिये। इनके सिवा, रूखा भोजन श्रीर श्रजीर्ण भी हानिकारक है, श्रत इनसे भी वचना उचित है, क्योंकि जो मनुष्य विप सेवन करता है, पर रूखा भोजन करता है, उसकी दृष्टिमें भ्रम, कानमें दर्व श्रीर वायुके दूसरे श्राचेपक श्रादि रोग हो जाते है। इसी तरह विप सेवनपर श्रजीर्ण होनेसे मृत्यु हो जाती है।

### कुछ रोगोंपर विषका उपयोग ।

नीचे हम "बृद्धवाग्भट्ट" ग्रादि ग्रन्थोंसे ऐसे नुसखें लिखते हैं, जिनमें विप मिलाया जाता है श्रीर विपकी वजहसे उनकी शक्ति बहुत जियादा वढ जाती हैं—

- (१) दन्ती, निसोध, त्रिफला, घी, शहद और गुद्ध वत्सनाम विप—इनके सयोगसे वनाई हुई गोलियाँ जीर्ण-स्वर, प्रमेह और चर्मरोगोंको नाश करती है।
- (२) शुद्ध विप, मुलेठी, रास्ना, खस श्रीर कमलका कॅन्ट्--इनको मिलाकर, चॉवलोके साथ, पीनेसे रक्तपित्त नाश होता है।
- (२) शुद्ध सींगिया विष, रसीत, भारगी, वृश्चिकाली श्रीर शालिपर्णी—इन्हें पीसकर, उस दुष्ट व्रण या सडे हुए घावपर लेगाश्रो, जिसमें वड़ा भारी दर्व हो श्रीर जो पकता हो।
- (४) मिश्री, ग्रुंद्ध सीिगया विप तथा वर्ड़, पीपर, गूलॅर, पासर श्रीर पारसपीपर—इन दूघवाले वृत्तींकी कींपल, इन सर्वको पीस कर श्रीर शहदमें मिलाकर चाटनेसे श्वास श्रीर हिचकी रोग नष्ट होजाते हैं।
- (पू) शहद, खस, मुलेठी, जवाखीर, हल्दी श्रीर कुडेंकी छालँ—इन में शब्द सींगिया विप मिलाकर चांटनेसे वेमन रोग शान्त हो जाता है।

- (६) शुद्ध शिलाजीतमें शुद्ध सींगिया विष मिलाकर, गोमूत्रके साथ, सेवन करनेसे पथरी श्रीर उदावर्त्त रोग नाश हो जाते हैं।
- (७) विजीरे नीवृका रस, वच, ब्राह्मीका रस, घी श्रीर शुद्ध सींगिया विप—इन सवको मिलाकर, श्रगर बॉक स्त्री पीवे तो उसके बहुतसे पुत्र हों। कहा है—

स्वरस बीजपूरस्य बचा त्राह्मी रस घृत । वन्ध्या पिवती सविप सुपुत्रै परिवार्यते ॥

- (=) दाख, कोंचके वीजोंकी गिरी, वच श्रीर शुद्ध सींगिया विप—इन सवको मिलाकर सेवन करनेसे जिसका वीर्य नष्ट हो जाता है, उसके बहुत-सा वीर्य पैदा हो जाता है।
- ( ८ ) काकोदुम्बर या कठूमरकी जड़के काढ़ेके साथ ग्रुद्ध सींगिया विप सेवन करने से कोढ़ जाता रहता है ।
- (१०) पोहकरमूल, पीपर श्रीर शुद्ध सींगिया विष—इन तीनों को गोमूत्रके साथ पीनेसे शूल रोग नष्ट हो जाता है।
- (११) त्रिफला, सज्जीखार श्रौर ग्रुद्ध वत्सनाम विष—इनके। मिला कर यथोचित श्रनुपानके साथ सेवन करनेसे गुल्म या गोलेका रोग नाश हो जाता है।
- (१२) ग्रद्ध सींगिया विपके। श्रामलोंके स्वरसकी सात भावनायें दे। श्रीर सुखा ले। फिर उसे शंखके साथ धिस कर श्राँखोंमें श्रॉजो। इससे नेत्रोंका तिमिर रोग नाश हो जाता है।
- (१३) शुद्ध सीगिया विप, हरड़, चीतेकी ज़ड़की छाल, दन्ती, दाख और हत्दी—इनको मिलाकर सेवन करनेसे मूत्रकृच्छ रोग नाश हो जाता है।
- (१४) कड़वे तेलमें शुद्ध वत्सनाम विष पीस कर नस्य लेनेसे यितत रोग श्रौर श्ररुंपिका रोग नष्ट हो जाते हैं।

नोट—श्रसमयमें वाल सफेद होनेको पिलत रोग कहते हैं। कफ, रक्त श्रीर कृमि—हनके कोपमें सिरमें जो बहुतसे मुँहवाले श्रीर क्लेद्युक्त ब्रग्ल हो जाते हैं, उनको श्ररुं पिका कहते हैं। नं० १४ नुसखेसे श्रसमयमें बालोंका सफेद होना श्रीर सिरके श्ररुं पिका नामक ब्रग्ल—ये दोनों रोग नष्ट हो जाते हैं।

(१५) सज्जीखार, सैंधानोन श्रीर शुद्ध सींगिया विप—इन्हें सिरके में मिलाकर, कानोंमें डालनेसे कानकी घोर पीड़ा शान्त हो जाती है।

(१६) देवदारु, गुद्ध सींगिया या वत्सनाभ विष, गोमूत्र, घी श्रौर कदेहली-इनके पीनेसे बोलनेमें रुकना या इकलाना-श्राराम हो जाता है।

स्चना—पूरे श्रनुभवी वैद्योंके सिवा, मामूली श्रादमी ऊपर लिखे नुसखे न स्वय सेवन करें श्रीर न किसी श्रीर की दें श्रथवा चत-लावें। श्रतुभवी वैद्य भी ख़्व सोच-विचारकर, बहुत ही दृल्की मात्रा में, देने योग्य रोगीको उस श्रवस्थामें इन्हें दें, जब कि रोग एकदमसे श्रसाध्य हो गया हो श्रीर श्राराम होने की उम्मीद जरा भी न हो। विप-सेवन करानेमें इस वातका वहुत ही ध्यान रहना चाहिये, कि रोग और रोगीके वलावलसे अधिक मात्रा न दी जाय। जरान्सी भी श्रसावधानीसे मौतका सामान हो जा सकता है। विप सेवन करना या कराना आगसे खेलना है। अच्छे वैद्य, ऐसे विप युक्त योगोंको विल्कुल नाउम्मेदीकी हालतमें देते है। साथही देश,काल,रोगीकी प्रकृति, पथ्यापथ्य आदिका पूरा विचार करके तब देते है। वर्षाकाल या वदलीके दिनोंमें भूलकर भी विप न देना चाहिये। मतलव यह है, विपोंके देनेमें बड़ी भारी बुद्धिमानी, तर्क वितर्क, युक्ति श्रौर चतुराई की जरूरत है। श्रगर खूव सोच-समम कर, घोर श्रसाध्य श्रवस्थामें विष दिये जाते है, तो श्रनेक वार मरते हुए रोगी भी वच जाते है। श्रत' इनको काममें लाना चाहिये, खाली उरकर हीन रह जाना चाहिये।

١

(१७) वच्छनाम विपको पानीके साथ घिसकर वर्र, ततैथे. विच्छू या मक्खी आदिके काटे स्थानपर लगानेसे अवश्य लाम होता है। यह दवा कभी फेल नहीं होती।

(१८) वच्छनाभ विपको पानीके साथ पीसकर पसलीके दर्द, हाथ-पैर श्रादि श्रगोंके दर्द या वायुकी श्रन्य पीड़ाओं श्रीर सूजनपर लगानेसे श्रवश्य श्राराम होता है।

(१६) शुद्ध बच्छनाम-विष, सुद्दागा, कालीमिर्च श्रीर शद्द नीला-

थोथा—इन चारोंको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो। फिर खरलमें डाल, ऊपरसे "बन्दाल" का रस दे-दे कर खूब घोटो। जब घुट जाय, चार-चार माशेकी गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंको मनुष्यके मूत्र या गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे कन्दादिक विषकी पीड़ा पव श्रीर जहरोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है। इतना ही नहीं, घोर जहरी काले सॉपका जहर भी इन गोलियोंके सेवन करनेसे उतर जाता है। यह नुसख़ा सॉपके जहरपर परीचित है।

### बच्छनाभ विषकी ज्ञान्तिके उपाय।

श्राराभिक उपाय-

- (क) विप खाते ही मालूम हो जाय, तो तत्काल वमन कराश्रो।
- (ख) श्रगर जियादा देर हो जाय, विप पक्वाशयमें चला जाय, तो तेज जुलाव दो या साबुन श्रौर पानीकी पिचकारीसे गुदाका मल निकालो । श्रगर ज़हर खूनमें हो, तो फस्त खोलकर खून निकाल दो। मतलव यह है, वेगोंके श्रनुसार चिकित्सा करो । श्रगर वैद्य न हो, तो नीचे लिखे हुए उपायोंमेंसे कोई-सा करो:—
- (१) सोंठको चाहे जिस तरह खानेसे वच्छनाभ विपके विकार नष्ट हो जाते हैं।
- (२) वरका धूश्राँसा, मॅजीठ श्रौर मुलेठीके चूर्णको शहद श्रौर घीके साथ चाटनेसे विषके उपद्रव शान्त हो जाते है।
- (३) श्रर्जुनवृत्तकी छालका चूर्ण घी श्रीर शहदके साथ चाटने से विपके उपद्रव शान्त हो जाते हैं।
- (४) श्रगर वच्छनाम विष खाये देर हो जाय, तो दूधके साथ दो माशे निर्विषी पिलाश्रो। साथ ही घी दूध श्रादि तर श्रौर चिकने पदार्थ भी पिलाश्रो।

नोट--- ग्रगर जहरका ज़ोर कम हो, तो निर्विषी कम देनी चाहिये। श्रगर बहुत ज़ोर हो, तो दो-दो माशे निर्विषी दूधके साथ घण्टे-घण्टे या टो-दो घण्टेपर, जैसा मीझा हो, विचारकर टेनी चाहिये। निर्विपोम विष नाग करनेकी यही गक्ति है। धगर प्रमल निर्विपी मिल लाय, तो हायमें लेनेमे ही समस्त विष नष्ट हो लाउँ, पर याट रक्को, स्थावर विषकी टवा वमनमे यद्गकर धौर नहीं हैं। वमन करानेमे जहर निकल जाता है धार रोगी साफ वच जाता है, पर वमन उमी समय लाभटायक हो सकती है, जबकि विष धामागयमे हो।

- (५) श्रसली जहरमुहरा, परथरपर, गुलावजलमें धिस-धिस कर, एक-एक गेहूँ भर चटाश्रो। इसके चटानेसे कृप होती हैं। कृप होते ही फिरचटाश्रो। इस तरह जब तक कृप होती रहे, इसे हर एक कपके बाद गेहूँ-गेहूँ भर चटाते रहो। जब पेटमें जहर न रहेगा, तब इसके चटानेसे कप न होगी। यस फिर मन चटाना। इसकी मात्रा हो रत्ती की है। पर एक बारमें एक गेहूँ-भरसे जियादा मत चटाना। इसके श्रसली-नकृती होनेकी पहचान श्रीर इसके इस्नेमाल 'विच्छू-विपकी चिकित्सा'में देखे। स्थावर श्रीर जगम सब तरहके विपांपर "जहरमुहरा" चटाना श्रीर लगाना रामवाण दवा है।
- (६) बीके साथ खुहागा पीस कर पिलानेसे सब तरहके विप नष्ट हो जात है। सिखया खानेपर तो यह नुसखा वड़ा ही काम देता है। श्रसलमें, सुहागा सब तरहके विपोंको नाग्र कर देता है।



शिक्षि खियाका जि़क वैद्यक प्रन्थोंमें प्रायः नहींके वरावर है। हिंदि किर भी, यह एक सुप्रसिद्ध विप है। वचा-वचा इसका शिक्षि नाम जानता है। यद्यपि सिखया सफेट, लाल, पीला श्रीर काला चार रंगका होता है, पर सफेद ही ज़ियादा मिलता है। सफेद सिखया सुहागेसे विरुक्जल मिल जाता है। नवीन सिखयामें चमक होती है, पर पुरानेमें चमक नहीं रहती। इसमें किसी तरह का ज़ायका नहीं होता, इसीसे यूनानी हिकमतके प्रन्थोंमें इसका स्वाद—वेस्वाद लिखा है। श्रसलमें, इसका ज़ायका फीका होता है, इसीसे श्रगर यह दही, रायते प्रभृति खाने-पीनेके पदार्थोंमें मिला दिया जाता है, तो खानेवालेको मालूम नहीं होता, वह वेखटके खा लेता है।

सिखया खानों में पाया जाता है। इसे संस्कृतमें विप, फ़ारसीमें मर्गमूरा, श्ररवीमें सम्युलफार श्रीर करूनुस्सम्युल कहते हैं। इसकी तासीर गरम श्रीर कखी है। यह वहुत तेज़ ज़हर है। ज़रा भी जियादा खानेसे मनुष्यको मार डालता है। इसकी मात्रा एक रची का सौवाँ भाग है। वहुतसे मूर्ख ताकत बढ़ानेके लिये इसे खाते हैं। कितने ही ज़रा-सी भी ज़ियादा मात्रा खालेने से परमधामको सिधार जाते हैं। वेक़ायदे थोड़ा-थोड़ा खाने से भी लोग श्वास, कमज़ोरी श्रीर चीणता श्रादि रोगोंके शिकार होते हैं। इसके श्रनेक खानेवाले हमने ज़िन्दगी-भर दुःख भोगते देखे हैं। श्रगर धन होता है, तो मनमाना घी दूध खाते श्रीर किसी तरह बचे रहते हैं। जिनके पास घी-दूधको धन नहीं होता, वे कुत्तेकी मौत मरते हैं। श्रतः यह जहर किसीको भी न खाना चाहिये।

हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है, सिखया दोपोंको लय करता श्रौर सरदीके घावोंको भरता है। इसको तेलमें मिलाकर मलनेसे गीली श्रौर सूखी खुजली तथा सरदीकी सूजन श्राराम हो जाती है।

डाकृर लोग इसे वहुत ही थोड़ी मात्रामें वड़ी युक्तिसे देते हैं। कहते हैं, इसके सेवनसे भूख वढ़ती श्रीर सरदीके रोग श्राराम हो जाते हैं।

"तिन्वे श्रकवरी" में लिखा है, संखिया खानेसे कुलंज, श्वास-रोध-श्वास रुकना श्रौर खुश्की ये रोग पैदा होते हैं। सिवया ज़ियादा सा लेनेसे पेटमें बड़े ज़ोरसे दर्द उठता, जलन होनी जो मिचलाता और कय होती है, गलेमें खुश्की होती और उस्त लग जाते हैं तथा प्यास वह जाती है। शेपमें, श्वास रुक्ष जाता, शरीर शीतल हो जाना और रोगी मोनके मुंहमें खला जाता है।

वैद्यकलपतरमें एक सज्जन लिखते हैं—ए खिया या सोमलको श्रॅगरेजीमें श्रारसेनिक कहते है। सखिया गजनमें योटा होनेपर भी वड़ा जहर चढ़ाता है। उसमें कोई स्वाट नहीं होना, इससे विना माल्म हुए खा लिया जाता है। श्रगर केई इसे खा लेता है, तो यह पेटम जानेके वाट, वर्छे-भरके अन्टर, पेटकी नलीम पीड़ा करता है। फिर उछाल और उन्हीं या वमन होती हैं। शरीर टएडा हा जाता. पसीने आते और अवयव कॉपते हैं। नाकका दॉसा और हाय पॉव शीतल है। जाते हैं। ऑखंके आस-पास नीले रगकी चर्का-सी फिरती माल्म होती है। पेटमें रह-रहकर पीड़ा होती और उसके साथ ख़्य टस्न होते है। पेशाय थोड़ा श्रीर जलनके साथ होता है। पेशाय कर्मा-कर्मा वन्द भी हो जाता है और कर्मी-कर्मा उसमे खुन मी जाता है। श्राँखँ लाल हो जाती है जलन होती, सिर दुखता, द्याती में घड़कन होती, सॉस जल्टी-जल्टी श्रौर घुटता-सा चलता है। भारी जलन होनेसे रागी उछलता है। हाथ-पेर श्रकड़ जाते हैं। चेहरा स्ख जाना है। नाड़ी वैंड जाती और रोगी मर जाता है। रोगीके। मरने तक चेत रहता है, श्रचेत नहीं होता। कम से कम शा येन संविया मनुष्यका मार सकता है।

हैजेके मौसममं, जिनकी जिनसे हुण्मनी होती है, श्रक्सर वे लोग श्रपने दुण्मनोंके। किसी चीजमं संदिया दे देते हें, खाँकि हैजे के रोगी श्रौर सिखया सानेवाल रोगीके लज्ज्ण प्राय मिल जाते है। हैजेमें दस्त श्रौर क्य होते हैं, सिखया सानेपर भी क्य श्रीर दस्त होते हैं। हैजे वालेका मल चॉवलके घोवन-जैसा होता है श्रौर सिखये- वालेका मल भी, श्रन्तिम श्रवस्थामें, वैसा ही होता है। श्रतः हम दोनों तरहके रोगियोंका फ़र्क़ लिखते हैं:—

### हैजेवाले श्रीर संखिया खानेवालेकी पहचान।

है जोमें प्रायः पहले दस्त और पीछे क्य होती हैं, संखिया खाने-वालेको पहले क्य और पीछे दस्त होते हैं। सखिया खानेवालेके मल के साथ खून गिरता है, पर है जेवालेके मलके साथ खून नहीं गिरता। है जेवालेका मल वाँवलोंके घोवन-जैसा होता है, पर सखियावालेका मल, अन्तिम अवस्थामें ऐसा हो सकता है। है जो में वमनसे पहले गले में दर्द नहीं होता, पर संखिया वालेके गले में दर्द ज़रूर होता है। इन चार भेदों से—हैज़ा हुआ है या संखिया खाया है, यह बात जानी जा सकती है।

### संखियावालेको अपथ्य।

संखिया खानेवाले रोगीको नीचे लिखी बातोंसे वचाना चाहियेः-

- (क) शीतल जल। पैत्तिक विषोंपर शीतल जल हितकारक होता है, पर वातिक विपोंमें श्रहितकर होता है। सिखया खानेवाले को शीतल जल भूलकर भी न देना चाहिये।
  - (ख) सिरपर शीतल जल डालना।
  - (ग) शीतल जलसे स्नान करना।
- (घ) चॉवल श्रौर तरवूज श्रथवा श्रन्य शीतल पदार्थ। चॉवल श्रौर तरवूज सिखयापर बहुत ही हानिकारक हैं।
  - (ङ) सोने देना। सोने देना प्राय सभी विषोमें बुरा है।

# संखियाका ज़हर नाश करनेके उपाय।

### श्रारम्भिक उपायः—

(क) संखिया खाते ही श्रगर मालूम हो जाय, तो वमन करदो। क्योंकि विष खाते ही विष श्रामाशयमें रहता है श्रौर वमनसे निकल जाता है। सुश्रुतमें लिखा है:—

#### पिप्पत्ती मधुक चौद्रशकरेचुरसावुभि । छुईयेद्गुप्तहृदयो मचित यदिया विपम् ॥

श्रगर किसीने छिपा कर स्वय जहर खाया हो, तो वह पीपल, मुलेटी, शहद, चीनी श्रीर ईखका रस—इनको पीकर वमन कर दे। श्रथवा वैद्य उपरोक्त चीजें पिला कर वमन द्वारा विप निकाल दे। श्रारम्भमें, जहर खाते ही "वमन' से वढकर विप नाश करनेकी श्रीर द्वा नहीं।

( ख ) श्रगर देर होगई हो — विष पक्ताशयमें पहुँच गया हो, तो दस्तावर दवा देकर दस्त करा देने चाहियें।

नोट—वहुधा वमन करा देनेसे ही रोगी वच जाता है। वमन कराकर श्रागे जिखी दवाश्रोमेंसे कोई एक टवा टेनी चाहिये।

- (१) दो या तीन तोले पपिड़िया कत्था पानीमें घोलकर पीनेसे सिखयाका जहर उतर जाता है। यह पेटमें पहुँचते ही सिखयाकी कारस्तानी वन्द करता श्रीर कय लाता है।
- (२) एक मारो कपूर तीन-चार तोले गुलावजलमें इल करके थीनेसे सखियाका विष नष्ट हो जाता है।
- (३) फड़वे नीमके पत्तोंका रस पिलानेसे सिखयाका विप श्रीर कीडे नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।
- (४) सिखया जाये हुए आदमीको अगर तत्काल, विना देर किये, कच्चे वेलका गूदा पेटभर खिला दिया जाय, तो इलाजमें घड़ा सुमीता हो। सिखयाका विप वेलके गूदेमें मिल जाता है, अतः शरीर के अवयवोंपर उसका जल्दी असर नहीं होता, वेलका गूदा खिला कर दूसरी उचित चिकित्सा करनी चाहिये।
- (५) करेले कूट कर उनका रस निकाल लो श्रौर सिखया खाने-वालेको पिलाओ । इस उपायसे वमन होकर, सिखया निकल जायगा। सिखयाका ज़हर नाग्र करनेको यह उत्तम उपाय है।

नोट--ग्रगर कोले न मिलें, तो सफेद पपहिया कत्था महीन पीसकर घीर

पानीमें घोल कर पिला दो। सिखया खाते ही इसके पी लेनेसे बहुत रोगी बच गये हैं। कत्थेसे भी क्रय होकर जहर निकल जाता है।

(६) सिखयाके विषपर शहद श्रौर श्रञ्जीरका पानी मिलाकर पिलाश्रो। इससे क्य होंगी—श्रगर न हों, तो उंगली डालकर क्य कराश्रो। दस्त करानेको सात रत्ती "सकमूनिया" शहदमें मिला कर देना चाहिये।

नोट—सकमूनियाको मेहमूदह भी कहते हैं। यह सफेद श्रौर भूरा होता है तथा स्वादमें कडवा होता है। यह एक दवाका जमा हुश्रा दूध है। तीसरे दर्जें का गरम श्रौर दूसरे दर्जेंका रूखा है। हृदय, श्रामाशय श्रौर यक्ततको हानिकारक तथा मूर्च्छांकारक है। कतीरा, सेब श्रौर बादाम-रोगन इसके दर्पको नाश करते है। यह पित्तज मलको दस्तोंके द्वारा निकाल देता है। जिस दस्तावर दवामें यह मिला दिया जाता है, उसे खूब ताक़तवर बना देता है। वातज रोगोंमें यह लाभटायक है, पर श्रमरूद या बिहीमें मुलभुलाये बिना इसे न खाना चाहिये।

- (७) तिव्वे श्रकवरीमें,सफेदे श्रीर सखिये पर मक्खन खाना श्रीर शराव पीना लाभदायक लिखा है। पुरानी शराव, शहदका पानी, ल्हसदार चीजें, तर ख़तमीका रस श्रीर भुसीका सीरा—ये चीजें भी संखिये वालेको मुफीद है।
- ( = ) विनौलों की गरी निवाये दूधके साथ पिलाने से सिखयाका विष उतर जाता है।

नोट—बिनौलोंकी गरी पानीमें पीस कर पिलानेसे धत्रेका विप भी उत्तर जाता है। बिनौले श्रोर फिटकरीका चूर्ण खानेसे श्रफीमका जहर नाश हो जाता है। बिनौलोंकी गरी खिला कर दूध पिलानेसे भी धत्रेका विप शान्त हो जाता है।

सूचना—धत्रेके विपमें जिस तरह सिरपर शीतन जन डानते हैं, उस तरह सिवया खाने वालेके सिरपर शीतन जन डानना, शीतन जन पिलाना, शीतन जनसे स्नान कराना या श्रीर शीतन पदार्थ खिनाना-पिनाना, चाँवन श्रीर तरबूज़ वगैर खिनाना श्रीर सोने देना हानिकारक है। श्रगर पानी देना ही हो, तो गरम देना चाहिये।

- (६) जिस तरह बहुत-सा गायका घी खानेसे घतूरेका ज़हर उत्तर जाता है, उसी तरह दूघमें घी मिलाकर पिलानेसे सिखयेका जहर उतर जाता है।
- (१०) घीके साथ सुद्दागा पीसकर पिलानेसे सखियाका ज़हर साफ नप्ट हो जाता है। सुद्दागा सभी तरहके विपीको नाश करता है। श्रगर सखियाके साथ सुद्दागा पीसा जाय, तो सखियाका विप नप्ट हो जाय।
- (११) वैद्यकरूपतकमें सिखयाके विषयर निम्न-लिखित उपाय लिखे हैं:—
- (क) वमन कराना सवसे अच्छा उपाय है। अगर अपने-आप वमन होती हों, तो वमनकारक दवा देकर वमन मत कराओ।
- (ख) घी सिखयामें सबसे उत्तम दवा है। घी पिलाकर वमन करानेसे सारा विप घीमें लिपटकर वाहर आ जाता है और घीसे सिखयाकी जलन भी मिट जाती है। अतः घी और दही खूब मिला कर पिलाओ। इससे कय होकर रोगी चगा हो जायगा। अगर कथ होनेमें विलम्ब हो तो पत्तीका पद्म गलेमें फेरो।

थोडे-से पानीमें २० ग्रेन सलफेट भ्राफ जिंक (Sulphate of zinc) मिलाकर पिलाश्रो। इससे भी कय हो जाती है।

राईका पिसा हुआ चूर्ण एक या दो चम्मच पानीमें मिलाकर पिलाओ। इससे भी कय होती हैं।

इविकाकुश्रानाका चूर्णं या पौडर १५ ग्रेन लेकर थोड़ेसे जलमें मिलाकर विलाश्रो। इससे भी कय होती है।

नोट—इन चारोंमंसे कोई एक उपाय करके क्रय करायो । अगर जोरसे क्रय न होती हों, तो गरम जल या नमक मिला जल ऊपरसे पिलायो । किसी भीक्रय की दवापर, इस जलके पिलानेसे क्रयकी दवाका वल वढ जाता है और खूब क्रय होती हैं । श्रफीम या सिल्या श्राटि विपायर जोरसे क्रय कराना ही हितकारी है ।

(ग) थोड़ी-थोड़ी देरमें दूध पिलाश्रो। श्रगर मिले तो दूधमें वरफ भी मिला दो।

- (घ) दूघ श्रौर चूनेका नितरा हुश्रा पानी बराबर-वरावर मिला कर पिलाश्रो।
- (ङ) जलन मिटानेको वर्फ श्रौर नीवृका शर्वत पिलाश्रो श्रथवा -वीनी मिला कर पेठेका रस पिलाश्रो इत्यादि।

सूचना—श्रफीमके विषपर भी क्रय करानेको यही उपाय उत्तम हैं। हर-ताल श्रीर मैनसिल ये टोनों संखियाके चार हैं। इसिलये इनका जहर उतारने में सिखयाके जहरके उपाय ही करने चाहियें। चूनेका छुना हुआ पानी श्रीर तेल पिलाओ श्रीर वमनकी दवा दो तथा राईका चूर्ण दूध श्रीर पानीमें मिला कर पिलाश्रो। शेष, वही उपाय करो, जो संखियामें लिखे हैं।

- (१२) गर्म घी पीनेसे सखियाका जहर उतर जाता है।
- (१३) दूघ श्रौर मिश्री मिलाकर पीनेसे सिखयाका विष शान्त हो जाता है।

नोट--बहुत-सा सखिया खा लेनेपर वमन श्रीर विरेचन कराना चाहिये।



को नाश करने वाले हैं।

सफेद आक अत्यन्त गर्म, तिक और मलशोधक होता है तथा मूत्र-कुच्छ, त्रण और दारुण कमिरोगको नाश करता है। राजार्क कफ, मेद, विष, वातज कोढ़, त्रण, सूजन, खुजली और विसर्पको नाश करता है। सफेर ब्राकके फूल वीर्यवर्डक हलके, टीपन श्रीर पाचन होते हैं तथा कफ, ववासीर खॉसी श्रीर श्वासको नष्ट करते हैं। श्राकके फुलॉस कुनिरोग, गल श्रीर पेटके रोग भी नाश होते हैं।

लाल श्रान्के फूल मधुर. कड़वे श्रीर श्राही होने है नया कृमि एफ, ववासीर. रक्तपित्त रोग श्रीर सूजन नाश करने है। डीपन-पाचन कृषी श्रीर गोलियोंमें श्राक्षके फूल मिलानेसे उनका वल बहुन बढ़ जाता है। श्रक्ते श्राक्षके फूल नमक्के साथ खानेसे पेटका डर्ड श्रीर बडहज़मी,—ये रोग श्राराम हो जाने हैं।

श्राव्यक्ती जड़की छाल पसीने लाती है ज्वास नाग करती है, उपवंशको हरती है श्रीर नासीरमें गरम है। कहते है इससे कफ छूट जाना है श्रीर क्य भी होती हैं। खॉसी जुकाम श्रतिसार, मरो-ड़ीके उस्त रक्तिपच शीतिपत्त—पित्ती निकलना, रक्तप्रदर प्रह्णी, कीड़ोका विप श्रीर कफ नाग्न करनेमें श्राककी जड़ श्रच्छी है।

श्राक के पत्ते सेक कर वॉधनेसे वादीकी स्जन नाश हो जानी है। कफ और वायुकी स्जन तथा दर्वपर श्राक के पत्ते रामवाल है। शरीर की श्रवहन श्रोर स्नेपन पर श्राक के पत्ते वी या नेलसे चुपड़ श्रीर संककर वॉधनेसे लाभ होता है। इनके सिवा श्रोर भी वहुतसे रोग इनसे नाग होते है। हरे पत्तोंमें भी थोड़ा विप होना है, श्रवः खानेमें सावधानीकी दरकार है। क्योंकि कच्चे पत्ते खानेसे सिर धृमता है, नशा चढ़ता है तथा कय श्रीर दस्त होने लगते है।

श्राक्षका दृघ कड़वा, गरम, चिकना खारी श्रीर हलका होता है। कोढ़, गुल्म श्रीर उटर रोगपर श्रत्युत्तम है। टस्न कराने के काममें भी श्राता है, पर इसका दृघ वहुत ही नेज़ होता है। उससे टस्त वहुन होते है। वाज़-वाज़ वक्त ज़ियादा श्रीर वेकायटे खानेसे श्रॉन कट जानी है श्रीर श्राटमी वेहोश होकर मर भी जाता है।

श्राकका दुघ घात्रांपर भी लगाया जाता है। श्रगर वेकायदे लगाया जाता है, नो घात्रको फैला और सड़ा देता है। उस समय उस में दर्द भी बहुत होता है। इसका दूध घावोंपर दोपहर पीछे लगाना चाहिये। सवेरे ही, चढ़ते दिनमें, लगानेसे चढ़ता श्रीर हानि करता है, पर ढलते दिनमें लगानेसे लाभ करता है।

# त्राकके विषकी ज्ञान्तिके उपाय।

श्राककी शान्ति ढाकसे होती है। ढाक या पलाशके वृत्त जगल में बहुत होते है।

- (१) अगर आकका दूध लगानेसे घाव विगड़ गया हो, तो ढाक का काढ़ा वनाकर, उससे घावको घोश्रो। साथ ही ढाककी सूखी छाल पीसकर, घावोंपर बुरके।।
- (२) अगर आकका दूध, पत्ते या जड़ आदि वेकायदे खाये गये हों और उनसे तकलीफ हो, तो ढाकका काढ़ा पिलाना चाहिये।

### 

- (१) श्राककी जड़की छाल वकरीके दूधमें घिसकर, मृगी वाले की नाकमें दो-चार वूँद टपकानेसे मृगी जाती रहती है।
- (२) पीले श्राकके पत्तोंपर सेंधानोन लगाकर, पुटपाककी रीति से भस्म कर लो। इसमेंसे १ माशे दवा, दहीके पानीके साथ, खाने से प्लीहोदर रोग नाश होता है।
- (३) मदारकी लकड़ीकी राख दो तोले और मिश्री दो तोले— दोनोको पीसकर रख लो। इसमेंसे छै-छै माग्ने दवा, सवेरे-शाम, खानेसे गरमी रोग आठ दिनमें आराम होता है।
- (४) त्राककी जड़ १७ माशे और कालीमिर्च चार तोले—इन दोनोंको पीसकर और गुड़में खरल करके, मटर-समान गोली बना लो। सवेरे-शाम एक-एक गोली खानेसे उपदश या गरमी आराम हो जाती है।

- नीट—सफेट कनेरकी जड़, जजमें घिसकर, हिन्द्रियके बार्वोपर लगासी, स्नसाध्य गरमी भी नाश हो जायगी।
- (प्) मदारके पत्तेपर रेंडीका तेल लगाकर, उसे गरम करो श्रीर वटपर वॉध दो। फिर धतूरेंके पत्ते श्रागपर तपा तपाकर सेक कर दो, बट फौरन ही नष्ट हो जायगी।
- (६) मदारके पत्तोंका रस श्रीर सेंहुडके पत्तोंका रस—दोनों को मिलाकर गरम करो श्रीर सुद्दाता-सुद्दाता गरम कानमें डालो । इससे कानकी सब तरद्दकी पीड़ा शान्त हो जायगी।
- (७) मटारके १०० पत्ते, श्रह्सेके १०० पत्ते, ग्रद्ध कुचला १। तोले, सॉमरनोन २॥ तोले, पीपर २॥ तोले, पीपरामूल २॥ तोले, सॉंड २। तोले, श्रजवायन २ तोले श्रौर काली जीरी २। तोले—इन सब दवाश्रॉको एक हॉडीमें भरकर, ऊपरसे सराई रखकर, मुँह वन्ट कर हो श्रौर सारी हॉडीपरकपड़-मिट्टी कर हो। फिर गजभर गहरे-पौडे-लम्बे खड्टेमें रखकर, श्रारने करडे भर दो श्रौर श्राग दे दो। श्राग श्रीतल होनेपर, हॉडीको निकालकर दवा निकाल लो श्रौर रख लो। इसमेंसे चार-चार रत्ती दवा पानके साथ खानेसे श्वास श्रौर खॉसी या दमा—ये रोग नाश हो जाते है।
- (=) मटारके मुँह-घन्ट फूल चार तोले, काली किर्च चार तोले श्रीर काला नोन चार तोले—इन सवको पानीके लाथ खरल करके वेर-समान गोलियाँ वना लो। सवेरे-शाम एक-एक गोली खानेसे पेट का शल या दर्द श्रीर वायुगोला वगैरः श्रनेक रोग नाश हो जाने है। (६) श्राकका दूध, हल्दी, सेंधानोन, चीतेकी छाल, शरपुंखी, मंजीठ श्रीर कुड़ाकी छाल,—इन सवको पानीसे पीसकर लुगदी वना लो। फिर लुगदीसे चौगुना तेल श्रीर तेलसे चौगुना पानी मिलाकर, तेल पका लो। इस तेलको भगन्टरपर लगानेसे फौरन श्राराम होताहै।
- (१०) सफोदमदारकी राख, सफोद मिर्च श्रीर ग्रुख नीलायोथा— ये तीनों वरावर-वरावर लेकर, जलमें घोटकर, एक-एन माग्रेकी

गोलियाँ बना लो। इनमेंसे एक एक गोली पानीके साथ खानेसे सॉप प्रभृति जीवोंका विष नष्ट हो जाता है।

(११) आककी जड़ और कचा नीलाथोथा, दोनोंको बरावर-बरावर लेकर पीस-छान लो। इसमेंसे छै छै माशे चूर्ण, साँपके काटे आदमीके दोनों नाकके नथनोंमें भर दे। और फिर एक फूॅकनी लगा कर फूॅक मारे।। ईश्वर चाहेगा, तो फौरन जोरकी क्य होगी और रोगी आध घएटेमें भलां-चगा हो जायगा।

नोट-अपरके नुसख़ें के साथ नीचे क्षिखे काम भी करो तो क्या कहना ?

- (१) शुद्ध जमालगोटा एक मटर-त्रराबर खिला दो।
- (२) कर्सोजीके बीज घिस कर नेत्रोंमें आँजो।
- (३) सॉॅंपकी काटी जगहपर, एक मोटे-ताज़े चूहेका पेट फाड कर, पेटकी तरफसे रख दो।
  - ( ४ ) बीच-बीचमें प्याज् खिलाते रही।
  - ( १ ) सोने मत दो श्रीर चक्नीकी श्रावाज सुनने मत दो।
- (१२) श्राककी जड़को बराबरके श्रदरखके रसमें घोटकर, चने-समान गोलियाँ वना ले। एक-एक गोली, पानीके साथ, थोड़ी-थोड़ी देरमें देनेसे हैजा नाश हो जाता है।
- (१३) मदारके पीले पत्तोंके। केायलोंकी आगपर जला ले। । इसमेंसे ४ रत्ती राख, शहदमें मिलाकर, नित्य सवेरे, चाटनेसे बल-गुमी तप, जुकाम, वदहजमी, दर्द और तमाम बलगमी रेग नाश होते हैं।
- (१४) मदारके फ़ल श्रौर पॅवाडके बीज, दोनोंका पीसकर श्रौर खट्टे दहीमें मिलाकर दादोंपर लगानेसे दाद श्राराम हे। जाते हैं।
- (१५) मदारके हरे पत्ते २० तोले श्रौर हत्दी २१ माशे—दोनोंको पीसकर उड़द-समान गोलियाँ बना लो। इनमेंसे चार गोली, पहले दिन ताजा जलसे खाने श्रौर दूसरे दिनसे एक-एक गोली सात रोज़ तक, बढ़ा-बढाकर खानेसे जलन्धर रोग नाश हो जाता है।

नोट-पहले दिन चार, दूसरे दिन पाँच, तीसरे दिन छै-वस इसी तरह सातनें दिन दश गोली खानी चाहियें।

- (१६) मदारका १ पत्ता श्रीरकाली मिर्च नग २५—दोनोंका पीस-कर गेल मिर्च-समान गेलियाँ वना लो। इनमेंसे सात गेली रेाज़ खानेसे दमा या श्वास रोग श्राराम हो जाता है।
- (१७) प्राक्तके पत्ते, वनकपासके पत्ते और किलहारी तीनोंको सिलपर पीसकर रस निचेड़ लें। और जरा गरम कर लें। इस रस के कानमें डालनेसे कानका दर्द और कानके कीडे नाश हो जाते हैं।
- (१=) श्राकके सिरेपरकी नर्म कोपल एक नग पहले तीन दिन पानमें रखकर खाश्रो। फिर चौथे दिनसे चालीस दिन तक श्राधी कोंपल या पत्ता नित्य वढ़ाते जाश्रो। इस उपायसे कैसा ही श्वास रोग हो, नष्ट हो जायगा।
- (१६) श्राकके पीले-पीले पत्ते जो पेड़ोंसे श्राप ही गिर गये हों, चुन लाश्रो। फिर चूना १ तेाले श्रीर संधानान १ तेाले—देानोंके। मिलाकर जलके साथ पीस लेा। फिर इस पिसी दवाके। उन पत्तों पर देंानों श्रोर लहेस देा श्रीर पत्तोंके। छायामें स्खने दें।। जव पत्ते स्ख जायं, उन्हें एक हॉडीमें भर दें। श्रीर उसका मुख वन्द कर दें।। इसके वाद जगली करडोंके वीचमें हॉडीको रखकर श्राग लगा दें। श्रीर तीन घरटे तक वरावर श्राग लगने दो। इसके वाद हॉडीसे दवा को निकाल लें।। इसमेंसे १ रसी राख, पानमें घरकर, खानेसे दुस्साध्य दमा या श्वास भी श्राराम हो जाता है।
- (२०) दो रत्ती श्राकका खार पानमें रख कर या एक माशे शहट में मिलाकर खानेसे दमा—श्वास श्राराम हो जाता है। इस द्वासे गले और छातीमें भरा हुश्रा कफ भी दूर हो जाता है।

नोट—श्रगर श्राकका चार या खार बनाना हो, तो जगलसे दश-बीस श्राक के पेंद जद समेत उखाड लाश्रो श्रीर सुखा लो। स्खनेपर उनमें श्राग लगाकर राख कर लो। फिर पहले लिखी तरकीवसे चार बना लो, यानी उस राखको एक बासनमें डालकर, उपरसे राखसे हूना जल भर कर घोल हो। ६ घरटे वाद उसमें से पानी नितार लो श्रीर राखको फेंक दो। इस पानीको श्रागपर चढ़ाकर उस वक्त तक पकाश्रो, जबतक कि पानीका नाम भी न रहे। कडाहीमें जो सूखा हुश्रा पदार्थ लगा मिलेगा, उसे ख़ुरच लो, वही खार या चार है।

- (२१) मदारकी जड़ ३ तोले, श्रजवायन २ तोले श्रौर गुड़ ५ तोले—इन्हें पीसकर वेर-समान गेलियाँ वना लो। सवेरे ही, हर रोज, दो गेली खाने से दमा श्राराम हो जाता है।
- (२२) आक्रके दूध श्रीर थूहरके दूधमें, महीन की हुई दारुहरूदी की फिर घेटो, जब विकनी हो जाय, उसकी वत्ती वनाले। श्रीर नास्र के घावमें भर दे। इस उपायसे नास्र बड़ी जल्दी श्राराम होता है।

नोट-जब फोडा घाराम हो जाता है, पर वहीं एक सूराखसे मवाट बहा करता है, तब उसे "नासूर" या "नाडी वर्ण" कहते हैं।

- (२३) श्रगर जंगलमें सॉप काट खाय, तो काटी जगह का खून फौरन थोड़ा-सा निकाल दे। श्रौर फिर उस घावपर श्राकका दूध खूव डालो। साथ ही श्राकके २०।२५ फूल भी खा लो। ईश्वर-कृपा से विष नहीं चढ़ेगा। परीक्षित है।
- (२४) श्रगर शरीरमें कही वायुके केापसे स्जन श्रौर दर्द हो, तो श्राकके पत्ते गरम करके वॉघो।
- (२५) अगर कहींसे शरीर स्ना हो गया हो, तो आकर्के पत्ते घी या तेलसे चुपडकर सेको और उस स्थानपर वॉघ दो।
- (२६) श्राक्षके फ़ूलके भीतरकी फ़ुल्ली या जीरा वहुत थोड़ा-सा लेकर श्रौर नमकर्मे मिलाकर खानेसे पेटका दर्द, श्रजीर्ण श्रौर खॉसी श्राराम हो जाते है। एक वारमें ३।४ फ़ुल्लीसे जियादा न खानी चाहियें।
- (२७) श्राकके पत्ते तेलमें चुपड़कर श्रौर गरम करके बाँधनेसे नारू या वाला श्राराम हो जाता है।
- (२८) श्राकका दूध कुत्तेके काटे श्रीर विच्छूके काटे स्थानपर लगानेसे श्रवश्य श्राराम होता है।
- (२६) सन्निपात रोगमें श्राककी जड़को पीस कर, घीके साथ -खानेसे सन्निपात नाश होता है। कहा है—

सन्दिपातेऽर्कम् ल स्यात्साच्यं वा लशुनीपणे । द्वाविराह्मधन कार्य चतुर्थाश तथोटकम् ॥

सिंदापतयें श्राककी जड़ पीसकर बीके साथ खावे या लहसन श्रीर लोट मिलाकर खावे, तथा वाईस लघन करे श्रीर सेरका पाव अर रहा पानी पीवे।

(३०) मदारकी जब काली मिर्च श्रौर श्रकरकरा—सवका समान-समान लेकर खरलमें डाल, घत्रेकी जबके रसके साथ घोटो श्रौर चने-समान गालियाँ वनाकर छायामें सुखा लो। हेंजेवाले का दिनमें चार-पाँच गाली तक देनेसे श्रवण्य लाभ होगा। परीनित है।

हे अस्तर अस

हिंदि श्रीर संहुद् होना एक ही जातिक वृत्त है। संहुद् श्रीर एते श्रीर पत्ते पत्ते से होते है। वृह्य इसकी इडी पत्ति होते हैं। श्रीर पत्ते भी छोटे-छोटे, हरी मिर्चके जैसे होते हैं। इसके सभी श्रह्माँ संस्कृष्ट निकलता है। इसकी वहुत जाति हैं—तिघारा, वीघारा, पचघारा, पटघारा, सप्तधारा, नागफनी, विलायती, श्रांगु लिया, खुरासानी श्रीर काँटेवाली—ये सव शृहर पहाड़ाँ में होते हैं।

थृहरका दूध उप्णवीर्य, चिकना, चरपरा श्रौर हलका होता है। इससे वायु-गाला, उद्गरोग, श्रकारा श्रौर विप नाश होते हैं। केाढ़ श्रौर उद्गर रोग श्रादि दीर्घ रोगॉम इसके दूधसे दस्त कराते हैं श्रौर लाम भी होता है, पर थृहरका दूध चहुत ही तेज इस्तावर होता है। जरा भी जियादा पीने या वेकायदे पीनेसे दस्तोंका नम्बर लग जाता है श्रीर वे बन्द नहीं होते। यहाँ तक कि खूनके दस्त हो-होकर मनुष्य मर जाता है। "चरक"के सूत्रस्थानमें लिखा है, सुख-पूर्वक दस्त कराने वालोंमें निशोधकी जड़, मृदु विरेचकोंमें श्ररण्ड श्रीर तीक्ण्दस्त करानेवालोंमें थूहर सर्वश्रेष्ठ है। वास्तवमें, थूहरका दूध वहुत ही तीक्ण् विरेचन या तेज़ दस्तावर है। श्राजकल इसके दूधसे दस्त नहीं कराये जाते।

गुल्म, कोढ़, उदर रोग एव पुराने रोगोंमें इसको देकर दस्त कराना हित है, पर आजकलके कमज़ोर रोगी इसको सह नहीं सकते। श्रतः इसको किसी श्रड़ियल श्रीर पुराने रोगके सिवा श्रीर रोगोंमें न देना ही श्रच्छा है।

थूहरसे तिल्ली, प्रमेह, शूल, श्राम, कफ, सूजन, गोला, श्रष्टीला, श्राध्मान, पाएडुरोग, उदरवण, ज्वर, उन्माद, वायु, विच्छूका विष, दूपी-विप, ववासीर श्रौर पथरी श्राराम हो जानेकी वात भी निघएटों में लिखी है।

हिलते हुए दॉतमें अगर वड़ी पीड़ा हो, तो थूहरका दूध जरा जियादा सा लगा देनेसे वह गिर पड़ता है। इसके दूधका फाहा दूखती हुई दाढ़ या दॉतमें होशियारीसे लगानेसे दर्द मिट जाता है। दूखती जगहके सिवा, जड़में लग जानेसे यह दॉतके। हिला या गिरा देता है।

हिकमत वाले थूहरके दूधको जलोदर, पाण्डुरोग श्रौर केाढ़ पर श्रच्छा लिखते हैं। वे कहते हें, यह मसाने—वस्तिकी पथरीको तोड़ कर निकाल देता है। जिस श्रंगपर लगाया जाता है, उसीको श्रागकी तरह फ़ॅक देता है। इसके डठल श्रीर पत्तोंकी राख करके, उसमेंसे ज़रा-ज़रा-सी नमकके साथ खानेसे श्रजीर्ण, तिल्ली श्रौर पेटके रोग शान्त हो जाते हैं, पर लगातार कुछ दिन खानी चाहिये।

# थूहरके विकारोंकी शान्तिके उपाय।

श्रगर थूहरका दूध ज़ियादा या वेकायदे पीनेसे खूनके दस्त

होते हों, तो मक्खन और मिश्री खिलाओं या कचा मैंसका दूध मिश्री मिलाकर पिलाओं। हिकमतमें "दूध" ही इसका द्र्यनाशक लिखा है। शीतल जलमें मिश्री मिलाकर पीनेसे भी शृहरका विप शान्त हो जाता है।



लिहारीका चृत्त पहले मोटी घासकी तरह होता है

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र होते हैं। इसका पेड वाढ़ या काड़ोके सहारे

क्षेत्र के जैसे होते हैं। इसका पेड वाढ़ या काड़ोके सहारे

काता है। पुराना चृत्त केलेके पेड़ जितना मोटा
होता है। गर्मीमें यह स्तृत जाता है। फूलोंकी पखड़ियाँ लम्बी होती
है। फूल गुड़हरके फूल-जैसे होते है। फूलोंकी पखड़ियाँ लम्बी होती
है। फूल गुड़हरके फूल-जैसे होते है। फूलोंका रग लाल, पीला, गेक्क्रा
श्रीर सफेद होता है। फूल लगनेसे चृत्त वड़ा सुन्दर दीखता है। इसकी
जड़ या गाँठ वहुत तेज श्रीर जहरीली होती है। सस्कृतमें इसको
गर्भवातिनी, गर्भनुत, कलिकारी श्रादि, हिन्दीमें कलिहारी, गुजराती
में कलगारी, मरहटीमें खड्यानाग, वंगलामें ईशलागला श्रीर लैटिनमें
ग्लेरिशोसा सुपरवा या एकोनाइटम नेपिलस कहते हैं।

निघएडुमें लिखा है, कलिहारीके ज्ञुप नागवेलके समान श्रीर वड़ क श्राकारके होते हैं। इसके पत्ते श्रन्धाहूलीके से होते हैं। इसके फूल लाल, पीले श्रीर सफेद मिले हुए रगके वडे सुन्दर होते हैं। इसके फल तीन रेखादार लाल मिर्चके समान होते हैं। इसकी लाल छाल के भीतर इलायचीके से बीज होते हैं। इसके नीचे एक गाँठ होती है। -उसे वत्सनाम श्रीर तेलिया मीठा कहते हैं। इसकी जड़ द्वाके काम में श्राती है। मात्रा ६ रत्तीकी है। किलहारी सारक, तीव्य तथा गर्भशल्य श्रीर वयाकी दूर करनेवाली है। इसके लेपमात्रसे ही शुष्क-गर्भ श्रीर गर्भ गिर जाता है। इससे कृमि, वस्ति शूल, विष, कोढ़, ववासीर, खुजली, व्रय, सूजन, शोष श्रीर शूल नए हो जाते हैं। इस की जड़का लेप करने से ववासीरके मस्से सूख जाते हैं, सूजन उतर जाती है, व्रया श्रीर पीड़ा श्राराम हो जाती है।

#### कलिहारीसे हानि।

श्रगर कलिहारी वेकायदे या जियादा खा ली जाती है, तो दस्त लग जाते हैं श्रौर पेटमें वड़े ज़ोरकी पेंठनी श्रौर मरोड़ी होती है। जल्दी उपाय,न होनेसे मनुष्य वेहेाश होकर श्रौरमल टूटकर मर जाता है, यानी इतने दस्त होते हैं, कि मनुष्यको होश नहीं रहता श्रौर श्रन्तमें मर जाता है।

### विष-शान्तिके उपाय ।

- (१) श्रगर कलिहारीसे दस्त वगैरः लगते हों, तो विना घी
- (२) कपडेमें दही रख कर श्रीर निचोड़ कर, दहीका पानी-पानी निकाल दो। फिर जो गाढ़ा-गाढ़ा दही रहे, उसमें शहद श्रीर मिश्री मिला कर खिलाश्रो। इन दोनोंमेंसे किसी एक उपायसे कर्लि-हारीके विकार नाश हो जायेंगे।

# श्रीषधि-प्रयोग ।

- (१) करिहारी या कितहारीकी जड़को पानीमें पीस कर नारू या वाले पर लगानेसे नारू या वाला आराम हो जाता है।
- (२) कलिहारीकी जड़ पानीमें पीसकर ववासीरके मस्सोंपर लेप करनेसे मस्से सुख जाते हैं।
- (३) कलिहारीकी जड़के लेपसे त्रण, घाव, कंडमाला, श्रदीठ-फोड़ा श्रीर वद या वाघी,—ये रोग नाश हो जाते हैं।

- (४) प्रतिहारीकी जब पानीमें पीसकर स्जन और गाँउ प्रभृतिपर लगानेसे फौरन श्राराम होता है।
- (५) कित्तहारीकी जड़को पानीम पीसकर अपने हाथपर लेप करलो। जिस स्त्रीको वचा होनेम तकलीफ होती हो, उसके हाथ को अपने हायसे खुलाओ—फौरन वचा होजायगा। अथवा कल-हारीकी जड़को डोरेम वॉधकर वचा जननेवालीके हाथ या पैरम वॉधदो। वचा होते ही फौरन उसे खोल लो। इससे वचा जननेम यही आसानी होती है। इसका नाम ही गर्भधातिनी है। गृहस्थोंके वर्रोमें पेसे मौके पर इसका होना वड़ा लाभडायक है।
- (६) कितहारीके पत्तोंको पीस-छानकर छाछके साथ खिलाने से पीलिया श्राराम होजाता है।
- (७) श्रगर मासिक धर्म रुक्त रहा हो, तो कलिहारीकी जड़ या श्रोंगेकी जड़ श्रथवा कड़वे वृन्दावनकी जड़ योनिमें रखो।
- ( = ) श्रगर योनिमें छल हो, तो कलिहारी या श्रोंगेकी जड़को योनिमें रखो।
- (६) श्रगर कानमें कीडे हों तो कलिहारीकी गाँउका रस कानमें डालो।
- (१०) श्रगर सॉपने काटा हो, तो कितहारीकी जङ्को पानीम पीसकर नास लो।
- (११) श्रगर गाय वैल श्राविको वन्धा हो—दस्त न होता हो, तो उन्हें कलिहारीके पत्ते कूटकर श्रौर श्राटेमें मिलाकर या दाने-सानी में मिलाकर खिला दो, पेट झूट जायगा।
- (१२) श्रगर गायका श्रंग वाहर निकल श्राया हो, तो कलिहारी की जड़का रस दोनों हाथोंमें लगाकर, दोनों हाथ उसके श्रगके सामने ले जाश्रो । श्रगर इस तरह श्रग भीतर न जाय, तो दोनों हाथ उस श्रगपर लगादो श्रौर फिर उन हाथोंको गायके मुँहके सामने करके दिखादो । फिर वह श्रंग शीतर ही रहेगा—शहर न निकलेगा।



कुः अत्यक्ष्य है नेरका पेड़ भारतमें मशहूर है। प्रायः सभी बग़ीचों श्रौर पहाड़ों है । श्रायः सभी बग़ीचों श्रौर पहाड़ों है । इसकी चार क़िस्म हैं—

(१) सफेद, (२) लाल,

(३) गुलाबी, (४) पीली।

दवाश्रोंके काममें सफेद कनेर ज़ियादा श्राती है। इसकी जड़ में विप होता है। इस वृत्तके पत्ते लम्बे-लम्बे होते हैं। फूलोंमें गन्ध नहीं होती। जिस पेड़में सफेद फूल लगते हैं, वह सफेद श्रीर जिसमें लाल फूल लगते हैं, वह लाल कनेर कहाती है। इसी तरह गुलाबी श्रीर पीलीको समभ लो।

सफेद कनेरसे प्रमेह, कृमि, कोढ़, वर्ण, ववासीर, सूजन श्रौर रक्त-विकार श्रादि रोग नाश होते हैं। यह खानेमें विष है श्रौर श्रॉखों के रोगोंके लिये दितकर है। इससे उपदंशके धाव, विष, विस्फोट, खुजली, कफ श्रौर ज्वर भी नाश हो जाते हैं। सफेद कनेर तीखी, कड़वी, कसेली, तेजस्वी, श्राहक श्रौर उष्णवीर्य होती है। कहते हैं, यह घोड़ेके प्राणोंको नाश कर देती है।

लाल कनेर शोधक, तीखी श्रीर खानेमें कड़वी है इसके लेपसे कोड़ नाश हो जाता है।

पीलापन लिये सुर्क़ कनेर सिरका दर्द, कफ श्रौर वायुको नाश करती है।

कनेरके विषसे हानि।

कनेरके खानेसे गले और श्रामाशयमें जलन होती है, मुंह लाल हो जाता है, पेशाब बन्द हो जाता है, जीम सूज जाती है, पेटमें गुड़- गुड़ाहट होती है, अफारा आ जाता है, सॉस रुक रुककर आता और चेहोशी हो जाती है।

#### कनेरकी शोधन-विधि।

कनेरकी जड़के दुकडे करके, गायके दूधमें, दोलायन्त्रकी विधि से पकानेसे ग्रुद्ध हो जाती है।

### कनेरके विषकी शान्तिके उपाय ।

- (१) लिख श्राये हैं, कि कनेर—खासकर सफेद कनेर विप है। इसके पास सॉप नहीं श्राता। श्रगर कोई इसे खा ले श्रीर विप चढ़ जाय, तो मैंसके दहीमें मिश्री पीसकर मिला दो श्रीर उसे खिलाश्रो, जहर उतर जायगा।
  - (२) "तिव्ये श्रकवरी" में लिखा है.-
- १—वमन कराश्रो। इसके वाद ताजा दूघसे कुल्ले कराश्रो श्रौर कचा दूघ पिलाश्रो।
  - २--जौके दिलयामें गुल रोगन मिलाकर पिलाश्रो।
- ३—जुन्देवेदस्तर सिरके श्रौर शहदमें मिलाकर दो, पर प्रकृति का खयाल करके।
  - ४--दूध श्रीर मक्खन खिलाश्रो। यह हर हालतमें मुफीद है।
  - ५-शीतल जल सिर पर डालो।
  - ६-शीतल जलके रव या हौज़में रोगीको विठाश्रो।

नोट—इसकी जड़ खानेका हाल मालूम होते ही क्रय करा हैना सबसे श्रच्छा दिपाय है। इसके बाद कचा दूध पिलाना, शीतल जल सिरपर ढालना श्रीर शीतल जलमें विठाना—ये उपाय करने चाहियें। क्योंकि सफेद कनेर बहुत गरमी करती है। खाते ही शरीरमें वेतहाशा गरमी बढ़ती श्रीर गला स्खले लगता है। श्रार जल्दी ही उपाय नहीं किया जाता, तो श्रादमी वेहोश होकर मर जाता है। यह बढ़ा तेज जहर है।

# औषधि-प्रयोग ।

- (१) सफेद कनेरकी जड़, जायफल, अफीम, इलायची और सेमरका छिलका,—इन सबको छै-छैमाशे लेकर, पीस-कूटकर छान लो। फिर एक तोले तिलीके तेलमें गरम करके, सुपारी छोड़, बाकी इन्द्रियपर तीन दिन तक लेप करो। इस दवासे लिङ्गमें बड़ी ताकृत आ जाती है।
- (२) सफेद कनेरकी जड़को पानीके साथ धिस कर सॉप-बिच्छू श्रादिके काटे हुए स्थानपर लगानेसे श्रवश्य श्राराम होता है। परीचित है।
- (३) श्रातशक या उपदंशके घार्नोपर सफेद कनेरकी जड़ धिस कर लगानेसे श्रसाध्य पीड़ा भी शान्त हो जाती है। परीचित है।
- (४) रविवारके दिन सफेद कनेरकी जड़ कानपर वाँघनेसे सब तरहके शीत ज्वर भाग जाते हैं। शास्त्रमें तो सब ज्वरोंका चला जाना लिखा है, पर हमने जुड़ी ज्वरों पर परीचा की है।
- (५) सफेद कनेरकी जड़को घिस कर मस्सों पर लगानेसे ववासीर जाती रहती है।
- (६) लाल कनेरके फूल श्रौर चाँवल वरावर-वरावर लेकर, रातको, शीतल जलमें भिगो दो। वर्तनका मुँह खुला रहने दो। सवेरे फूल श्रौर चाँवल निकाल कर पीस लो श्रौर विसर्प पर लगा दो; श्रवश्य लाभ होगा। परीन्तित है।
- (७) दरदरे पत्थर पर, सफेद कनेरकी जड़ सुखी ही पीस कर, जहाँ सिरमें दर्द हो लगाश्रो, श्रवश्य लाभ होगा।
- ( = ) सफेद कनेरके सुखे हुए फूल ६ माशे, कड़वी तम्बाकू ६ माशे श्रीर इलायची १ माशे—तीनोंको पीस कर छान लो। इसको सुंघनेसे सॉपका ज़हर नाश हो जाता है।
- ( ६ ) सफेद कनेरकी जड़का छिलका, सफेद चिरमिटीकी दाल श्रीर काले धतूरेके पत्ते,—इन सबको समान-समान श्रद्वाईस-

श्रद्वाईस मारो लेकर, पीस-कूट कर टिकिया बना लो। इस टिकिया को पाव भर जलमें डाल कर खूव घोटो। इसके वाद श्राग पर रख कर पकाश्रो। जब मसाला जल जाय, तेलको उतार लो श्रीर छान कर रख लो। इस तेलके लगानेसे श्रद्धांक वायु श्रीर पद्माघात रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं।

- (१०) सफेद क्रनेरकी जड़को पील कर, लेप करनेसे दर्र— स्तास कर पीठका दर्व श्रीर रींगन वायु तत्काल शान्त हो जाते हैं।
- (११) कनेरके पत्ते लेकर सुखाओ और पीस-छान लो। अगर सिरमें कफ रुका हो या कफका शिरो रोग हो, तो इसे नस्यकी तरह नाकमें चढ़ाओ, फौरन आराम होगा।



अधि हिंदि वृत्त वनों में, वागों में श्रीर जगलों में वहुत होते हैं।

श्रि हिंदि प्रत्रेक फूलोंके भेटसे घत्रा कई प्रकारका माना गया है।

श्रि हिंदि काला, नीला, लाल श्रीर पोला, इस तरह घत्रा चार तरह का होता है। काले श्रीर सुनहरी फुलोंका घत्रा पुष्प-वाटिकाशों में होता है। काले श्रीर सुनहरी फुलोंका घत्रा पुष्प-वाटिकाशों में होता है। इसके पत्ते पानके या वड़के पत्ते के श्राकारके जरा किंगरेदार होते है। फूलों का श्राकार मारवाड़ियों की सुलफी चिलम-जैसा श्रयवा घएटे के श्राकारका होता है। फूलों के वीच में श्रीर ऊपर सफेद रंग होता है वथा वीच में नीला, काला श्रीर पीला रग भी होता है। फल छोटे नीवृके समान श्रीर कॉटेदार होते हैं। इन गोल गोल फलों के भीतर बीज वहुत होते हैं। जिस घत्रेका रग श्रत्यन्त काला होता है श्रीर जिसकी डएडी, पत्ते, फूल, फल श्रीर सर्व्याग काला होता है, उस घत्रेमें विप श्रिक होता है। फल सुक कर फूटकी तरह खिल जाते हैं। उनके

वीजोंको वैद्य द्वाके काममें लाते हैं। द्वाके काममें धत्रेके पत्ते, फल श्रौर बीज श्राते हैं। इसकी मात्रा १ रत्तीकी है। जिस धत्रेके वृत्तमें कलाई लिये फूल होता है, उसे काला धत्रा कहते हैं श्रौर जिसके फूलमेंसे दो-तीन फूल निकलते हैं, उसे "राज धत्रा" या वड़ा धत्रा कहते हैं।

इसके सभी श्रङ्गों—फूल, पत्ते, जड़ श्रौर बीज वगैरः—में कुछ-न-कुछ विप होता ही है। विशेष करके जड़ श्रौर बीजोंमें ज़ियादा ज़हर होता है। धतूरा मादक या नशा लानेवाला होता है। इसके सेवनसे कोढ़, दुष्टवण, कामला, ववासीर, विष, कफ ज्वर, जूँश्रा, लीख, पामा-खुजली, चमड़ेके रोग, कृमि श्रौर ज्वर नाश हो जाते हैं। यह शरीरके रङ्गको उत्तम या लाल करने वाला, वातकारक, गरम, भारी कसैला, मधुर श्रौर कड़वा तथा मूर्ज्झाकारक है।

धत्रेके वीज श्रत्यन्त मदकारक—नशीले होते हैं। चार-पाँच वीजोंसे ही मूच्छी हो जाती है। ज़ियादा खाने या वेकायदे खानेसे ये खुश्की लाते हैं, सिर घूमता है, चक्कर श्राते हैं, कय होती हैं, गलेमें जलन होती श्रीर प्यास वढ़ जाती है। बहुत ज़ियादा वीज खानेसे उपरोक्त विकारोंके सिवा नेत्रोंकी पुतलियाँ चौड़ी होकर वेहोशी होती श्रीर श्रादमी मर जाता है। ठग लोग रेलके मूर्ख मुसाफिरोंको इन्हें खिलाकर वेहोश कर देते श्रीर उनका माल-मता ले चम्पत होते हैं।

नोट—इसकी शान्तिके उपाय हम आगे लिखेंगे। धत्रा खाया है, यह मालूम होते ही सिरपर शीतल जल गिरवाओ, कय कराओं और विनौलोंकी गरी दूधके साथ खिलाओं। अगर वेहोशी हो तो नम्य देकर होशमें लाओं। कपासकी जड़, पत्ते, बीज (विनौले) आदि इसकी सर्व्वोत्तम दवा हैं।

हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है:—धतूरेका काड़ वेंगनके काड़-जैसा होता है। यह श्रत्यन्त मादक, चिन्ताजनक श्रीर उन्माद-कर्ता है। शहद, काली मिर्च श्रीर सोंफ—इसके दर्पनाशक हैं। इसके खाने से श्रवयवों श्रीर मस्तिष्कमें श्रत्यन्त शिथिलता होती है। यह श्रत्यन्त निव्रापद, शिरः पीड़ाको शान्त करनेवाला, स्जनके भीतरी मलको पफानेदाला, चिकनाईको सोखनेवाला श्रीर स्तम्भन करने वाला है। इसके पत्तोंका लेप श्रवयवोंको गुलकारी है।

"तिन्ने म्रकवरी"में लिखा है, घत्रा खानेसे घुमरी, श्रांखोंके सामने ग्रंधेरा श्रीर नेत्रोंमें सुखीं होती है। जब यह जियादा खाया जाता है, तब मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है। साढ़े चार माशे घत्रा खानेसे मृत्यु हो जाती है।

"वैद्यक्त त्रतर"में एक सज्जन लिखते हैं-धत्रेको श्रॅगरेजीमें स्ट्रेमोनियम कहते हैं। इसके वीज श्रधिक जहरीले होते हैं। कभी कभी इस
के जहरसे मृत्यु भी हो जाती है। दो चार वीजोंसे जहर नहीं चढता।
हाँ, श्रधिक वीज खानेसे जहर चढता है। मुख्य लच्चण ये हैं'—सिर
घूमना, गलेमें स्जन, श्रॉखोंकी पुतिलयोंका फैल जाना, श्रॉखोंसे
कुछ न दीखना, श्रॉखों श्रीर चेहरेका लाल हो जाना, रोगीका वड़वड़ाना, हाथोंको इस तरह चलाना जैसे हवामें से कोई चीज पकड़ता
हो। श्रन्तमें, वेहोश हो जाना श्रीर नाडीका जल्दी-जल्दी चलना।
जव वहुत ही जहर चढ़ जाता हैं, तव शरीर शीतल होकर मृत्यु हो
जाती है। हाथोंका चलाना घत्रेके विपका मुख्य लच्चण है।

उपाय—वमन और रेचन हेकर कय और दस्त कराश्रो। श्राध-श्राध घएटेमें रोगीको काफी पिलाश्रो श्रीर उसे सोने मत दो। तेल मिलाकर गरम पानी पिलाश्रो।

#### धतृरा शोधन-विधि।

घत्रेको गायके मूत्रमॅ, दो घएटे तक, मिगो रखो, घत्रा ग्रद्ध हो जायगा।

### औषधि-प्रयोग ।

चूँकि घत्रा वहे कामकी चीज है, श्रत हम इसके चन्द प्रयोग लिखने हैं:—

- (१) धत्रेके वीजोका तेल निकालकर, उसमेंसे एक सींकभर तेल पानमें लगाकर खानेसे स्त्री-प्रसंगमें रुकावट होती है।
- (२) धत्रेकी जड़, गायके माठेमें पीसकर, लगानेसे विद्रिध नाश होजाती है।
- (३) धतूरेके पत्तेपर तेल चुपड़कर बॉधनेसे स्नायु-रोग नष्ट होता है।
- (४) धतूरेके शोधे हुए वीज १ मिट्टीके कुल्हड़ेमें भरकर, मुँह वन्द करके, ऊपरसे कपड़िमट्टी करके सुखालो। फिर श्रागमें रख कर फूँक दो। पीछे शीतल होने पर राखको निकाललो। इस राख के खानेसे जुड़ी ज्वर श्रीर कफ नाश होजाता है।
- (५) धत्रेकी जड़ जो उत्तर दिशाको गई हो, ले श्राश्रो। फिर उसे सुखाकर कूट-पीस श्रौर छानलो। इस चूर्णको ४ माशे गुड़ श्रौर छै तोले घी मिलाकर खानेसे उन्माद रोग नाश होजाता है। बलाबल श्रनुसार, मात्रा लेनेसे निश्चय ही सब तरहका उन्माद रोग श्राराम होजाता है।
- (६) धतूरेके शोधे हुए वीज एकसे शुरू करके, रोज़ एक-एक वढ़ाश्रो श्रीर इक्कीसवें दिन इक्कीस वीज खाश्रो। पीछे, पहले दिन बीस फिर उन्नीस, श्रठारह, सत्रह, इस तरह घटा-घटाकर एकपर श्राजाश्रो। इस तरह इनके सेवन करनेसे कुत्तेका विप शान्त होजाता है।
- (७) धत्रेके शुद्ध किये हुए बीज पहले दिन दो खाश्रो, दूसरे दिन तीन, तीसरे दिन चार, चौथे दिन पाँच, पाँचवें दिन छैंः, छठे दिन सात, सातवें दिन श्राठ, श्राठवें दिन नौ, नवें दिन दस श्रीर दसवें दिन ग्यारह खाश्रो। इस तरह करनेसे एक सालका पुराना फीलपाँच या श्ठीपद रोग श्राराम हो जाता है।
- (म) धत्रेके पाँच पत्तोंपर एक तोले कड़वा तेल लगा दो श्रीर पत्तोंको गरम करके फोडेपर वाँध दो। ऐसा करनेसे फोड़ेका दर्द मिट जायगा।

- (६) जाते घत्रेले पर्च चार तोले, सफेद विरमिटी चार तोले श्रीर सफेद कनेरकी जड़की छाल चार तोले—इन तीनों को महीन पीलकर, सरसोके पाव कर तेलमें मिलाकर, तेलको मन्दी मन्दी श्राग पर श्रीटाश्रो। जब ये टवाप जल जाय, इन्हें उसी तेलमें घोट कर मिला हो। इस तेलके रोज जोड़ोंपर मलनेसे, पक्ताधात रोग नाश होकर, कामदेव खूव चैतन्य होता है।
- (१०) गुद्ध काले घत्रेके वीज २ रत्ती श्रौर गुद्ध कु वला २ रत्ती— इनको पानमें रखकर खानेसे श्रपतत्रक रोग नाग्र होजाता है।
- (११) काले घन्रेके फल, फूल, पत्ते और जड़—सवको कुचल कर, चिलममें रखकर, तमाख़्की तरह पीनेसे हिचकी और श्वास आराम होजाते हैं।
- (१२) काले धत्रेका फल श्रौर कुडेकी छाल वरावर-वरावर लेकर, कॉजी या सिरकेमें पीसकर, नामिके चारों श्रोर लगानेसे धोर श्रून श्राराम हो जाता है।
- (१३) कालाधतृरा,श्ररएडकी जड़,सम्हालू,पुनर्नवा, सहॅजनेकी छाल श्रोर राई—इनको वरावर-त्ररावर लेकर, पानीमें पीसकर गरम करो श्रौर हाथी-पॉव या प्रलीपद्पर लेप करो, श्रवश्य श्राराम होगा।
- , (१४) धत्रेके पत्ते, भॉगरा, इत्नी श्रौर सेंघा नोन—वरावर-वरावर लेकर पानीमें पीसलो श्रौर गरम करके फोड़ेपर लगा दो, फोड़ा फौरन फट जायगा।
- (१५) घत्रेके पत्ते ६ माशे, खानेके पान ६ माशे श्रीर गुड़ १ तोले,—इन तीनोंको महीन पीसकर पाव मर जलमें छानलो श्रीर पीजाश्रो। इस शर्वतसे तिजारी श्रीर चौथेया ज्वर नष्ट होजाते हैं।
- (१६) शनिवारकी शामको, जगलमें जाकर काले धत्रेको न्योत श्राश्रो। न्योतनेसे पहले घी, गुड़, पानी श्रौर श्रागसे उसकी पूजा करो श्रौर कहो—"हे महाराज! कल श्राकर हम श्रापको

लेजायंगे। आप दुश्मनसे हमारा पीछा छुड़ाइयेगा।" यह कहकर पीछेकी श्रोर मत देखो श्रीर चले श्राश्रो। रिववारके सवेरे ही जाकर, उसी धत्रेकी एक छोटी-सी डाली तोड़ लाश्रो श्रीर उसे श्रपनी बाँह पर बाँध लो। परमात्माकी कृपासे फिर चौथेया न श्रावेगा।

# धतूरेकी विष शान्तिके उपाय ।

#### श्रारम्भिक उपाय--

- (क) धत्रा खाते ही, बिना देर किये, वमन कराकर श्रामाशय से विषको निकाल दो।
  - ( ख ) श्रगर विष पक्वाशयमें पहुच गया हो, तो जुलाब दो।
  - (ग) शिरपर शीतल पानीकी धारा छोड़ो।
  - (घ) विनौलोंकी गिरी खिलाकर दुध पिलाश्रो।
- (ङ) अगर दिमाग़ी फितूर हो—बेहोशी आदि लच्च हों, ता नस्य भी दो।
- (१) तुषोदकमें चाँवलोंकी जड़ पीसकर श्रौर मिश्री मिलाकर पिलाने से घतूरेका विष नाश हो जाता है। परीचित है।
- (२) शखाह्लीकी जड़ पानीमें पीसकर पिलाने से घतूरेका जहर शान्त हो जाता है। परीचित है।
- (३) विनौले श्रीर कपासके फूलोंका काढ़ा पीने से घतूरेका जहर उतर जाता है। परीचित है।
- (४) वैंगनके टुकड़े करके पानीमें खूब मल लो श्रीर पीश्रो। इस से धतरेका विष नष्ट हो जायगा।

श्रगर वेंगन न मिले तो वेंगनके पत्तों श्रीर जड़से भी काम चल सकता है। वे भी इसी तरह पीस-झानकर पीये जाते हैं।

(५) चालीस माशे विनौलोंकी गिरी पानीमें पीसकर पीनेसे चत्रेका जहर उतर जाता है।

नोट-किसी-किसीने छै माशे बिनौलोंकी गिरी खिलाना जिखा है।

- (६) नमक पानीमें घोलकर पीने से धत्रेका जहर उतर जाता है।
  - (७) कपासके रसको पीने से धतूरेका मद दूर हो जाता है।

नोट—धतूरेके बीजोंका विप—कपासके बीज पीसकर पीने से, धतूरेकी ढालीका विप—कपासकी ढाली पीसकर पीने से, श्रीर धतूरेके पत्तोंका विप कपासके पत्ते पीसकर पीने से निश्चय ही उत्तर जांता है।

- (८) पेठेके रसमें गुड़ मिलाकर खाने से पिंडालूका मद नाश हो जाता है।
- (६) वहुतसा गायका घी पिलाने से धतूरे श्रीर रसकपूरका विप उतर जाता है। परीक्षित है।
- (१०) वैंगनके वीजोंका रस पीने से घत्रेके विपकी शान्ति होती है।
  - (११) दूध-मिश्री मिलाकर पीनेसे धत्रेका जहर उतर जाता है।



रमिटी दो तरहकी होती है—(१) लाल, श्रौर (२)
हैं कि सफेद। निघएटुमें लिखा है, दोनों तरहकी चिरमिटी केशों
के को हितकारी, वीर्यवर्दक, वलदायक तथा वात, पित्त,
ज्वर, मुँह स्वना, भ्रम, श्वास, प्यास, मट, नेत्ररोग, खुजली, व्रण,
कृमि, गजरोग श्रौर कोढ़ नाशक होती हैं।

श्रीर एक ग्रन्थमें लिखा है, दोनों तरहकी चिरमिटी स्वादिए, कड़वी, बलकारी, गरम कसैली, चमडेको उत्तम करने वाली, वालों

को हितकारी तथा विष, राज्ञस ग्रह-पीड़ा, खाज, खुजली, कोढ़, मुँह के रोग, वात, भ्रम श्रौर श्वास श्रादि नाशक हैं। बीज वान्तिकारक श्रौर श्रलनाशक होते हैं। सफेद चिरमिटी विशेष कर वशीकरण है।

सफेद चिरमिटीका अर्क वालोंको पैदा करने वाला तथा वात, पित्त श्रीर कफनाशक है। लाल चिरमिटीका अर्क मुख-शोष, श्वास, अम श्रीर ज्वर नाश करता है।

हिन्दीमें घुंघुची, चिरिमटी, चोंटली श्रोर रत्ती कहते हैं। वॅगला में कुंच श्रोर सादा कुञ्च, सस्कृतमें गुञ्जा श्रोर गुजरातीमें चणोटी कहते हैं। इसके पत्ते, वीज श्रीर जड़ द्वाके काम श्राते हैं। मात्रा १ से ३ रत्ती तक।

#### चिरमिटीके जहरकी शान्तिका उपाय ।

चौलाईके रसमें मिश्री मिलाकर पीने श्रीर ऊपरसे दूघ पीनेसे विरमिटीका विष नाश हो जाता है।

#### चिरमिटी-शोधन विधि।

चिरमिटीको कॉजीमें डालकर तीन घएटे तक पकाश्रो, वह शुद्ध हो जायगी।

# औषधि-प्रयोग ।

- (१) दो रत्ती कची लाल चिरमिटी गायके श्राध पाव दूधके साथ पीनेसे उन्माद रोग चला जाता है।
- (२) सफेद चिरमिटीकी जड़ या फलोंको पानीके साथ पीसकर लुगदी वना लो, जितनी लुगदी हो उससे चौगुना सरसोंका तेल श्रौर तेलसे चौगुना पानी लो। इनको मिलाकर मन्दाग्निसे पका लो। जब तेल मात्र रह जाय, उतार लो। इसका नाम "गुञ्ज तेल" है। इसकी मालिशसे गएडमाला श्राराम हो जाती है।
- (३) सफेद चिरमिटी, उटंगनके बीज, कौंचके बीज श्रौर गोखरू—इन्हें बराबर-वरावर लेकर पीस-छान लो श्रौर फिर बराबर

की मिश्री पीसकर मिला दो। इस चूर्णको रोज खाकर ऊपरसे दूध पीनेसे वृद्ग श्रादमी भी जवान स्त्रियोंके घमएडको नाश कर सकता है। श्रार जवान खाय, तो कहना ही क्या ?

सफेद चिरमिटी, लोंग श्रौर खिरनीके वीज, इनका पाताल-यन्त्र की विधिले तेल निकालकर, एक सींक भर पानमें लगाकर खाने श्रीर अपरसे छटाँक-भर गायका घी खानेसे कुछ दिनोंमें खूव काम-शक्ति वढ़ती श्रौर स्तम्भन होता है।

> भिलावेका वर्णन श्रौर उसके विकारों की शान्तिके उपाय ।

शिक्षि लावेका चृत्त वहुत वहु होता है। इसके पत्ते वहुके जैसे शिक्षि हैं। इसके फल लाल रगके वहे-वहे होते हैं। इसके फल लम्याई होता है, पर भिलावेका फल कहा और टोपीदार होता है। फल पहले काले नहीं होते, पर स्वकर काले हो जाते हैं, परन्तु उनका रस नहीं स्वता—फलोंके अपरसे स्व जानेपर भी, भीतर रस बना ही रहता है। छिलकोंके नीचे तेल जैसा पतला पदार्थ होता है, वही मुख्य गुणकारी चीज है। उसीका युक्ति-पूर्वक साधन करना, रसा-यन सेवन करना है। भिलावेके भीतर गुठली होती है। गुठलीके भीतर जो गिरी होती है, वह अत्यन्त वलकारक, वाजीकरण, वात-पित्त नाशक और कफवर्डक होती है।

भिलावेका फल या तेल आगपर डालनेसे या भिलावे पकानेसे जो घृश्रॉ होता है, वह अगर शरीरमें लग जाता है, तो सूजन और घाव कर देता है।

भिलावेके भीतरका तरल पदार्थ अगर शरीरकी चमड़ी और

मुँहमें लग जाता है, तो तत्काल फफोले श्रीर ज़ख्म हो जाते हैं तथा उपाड़ होता श्रीर सूजन श्रा जाती है।

निघरटुमें लिखा है, तिल श्रीर नारियलकी गिरी इसके दर्पको नाश करते हैं। दिकमतके निघरटुमें ताजा नारियल, सफेद तिल श्रीर जी इसके दर्प-नाशक लिखे है। वैद्यक श्रन्थोंमें इसके फलकी मात्रा चार रत्तीसे साढ़े तीन माशे तक लिखी है, पर दिक्मतमें सवा माशे लिखी है। "तिब्वे श्रकवरी" में लिखा है, नौ माशे भिलावा खाने से मृत्यु होती है श्रीर बच जाने पर भी चिन्ता बनी ही रहती है।

वैद्यकमें भिलावा विप नहीं माना गया है, पर हिकमतमें तो साफ विप माना गया है। श्रगर यह वेकायदे सेवन किया जाता है, तो निस्सन्देह विपके-से काम करता है। इसके तेलको सन्धिवात श्रौर नस हट जाने पर लगाते हैं। श्रगर इसमें दूसरी दवा मिलाकर इसकी ताकत कम न की जाय, तो इससे चमड़ीके ऊपर छाले पड़ कर फफोले हो जायं।

सस्कृतमें भल्लातक, फारसीमें वलादर, श्ररवीमें ह्व्युलकम, वगलामें भेला, मरहटीमें भिलावा श्रीर विववा तथा गुजरातीमें मिलामां कहते हैं। भिलावेका पका फल पाक श्रीर रसमें मधुर, हलका, कसेला, पाचक, स्निग्ध, तीच्ला, गरम, मलको छेदने श्रीर फोड़नेवाला, मेधाको हितकारी, श्रग्निकारक तथा कफ, वात, वल, पेटके रोग, कोढ़, ववासीर, सप्रह्ली, गुल्म, स्ज्ञन, श्रफारा, ज्वर श्रीर कृमियोंको नष्ट करता है।

भिलावेकी मीगी मधुर, वीर्यवर्द्धक, पुष्टिकारक तथा वात श्रीर पित्तको नष्ट करने वाली है।

हिकमतमें लिखा है, भिलावा गरमी पैदा करता, वायुको नाश करता, दोपोंको स्वच्छ करता, चमड़ेमें घाव करता, शीतके रोग—पक्षवघ, श्रदित—मुँह टेढ़ा हो जाना श्रीर कम्प तथा मूत्रकच्छूमें लाभदायक है। इसके सेवनसे मस्से नाश हो जाते है।

#### भिलावे शोधनेकी तरकीवें।

भिलावेको भी शोधकर सेवन करना चाहिये। भिलावोंको जल में डाल दो। जो भिलावे डूव जायँ, उन्हें निकाल कर उतने ही पानी में भिगो दे।। फिर उनकी ईटके चूर्ण या कृकुश्रासे खूब घिसो श्रीर उनके नीचेकी हिपुनी कार-काट कर फैंक दे।। इसके वाद उन्हें फिर जलमें घो डालो श्रीर सुखा कर काममें लाशो। यही शुद्ध भिलावे है।

भिलावोंको एक दिन-भर पानीमें पकाश्रो। फिर उन्हें निकाल कर उनके दुकडे कर डालो श्रौर दूधमें डाल कर पकाश्रो। इसके वाद उन्हें खरलमें डाल कर ऊपरसे ते।ले-ते।ले भर सींठ श्रौर श्रज-वायन मिला दे। श्रौर खूव कृटे। ये भिलावे भी शुद्ध होंगे। इनके। भी दवाके काममें ले सकते है।

जिसे भिलावे पकाने हो, उसे श्रपने सारे शरीरकेा काली तिलीके तेलसे तर कर लेना चाहिये श्रौर भिलावोंसे पैदा हुए धूपॅसे वचना चाहिये।

#### भिलावे सेवनमें सावधानी।

भिलावा खानेवाले अपने हाथों और मुखका घीसे चुपड़ कर भिलावा खाते हैं। किनने ही पहले तिल या नारियलकी गिरी चवा कर पीछे इन्हे खाते हैं।

भिलावा अनेक राग नाश करता है, वशर्ते कि विधिसे सेवन किया जाय। इसके युक्ति-पूर्वक खानेसे केाढ़ निश्वय ही नष्ट हो जाता है और हिलते हुए दाॅत पत्थरकी तरह जम जाते है। पर अगर यही वेकायदे या मात्रासे जि़यादा खाया जाता है, तो अत्यन्त गरमी करता है, मुँह, तालू और टाॅतोंकी जड़में स्जन पैदा कर देता और दाॅतोंकी हिला कर गिरा देता तथा खूनमें खरावी कर देता है। इसलिये इस अमृत-समान फलको शास्त्र-विधिसे सेवन करना चाहिये

"तिज्ये अकवरी"में लिखा है, भिलावे खानेसे मुख और गलेमें फिरोले हो जाते हैं, तेज़ रोग, विन्ता, महकन और अक्नोंमें तकलीफ होती है। भिलावा किसीकी हानि नहीं करता और किसीकी हानि करता है। उसके शहद (वहीं तेल जैसा सरल पदार्थ) या धूपॅके लगनेसे शरीर सूज जाता है, अत्यन्त खाज चलती है और घाव हो जाते हैं। उन घावोंसे कितने ही आदमी मर भी जाते हैं।

### श्रौषधि-प्रयोग ।

शास्त्रमें भिलावेके सेकड़ों प्रयोग लिखे हैं, बतौर नमूनेके दा-चार हम भी नीचे लिखते हैं,—

- (१) भिलावोंसे एक पाक वनता है, उसे "श्रमृतमल्लातक पाक" कहते हैं। उसं सेवन करने से वहुधा रोग चला जाता श्रौर हिलते हुए दॉर्क जमकर वल-वृद्धि होती है। यह पाक केंद्रिपर रामवाण है। वनानेकी विधि "चिकित्साचन्द्रोद्य" चौथे भागके पृष्ठ ३१२ में देखिये।
- (२) छोटे-छोटे शुद्ध भिलावोंका गुड़में लपेटकर निगल जाने से कफ श्रौर वायु नए हो जाते हैं।
- (३) शुद्ध भिलावोको गुड़के साथ कूटकर गोलियाँ वनालो। पीछे हाथ और मुँहको घीसे चुपड़ कर खाश्रो। इस तरह खानेसे शरीर की पीड़ा, श्रकड़न या शरीर रह जाना, सरदी, ववासीर, कोढ़ श्रौर नारू या वाला—ये सब रोग जाते रहते हैं।

नोट--श्रपने बताबत श्रनुसार एक्से सात भितावे तक खाये जा सकते हैं।

- (४) तीन माशे भिलावेकी गरी, हुँ माशे शक्करके साथ, खानेसे पन्द्रह दिनमें पन्नाघात—श्रद्धांक्ष श्रीर मृगी रोग नाश हो जाते हैं।
- (५) ग्रुद्ध भिलावे, श्रसगन्ध, चीता, बायविडंग, जमालगाटेकी जड़, श्रमलताशका गूर्वा श्रीर निवौली—इन्हें कॉजीमें पीसकर लेप करने से केाढ़ जाता रहतीं है।

## थिलावेका विष नाश करनेवाले उपाय ।

- (१) कसोंदीके पत्ते पीसकर लगानेसे भिलावोंका विकार शान्त हो जाता है। परीचित है।
- (२) इमलीकी पत्तियोंका रस पीनेसे भिलावोंसे हुई खुजली श्रीर सुजन नाश हो जाती है।
- (३) इमलीके वीज पीसकर खानेसे भिलावेके विकार—खुजली श्रौर स्जन श्रादि नाश हो जाते हैं।
- (४) विरोंजी श्रीर तिल-भेंसके दूधमें पीसकर खानेसे भिलावे की खुजली श्रीर सूजन नाश हो जाती है।
- ( प्. ) श्रगर भिलावा खानेसे विकार हुन्ना हो, तो श्रखरोट खाने चाहियें।
- (६) श्रगर भिलावोंकी धृश्रॉ लगनेसे स्जन चढ़ श्राई हो, तो श्रामाहल्दी, सॉठी चॉवल श्रौर दूवको वासी पानीमें पीसकर स्जन पर जोरसे मलो।
- (७) काले तिल पीसकर सिरके श्रीर मक्खनमें मिला लो। इन के लगानेसे भिलावोके धृपॅसे हुई स्जन नाश हो जायगी।
- (=) घीकी मालिश करनेसे भिलाचोकी घृश्रा या गन्ध श्रादि से हुई सुजन या विप नष्ट हो जाते है।
- (६) श्रगर जियादा भिलावे खानेसे गरमीका वहुत ज़ोर हो जाय, तो दहीमें भिश्री मिलाकर खाश्रो, फौरन गरमी शान्त होगी।
- (१०) श्रगर भिलावेका तेल शरीरपर लग जाने या पकाते समय धृश्रॉ लग जानेसे शरीरपर स्जन, फोडे-फुन्सी, घाव या फफोले हो जायॅ, तो काले तिलोंको दृघ या दहीमें पीसकर शरीरपर लेप करो श्रथवा जहाँ स्जन श्रादि हों, वहाँ लेप करो।
- (११) दहीं, दूघ, तिल, खोपरा और विरोजी—भिलावेके विकारों की उत्तम दवा हैं। इनके सेवन करनेसे मिलावेके दोप शान्त हो जाते हैं।

- (१२) अख़रोटकी मींगी, नारियलकी गिरी, चिरौंजी और काले तिल, इन सबको महीन पीसकर, भिलावेके विकार—सूजन या घाव वगैरः—पर लेप करो। फिर ४।५ घण्टों बाद लेपको हटाकर, उस जगहको माठेसे घो डालो और कुछ देर तक वहाँ कोई लेप वगैरः न करो। घण्टे आघ घण्टे बाद, फिर ताज़ा लेप बनाकर लगा दो। इस तरह करनेसे भिलावेके समस्त विकार नाश हो जायेंगे।
- (१३) इमलीके साफ पानीमें नारियलकी गिरी घिसकर लगाने से भिलावेसे हुई जलन श्रीर गरमी फौरन शान्त हो जाती है।
- (१४) सफेद चन्दन श्रौर लालचन्दन पत्थरपर घिसकर लेप करनेसे भी भिलावेकी जलन वगैरः शान्त हो जाती है।
- (१५) श्रगर शरीर मवादसे भरा हो श्रीर वह मवाद बदबूदार हो तथा स्जन किसी उपायसे नष्ट न होती हो, तो फस्द खोलो श्रीर जुलाव दो। फस्द खोलना हर हालतमें मुफीद है। इससे स्जन जल्दी ही बैठ जाती है।
- नोट—"तिट्वे श्रकवरी" में जिखा है—शीतज पदार्थ, बादामका तेज, जम्बी घियाका तेज श्रीर चिकना शोरवा श्रादि भिजावेके विकार वाजेको खिजाना जाभदायक है। श्रखरोटकी मींगी भी—प्रकृति श्रनुसार—इसके विप को नाश करती है।
- (१६) तिल श्रौर काली मिट्टी पीसकर लेप करनेसे भिलावोंकी सूजन नाश हो जाती है।
- (१७) चौलाईका रस मक्खनमें मिलाकर भिलावोंकी स्जनपर लगानेसे शान्ति हो जाती है।

# भाँगका वर्णन श्रीर उसके । मद नाशक उपाय ।

्रिट्रें ि स्कृतमें भगके गुणावगुण-श्रनुसार वहुतसे, नाम है। हैं से स्वि क्षेत्र नामोंसे ही भगके गुण मालूम हो जाते हैं। जैसे—मादिनी, क्षेत्र विजया, जया, त्रैलोक्य-विजया, श्रानन्दा, हर्पिणी, मोहिनी, मनोहरा, हरा, हरिपया, शिविष्रया, श्वानविलका, कामाग्नि, तन्द्रारुविवर्दिनी प्रभृति। सस्कृतमें भाँगको भङ्गाभी कहते हैं। उसीका श्रपन्न श "भग" है। वँगलामें इसे सिद्धि, भग श्रीर गाँजा कहते हैं। मरहटीमें भाँग श्रीर गाँजा, गुजरातीमें भाँग श्रीर श्रॅगरेज़ी में इण्डियन हैम्प कहते हैं।

भॉग कफनाशक, कड़वी, त्राही—काविज, पाचक, हल्की, तीवण, गरम, पित्तकारक तथा मोह, मद, ववन और अग्निको वढ़ाने वाली एव कोढ़ और कफनाशिनी, वलवर्डिनी, बुढ़ापेको नाश करने-वाली, मेघाजनक और अग्निकारिणी है। भंगसे अग्नि दीपन होती, रुचि होती, मल रुकता, नींद आती और स्त्री प्रसगकी इच्छा होती है। किसी-किसीने इसे कफ और वात जीतनेवाली भी लिखा है।

हिकमतके एक निघएटुमें लिखा है:—भॉग दूसरे दर्जेकी गरम, रूखी और हानि करनेवाली है। इससे सिरमें दर्द होता और स्त्री-प्रसगमें स्तम्भन या रुकावट होती है। भॉग पागल करनेवाली, नशा लानेवाली, वीर्यको सोखनेवाली, मस्तिष्क-सम्बन्धी प्राणों को गटला करनेवाली, श्रामाशयकी विकनाईको खींचनेवाली श्रीर स्जनको लय करनेवाली है।

भाँगके वीजोंको संस्कृतमें भङ्गावीज, फारसीमें तुकृप वंग श्रीर श्ररवीमें वजरुत-कनव कहते हैं। इनकी प्रकृति गरम श्रीर रूखी होती है। ये श्रामाशयके लिये हानिकारक, पेशाब लानेवाले, स्तम्भन करनेवाले, वीर्यको सोखनेवाले, श्राँखोंकी रोशनीको मन्दी करनेवाले श्रौर पेटमें विष्टभताप्रद हैं। बीज निर्विषेल होते हैं। भाँगमें भी विष नहीं है, पर कितने ही इसे विष मानते हैं। मानना भी चाहिये; क्योंकि यह श्रगर वेकायदे श्रौर बहुत ही ज़ियादा खा ली जाती है, तो श्रादमीको सदाको पागल बना देती श्रौर कितनी ही बार मार भी डालती है। हमने श्रॉखोंसे देखा है, कि जैपुरमें, एक मनुष्यने एक श्रमीर जौहरी भंगड़के बढ़ावे देनेसे, एक दिन, श्रनापशनाप भाँग पी ली। बस, उसी दिनसे वह पागल हो गया। श्रनेक इलाज होनेपर भी उसे श्राराम न हुशा।

गाँभा भी भाँगका ही एक भेद है। भाँग दो तरहकी होती है:—
(१) पुरुपके नामसे, श्रौर (२) स्त्रीके नामसे। पुरुप जातिके चुपसे भाँगके पत्ते लिये जाते हैं। उन्हें लोग घोटकर पीते श्रौर भाँग कहते हैं। स्त्री-जातिके पत्तोंसे गाँभा होता है। इस गाँभेसे ही चरस वनता है। रातमें, श्रोस पड़नेसे जब गाँभेके पत्ते श्रोससे भीग जाते हैं, सवेरे ही श्रादमी उनके भीतर होकर घूमते हैं। श्रोस श्रौर पत्तोंका मैल शरीरमें लग जाता है। उसे वे मल-मलकर उतार लेते हैं। बस, इसी मैलको "चरस" कहते हैं। चरस काबुल श्रौर वलख़-बुख़ारेसे बहुत श्राता है। दोनों तरहके बुच्च एक ही जगह पैदा होते हैं। इसलिये इनकी जटाएँ नहीं बाँघी जा सकती। वैद्य लोग मंग श्रौर मंगके वीजोंके सिवा इसके श्रौर किसी श्रंशको काममें नहीं 'लेते, पर गाँभा किसी-किसी चुसखेमें पड़ता है। भाँगकी मात्रा ४ रत्तीकी श्रौर गाँभेकी श्राघी रत्तीकी है।

हिकमतमें लिखा है:—गॉमेंको सस्क्रतमें गंजा, फारसीमें वंगदस्ती श्रीर श्ररवीमें कतववरीं कहते हैं। इसे चिलममें रखकर पीते हैं। यह तीसरे दर्जेका गरम और कखा होता है। यह वेहोशी लाता और दिमागको जुकसान करता है। इसके दर्पनाशक घी और खटाई हैं। गॉका यों तो सर्वाक्कको, पर विशेषकर मस्तिष्क-सम्मन्धी श्रवयवोंको ढीलें और सुस्त करता है। यह श्रत्यन्त कला है। शिथिराता करने और सुन्न करनेमें तो यह श्रफीमका भी वावा है।

चरसको फारसीमें शवनम यंग कहते हैं। शवनम श्रोसको श्रीर वग भाँगको कहते हैं। भाँगकी पत्तियोंपर श्रोसके जमनेसे यह वनता है, इसीसे इसे "शवनम वग" कहते हैं। यह गरम श्रीर कवा है। दिल श्रीर दिमागको खराव कर देता है। इसका दर्प-नाशक "गायका दूध" है, यानी गायका दूध पीनेसे इसके विकार नाश हो जाते हैं। यह भी नशा लानेवाला, रुकावट करनेवाला, स्जनको हटानेवाला, शरीरमें कखापन करनेवाला श्रीर श्रांखोंकी रोशनीको नाश करनेवाला है।

"तिच्चे श्रफवरी" में लिखा है, भॉगके वहुत ही जियादा खाने-पीनेसे जीभमें ढीलापन, श्वासमें तगी, वुद्धिहीनता, वकवाद श्रीर खुजली होती है।

नोट—भगके वहुत खानेसे उपरोक्त विकार हों, तो फौरन कय कराध्यो तथा दूध और श्रव्जीरका काढ़ा पिलाध्यो श्रथवा घादामका तेल ध्यौर मक्लन क्लिशब्रो। शराय पिलाना भी श्रव्हा कहा है। बहुत ही तकलीफ हो, तो श्रीतल तिरियाक यानी शीतल श्रगद सेवन कराध्यो।

यहाँ तक हमने भाँग, गाँजे श्रीर चरसके सम्वन्धमें जो लिखा है, वह श्रनेक पुस्तकोंका मसाला है। श्रव हम कुछ श्रपने श्रनुमव से भी लिखते हैं:—

पहलेकी वात तो हम नहीं जानते, पर आजकल भारतमें भाषा, गाँजे और चरसका इस्तेमाल वहुत वढा हुआ है। भाषको कॅचे-नीचे सभी दर्जेके लोग पीते हैं। जो कभी नहीं पीते, वे भी होलीके त्यौहारपर स्वयं घोट या घुटवाकर पीते हैं। जो इसका उतना शौक़ नहीं रखते, वे भी मित्रोंके यहाँ जाकर पीते हैं। ऐसे भी लोग हैं, जो इसे नहीं पीते, पर हिन्दुश्रोंको इसके पीनेमें कोई वड़ा 'ऐतराज़ नहीं। भंग महादेवजीकी प्यारी वूटी है, यह बात मशहूर है। जो लोग इसे सदा पीते हैं, वे इसे सहजमें छोड़ नहीं सकते, पर श्रफीमकी तरह इसके छोड़नेमें वड़ी-वड़ी मुसीबतोंका सामना नहीं करना पड़ता। छोड़ते समय, दश-पाँच दिन सुस्ती रहती है। समय पर इसकी याद श्रा जाती है। जिनको इसके पीने वाद पाख़ाने जाने की श्रादत हो जाती है, उन्हें कुछ दिनतक विना इसके पिये दस्त साफ नहीं होता।

वहुतसे लोग भाँगका घी निकालकर श्रौर घीको चाशनीमें डाल कर बरफी-सी वना लेते हैं। भाँगको घीमें मिलाकर श्रौटानेसे भाँग का श्रसर घीमें श्रा जाता है। उस घीको छान लेनेसे हरे रंगका साफ़ घी रह जाता है। यह घी पाकोंमें भी डाला जाता है श्रौर उससे माजून भी बनती है। बहुतसे लोग भाँगमें, चीनी श्रौर तिल मिलाकर खाते हैं। इस तरह खाई हुई भाँग बहुत गरमी करती है। पर जिनका मिजाज बादीका है, जिनको घुटी हुई भाँग नुक़सान करती है, पेट फुलाती या जोड़ोंमें दर्द फरती है, वे श्रगर इस तरह खाते है, तो हानि नहीं करती। जाड़ेके मौसममें इस तरह खाना उतना वुरा नहीं, पर गरमीमें इस तरह भाँग खाना वेशक बुरा है।

बहुतसे लोग भाँगको भिगोकर श्रौर कपड़ेमें रखकर खूव घोते हैं। वारम्बार घोनेसे भाँगकी गरमी श्रौर विपैला श्रंश निश्चय ही कम हो जाता है। इसी लिये कितने ही शौक़ीन इसको पोटलीमें बाँधकर, कूपँके पानीके भीतर लटका देते हैं श्रौर फिर खींचकर घोते श्रौर सुखा लेते हैं। जो ज़हरी भाँग पीने वाले हैं, वे ताम्वेके बासनमें भाँग श्रौर पुरानी वालके मोटे ताम्बेके पैसे डालकर श्राग पर उवालते हैं। इस तरह श्रौटाई हुई भाँग बहुत ही तेज हो जाती है। यह भाँग श्रत्यन्त गरम होती है। जो नशेवाज़ इसकी हानियोंको नहीं समक्तते, वे ही ऐसा करते श्रौर नाना प्रकारके रोगोंको निमन्त्रण देकर बुलाते है।

भॉग श्रगर ठीक मसाला डालकर, कम मात्रामें, घोटी-छानी श्रीर पीयी जाय. तो उतनी हानि नहीं करती. वरन श्रनेक लाभ करती है। गरमीके मौसममें, सन्व्या-समय, मसालोंके साथ घोट-छानकर पीयी हुई भॉग, मनुष्यको हैजेके प्रकापसे वचाती, खुव भूख लगाती श्रीर रुचि वढ़ाती है। इसके नशेमें सूखा-सर्रा जैसा भी भोजन मिल जाता है, वहा स्वाद लगता और जल्दी ही हजम हो जाता है। इसके शामको पीने श्रीर भोजनमें रवड़ी या श्रधीटा दघ मिश्री मिला हुआ पीनेसे स्त्री-प्रसगकी इच्छा खृव होती है स्रौर वेफिकी या निश्चिन्तता होनेसे श्रानन्द भी श्रधिक श्राता श्रौर स्तम्भन भी मामूलसे ज़ियादा होता है, पर अत्यधिक भाँग पीने-वालोंको इनमेंसे कोई भी श्रानन्द नहीं श्राता। वे इसके नशेमें वहुत ही जियाटा नाक तक दूँस दूसकर खा होनेसे वीमार हो जाते हैं। श्रगर वीमार नहीं होते, तो खाटपर जाकर इस तरह एड़ जाते हैं, कि लोग उन्हें मुर्दा सममने लगते है। वही कहावत चरिताथे -होती है, "घरके जाने मर गये श्रौर श्राप नशेके वीच।" जो इस तरह श्रॅंघाधुन्य भॉग पीते हैं, वे महामूर्ख होते हैं।

भाँग गरम वादी या उप्णवात पैदा करती है और सौफ गरम-वादीको नाश करती है, अत' भाँग पीनेवालोंको भाँगके साथ "सौंफ" अवश्य लेनी चाहिये। सौंफके सिवा, वादाम, छोटी इला-यची, गुलावके फूल, खीरे ककड़ीके वीजोंकी मींगी, मुलेठी, खस-ख़सके दाने, धनिया और सफेद चन्दन आदि भी लेने चाहियें। इन के साथ पीसकर और मिश्री या चीनीके साथ छानकर भाँग पीने से, गरमीके मौसममें, वेइन्तहा फायदे होते हैं। पर एक आदमी के हिस्सेमें एक या दो-तीन रत्तीसे जियादा भाँग न श्रानी चाहिये। भाँगको खूव घुलवाकर, बीज निकाल देने चाहियें। छानते समय, थोड़ा-सा श्रक़े गुलाब या श्रक़े केवड़ा भी मिला दिया जाय, तो क्या कहना! सफेद चन्दन कड़वा होता है, श्रतः वह बहुत थोड़ा लेना चाहिये। हमने स्वयं इस तरह भाँग पीकर श्रनेक लाभ उठाये श्रीर बरसों भाँग पीकर भी, रत्ती दो रत्तीसे ज़ियादा नहीं बढ़ायी। एक बार, बल्लिस्तानमें, जहाँ वर्फ पड़ती है, सर्दीके मारे श्रादमीका करमकल्याण हो जाता है, हमने "विजया पाक" बनाकर खाया था। वहाँ कोई भी जाड़ेमें भग पी नहीं सकता। पानीके वदले लोग चाय पीते है। हाँ, उस "विजयापाक" ने हमारा बल-पुरुषार्थ खूव बढ़ाया। सच पूछो तो जिन्दगीका मज़ा दिखाया। विजयापाक या भाँगके साथ तैयार होने वाले श्रनेकों श्रमृत-समान नुसख़े हमने "चिकित्सा-चन्द्रोदय" चौथे भाग में लिखे हैं।

विधिपूर्विक श्रीर युक्तिके साथ, उचित मात्रामें खाया हुश्रा विष जिस तरह श्रमृतका काम करता है, भाँगको भी दैशी ही समिभये। जो लोग वेकायदे, गाय-भैंसकी तरह इसे चरते या खाते हैं, वे निश्चय ही नाना प्रकारके रोगोंके पञ्जोंमें फॅसते श्रीर श्रमेक तरहके दिल-दिमाग सम्बन्धी उन्मादादि रोगोंके शिकार होकर बुरी मौत मरते हैं। इसके बहुत ही ज़ियादा खाने-पीनेसे सिरमें चक्कर श्राते हैं, जी मिचलाता है, कलेजा धड़कता है, जमीन श्रास्मान चलते दीखते हैं, कंठ सूखता है, श्रति निद्रा श्राती है, होश-हवाश नही रहते, मनुष्य वेढगी वकवाद करता श्रीर वेहोश हो जाता है। श्रगर जल्दी ही उचित चिकित्सा नही होती, तो उन्माद रोग हो जाता है। श्रतः समभदार इसे न लगावें श्रीर जो लगावें ही तो श्रल्प मात्रामें सेवन करके जिन्दगीका मज़ा उठावें। चूंकि भाँग गरम श्रीर हखी है, श्रत इसके सेवन करने वालोंको घी, दूध, मलाई,

मलाईका हलवा, वादामका हरीरा या शीतल शर्वत स्त्रादि जरूर इस्तेमाल करने चाहियें। जिन्हें ये चीजें नसीव न हों, वे भॉगको मुंह न लगावें। इनके विना भॉग पीनेसे हानिके सिवा कोई लाभ नहीं।

विकासका सकता स्वापन । विकासका सकता स्वापन स्

- (१) भॉग १ तोले श्रौर श्रफीम १ माशे—दोनोंको पानीमें पीस, कपडेपर लेपकर, ज्रा गरम करके गुदा-द्वारपर वॉध देनेसे -ववासीरकी पीड़ा तत्काल शान्त होती है। परीक्तित है।
- (२) ऑगकी पत्तियाँ, इमलीकी पत्तियाँ, नीमके पत्ते, वकायनके पत्ते, सम्हालूके पत्ते श्रीर नीलकी पत्तियाँ—इनको पाँच-पाँच तोले लेकर, सवा सेर पानीमें डाल, हाँडीमें काढ़ा करो। जय तीन पाव जल रह जाय, चूल्हेसे उतार लो। इस काढ़ेका चफारा चवासीर-वालेकी गुडाको देनेसे मस्से नाश हो जाते हैं।
- (३) भॉगको भूँ जकर पीस लो। फिर उसे शहदमें मिलाकर, रातको, सोते समय, चाट लो। इस उपायसे घोर श्रतिसार, पतले दस्त, नींद न श्राना, संग्रहणी श्रीर मन्द्राग्नि रोग नाश हो जाते हैं। परीक्तित है।
- (४) भॉगको वकरीके दूधमें पीसकर, पॉवींपर लेप करनेसे निद्रानाश रोग श्राराम होकर नींद्र श्राती है।
- (५) छै माशे भॉग श्रौर छै माशे कालीमिर्च,—दोनोंको सूखी दी पीसकर खाने श्रौर इसी दवाको सरसोंके तेलमें मिलाकर मलनेसे पत्ताघात रोग नाश हो जाता है।
- (६) भाँगको जलमें पीस, लुगदी वना, घीमें सानकर गरम करो। फिर टिकिया वनाकर गुदापर घाँघ दो और लॅगोट कस लो। इस उपायसे ववासीरका दर्द, खुजली और सूजन नाश हो जाती है। परीक्षित है।

(७) भाँग श्रौर श्रफीम मिलाकर खानेसे ज्वरातिसार नाश हो
 जाता है। कहा है:—

#### ज्वरस्यैवातिसारे च योगो भंगाहिफेनयोः॥

(म) वात व्याधिमें वच श्रीर भाँगको एकत्र मिलाकर सेवन करना हितकारक है। पर साथ ही तेलकी मालिश श्रीर पसीने लेनेकी भी दरकार है।

## भाँगका नशा या मद नाश करनेके उपाय ।

#### श्राराभिक उपायः--

"वैद्यकत्पतरु"में एक सज्जन लिखते हैं—भाँग या गाँजेका नशा श्रथवा विर्ष चढ़नेसे श्रॉखें श्रीर चेहरा लाल हो जाता है, रोगी हसता, हल्ला करता श्रीर गाली देता या मारने दौड़ता है तथा रह-रहकर उन्मादके-से लच्चण होते हैं।

#### उपायः--

- (१) कय श्रीर दस्त कराश्रो।
- (२) सिरपर शीतल जलकी धारा छोड़ो।
- (३) एमोनिया सुँघाश्रो।
- (४) रोगीको सोने मत दो।
- ( ५ ) दही या मीठेके साथ भात खिलाश्रो।

नोट—हमारे यहाँ भाँगमें सोने देनेकी मनाही नहीं—उल्टा सुलाते हैं श्रीर श्रवसर गहरा नशा उतर भी जाता है। शायद ''कल्पतरु''के लेखक महोद्यने न सोने देनेकी बात किसी ऐसे प्रन्थके श्राधारपर जिखी हो, जिसे हमने न देखा हो श्रथवा भाँगसे रोगीकी मृत्यु होनेकी सभावना हो, उस समय सोने देना दुरा हो।

(१) भंगका नशा बहुत ही तेज़ हो, रोगी सोना चाहे तो सो जाने दो। सोनेसे श्रक्सर नशा उतर जाता है। श्रगर भॉग खानेवाले के गलेमें खुश्की बहुत हो, गला सूखा जाता हो, तो उसके गले पर घी चुपड़ो। श्ररहरकी वाल पानीमें घोकर, वही घोवन या पानी पिला हो। परीनित है।

- (२) पेड़ा पानीमें घोलकर पिलानेसे भाँगका नशा उतर जाता है।
- (३) विनौलॉकी गिरी दूधके साथ पिलानेसे भॉगका नशा उतर जाता है।
- (४) श्रगर गॉक्सा पीनेसे वहुत नशा हो गया हो, तो दूघ पिलाश्रो श्रयवा घी श्रौर मिश्री मिलाकर चटाश्रो। खटाई खिलानेसे भी भॉग श्रौर गॉक्सेका नशा उत्तर जाता है।
- (५) इमलीका सत्त खिलानेसे भॉगका नशा उतर जाता है। कई वार परीजा की है।
- (६) कहते हैं, यहुतसा वहीं खा लेनेसे भॉगका नशा उतर जाता है। पुराने श्रचारके नीतृ खानेसे कई वार नशा उतरते देखा है।
- (७) श्रगर भॉगकी वजहसे गला स्वा जाता हो, तो घी, दूध श्रौर मिश्री मिलाकर निवाया-निवाया पिलाश्रो श्रौर गलेपर घी सुपड़ो। कई वार फायटा देखा है।
- (=) भॉनके नशेकी ग़फलतमें ऐमोनिया सुँघाना भी लाभ-वायक है। श्रनर ऐमोनिया न हो, तो चूना श्रीर नौसादर लेकर, जरासे जलके साथ हथेलियोंमें मलकर सुँघाश्रो। यह घरू एमोनिया है।
- (६) सॉडका चूर्ण गायके व्हीके साथ खानेसे भॉगका विप शान्त हो जाता है।

ट्रेट्डिक्ट्रंक्ट्रंक्ट्रंक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रंडिक्ट्रिक्ट्रंडिक्ट्रिक्ट्रंडिक्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र्ट्रिक्ट्र

मालगोटा विप नहीं है; पर कभी-कभी यह विषका-सा काम कर्ता है। यह दो तरहका होता है। एकको छोटी दन्ती क्लांको दन्ती और दूसरेको बड़ी दन्ती कहते है। इसकी जड़को दन्ती, फलोंको दन्ती-वीज या जमालगोटा कहते है। ये फल अरएडीके छोटे वीजों-जैसे होते हैं। ये वहुत ही तेज दस्तावर होते हैं। विना शोधे खानेसे भयानक हानि करते और इस दशामें वमने और विरे--वन दोनों होते हैं। अतः इन्हें विना शोधे हरगिज न लेना चाहिये।

फलोंके वीचमें एक दो परती जीभी-सी होती है, उसीसे क़य होती हैं। मीगियोंमें तेल-सा तरल पदार्थ होता है, इसीसे वैद्य लोग शोधकर, उस चिकनाईको दूर कर देते हैं। जव जीभी निकल जाती है श्रीर चिकनाई दूर हो जानी है, तव जमालगोटा खानेके कामका होता है।

जमालगोटा भारी, विकना, दस्तावर तथा पित्त श्रौर कफ नाशक है। किसीने इसे कृमिनाशक, दीपक श्रौर उदरामय-शोधक भी लिखा है। किसीने लिखा है, जमालगोटा गरम, तीच्ल, कफनाशक, क्लेद-कारक श्रौर दस्तावर होता है।

जमालगोटेका तेल, जिसे श्रङ्गरेजीमें, "क्रोटन श्रायल" कहते हैं, श्रत्यन्त रेचक या वहुत ही तेज दस्तावर होता है। इससे श्रफ़ारा, उदररोग, सन्यास, शिररोग, धनुःस्तम्भ, ज्वर, उन्माद, एकांग रोग, श्रामवात श्रौर सूजन नए होते हैं। इससे खॉसी भी जाती है। डाकृर लोग इसका ज्यवहार वहुत करते हैं।

वैद्य लोग जमालगाटेको शोधकर, उचित श्रौषधियोंके साथ, 'एक रत्ती श्रनुमानसे देते हैं। इसके द्वारा दस्त करानेसे उदर रोग श्रीर जीर्णज्वर श्रादि रोग नाश हो जाते हैं।

#### शोधन-विधि।

जमालगोटा ग्रोधनेकी बहुत-सी तरकीवें लिखी हैं.-

- (१) जमालगोटेके वीचमें जो नोपरती जीभी-सी होती है, उसे निकाल डालो। फिर, उसे दूधमें, नोलायन्त्रकी विधिसे, पका लो। जमालगोटा गुद्ध हो जायगा।
- (२) जमालगोटेको मैंसके गोवरमं डालकर ६ घएटे तक पकाश्रो। इसके याद, जमालगोटेके छिलके उतारकर, भीतरकी जीभी निजाल फेंको। ग्रेपमं, उसे नीवृके रसमं दो दिन तक घोटो। वस, श्रव जमालगोटा कामका हो जायगा।

#### जमालगोदेसे हानि।

इसके जियाना जा लेनेसे वहुन ही दस्त लगते हैं, मल टूट जाता है, कय होती हे, पेंडनी चलती है, श्रॉतोंमें घाव हो जाते हैं श्रौह पट्टे खिचने लगते हैं।

### शान्तिके उपाय।

- (१) घनिया, मिश्री श्रौर दही—तीना मिलाकर खानेसे जमाल-गोटेके उपद्रव शान्त हो जाते हैं।
- (२) भ्रगर कुछ भी न हो, तो पहले थोड़ा सा गरम पानी पिला दो, फीरन दस्त वन्द्र हो जायँगे। श्रगर इससे लाभ न हो—इस्त वन्द्र न हों, तो दो या चार चॉवल भर श्रफीम खिलाकर, उपरसे घी— मिला दूघ पिला दो। श्रगर गरमीका मौसम हो, तो दूघ शीतल करके पिलाश्रो श्रौर यदि जाडा हो तो जरा गरम पिलाश्रो।
- (३) कहते हैं, विना थी निकाली छाछ पिला देनेसे भी जमाल-गोडेके उपद्रव शान्त हो जाते हैं।

### ओषधि प्रयोग ।

(१) केवल जमालगाटेका घीम पीसकर खाने श्रीर ऊपरसे शीवल जल पीनेसे सर्प-विप तत्काल शान्त होता है। कहा है—

#### किमत्र बहुनोक्तेन जैपालेनैव तत्स्रणम् । ष्टतं शीताम्बुना श्रेप्डं भजन सर्पदंशके ॥

- (२) जमालगोटेकी जड़, चीतेकी जड़, थूहरका दूघ, श्राकका दूघ, गुड़, भिलावे, द्वीरा कसीस श्रीर सेंघानोन—इन सबका लेप करनेसे फोड़ा फूट जाता श्रीर पीड़ा मिट जाती है।
- (३) करंजुएके वीज, भिलावा, जमालगोटेकी जड़, चीता, कनेरकी जड़, कवूतरकी वीट, कंककी वीट श्रौर गीधकी वीट इन सवका लेप फोड़ेको तत्काल फोड़ देता है।

ुं अफीमका वर्णन श्रोर उसकी हैं है विष-शान्तिके उपाय |

किस्सिक्सिक्क संग्रंकों, कातिकके महीनेमें, खेतोंमें वो किस्सिक्क के होते हैं। एता किस्सिक्किक के स्थान के किस्सिक्किक के स्थान के किस्सिक्किक के स्थान के स

हो जाता है। फिर इसका गुलावी या किसी कदर काला रग हो जाता है। किसान इसको खुरच-खुरच कर इकट्ठा करते और इसीसे अफीम बनाकर भारत सरकारके हवाले कर देते हैं। पास्ताकी खेतीका पूरा होल लिखनेसे अनेक सफे भरेंगे। हमें उतना लिखने की यहाँ जकरत नहीं। ये देा-चार वातें इसलिये लिख दी हैं, कि अनजान लोग जान जायें, कि अफीम खेती द्वारा पैदा होती है और यह पास्तेकी डोंडियोंका रस मात्र है। इसीसे अफीमको सस्कृतमें खसखस-फल-दीर, पास्त-रस या खसख़स-रस भी कहते हैं।

सस्कतमें श्रफीमके श्रीर भी वहुतसे नाम हैं। जैसे,—श्राफूक, श्रहिफेन, श्रफेनु, निफेन, नागफेन, मुजद्गफेन या श्रहिफेन। श्रहि सॉपके। कहते हैं। श्रुजद्गका श्रर्थ सर्प है श्रीर फेनका भाग। इन शब्दोंसे ऐसा मालूम होता है, कि श्रफीम सॉपके भागोंसे तैयार होती है, पर यह वात विलक्तल वेजड़ है। ऊपरका पैरा पढनेसे मालूम हो गया होगा, कि श्रफीम खेतमें पैदा होनेवाले एक वृत्तके फलका रस है। श्रव यह सवाल पैदा होता है कि, भारतके लोगोंने इसका नाम श्रहिफेन, भुजद्भफेन या नागफेन क्यों रक्खा? मालूम होता है, श्रफीमके गुण देखकर, गुणोंके श्रमुसार इसका नाम श्रहिफेन सॉपका फेन रखा गया, क्योंकि सॉपके फेन या विषसे मृत्यु हो जाती है श्रीर इसके श्रधिक खानेसे भी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में, यह शब्दार्थ सचा नहीं।

श्रसलमें, श्रफीम इस देशकी पैदाइश नहीं। श्रालू श्रीर तमाखू जिस तरह दूसरे देशोंसे भारतमें श्राये, उसी तरह श्रफीम भी दूसरे देशों से भारतमें लाई गयी, यानी दूसरे देशोंसे पेस्ताके वीज लाकर, भारतमें वोये गये श्रीर फिर कामकी चीज समक कर, इसकी दोती होने लगी। "वैद्यकल्पतर"में एक सज्जनने लिखा है कि, श्रीक भाषामें "श्रोपियान" शब्द है। उसका श्रर्थ "नींद" -लाने वाला" है। उसी श्रोवियानसे श्रोवियम; श्रिफ्यून, श्रफून, श्राफू या श्रफीम शब्द वन गये जान पड़ते हैं। यह मादक या नशीला पदार्थ है। इससे नींद भी गहरी श्राती है। इसकी गणना उपविषोंमें है, क्योंकि इसके श्रधिक परिमाणमें खानेसे मृत्यु हो जाती है।

श्रफीम यद्यपि विप या उपविष है, प्राणनाशक या घातक है: फिर भी भारतवर्षके करोड़ों श्रादमी इसे नित्य-नियमित रूपसे खाते हैं। राजपूताने या मारवाड़ देशमें इसका प्रचार सबसे श्रधिक है। जिस तरह युक्तप्रान्तमें किसी मित्र या मेहमानके श्राने पर पान. तम्वाक या शर्वतकी खातिर की जाती है. वहाँ इसी तरह श्रफीमकी मनुहार की जाती है। जो जाता है, उसे ही घुली हुई श्रफीम हथेलियोंमें डाल कर दी जाती है। महफिलों श्रौर विवाह-शादी तथा लड़का होने के समय जो घ़ली हुई लेता है, उसे घोलकर श्रौर, जो डली पसन्द करता है, उसे डली देते हैं। खानेवाला, पहले तो अपने घरपर अफीम खाता है श्रौर फिर दिन-भरमें जितनी जगह मिलने जाता है, वहाँ खाता है। मारवाड्के राजपूत या श्रोसवाल एवं श्रन्य लोग इसे खूब पसन्द करते है। कोई-कोई ठाकुर या राजपूत दिन-भरमें छुटॉक-छुटॉक भर तक खा जाते हैं श्रौर हर समय नशेमें भूमते रहते हैं। जैपुरमें एक नव्वाब साहव सवेरे-शाम पाव-पावभर श्रफीम खाते थे श्रीर इस पर भी जब उन्हें नशा कम मालम होता था. तब साँप मंगवाकर खाते थे। ऐसे-ऐसे भारी श्रफीमची मारवाड़ या राजपूतानेमें वहुत देखे जाते हैं। जहाँ देशी राजाश्रोंका राज है, वहाँ श्रफीमका ठेका नहीं दिया जाता, हर शुंख अपने घरमें मनमानी अफीम रख सकता है। वहाँ अफीम खुव सस्ती हाती है और यहाँकी श्रपेचा साफ-सुथरी श्रीर वेमेल:मिलती है। भारतीय ठेकेदार या सरकार—भगवान् जाने कौन—भारतीय अफीममें कत्था, कायला, मिट्टी प्रभृति मिला देते हैं। अफीम शोधने

पर दें। हिस्से मैला श्रीर एक हिस्सा ग्रुद्ध श्रफीम मिलती है। जो विना शोधी श्रफीम खाते हैं, उन्हें श्रनेक रोग हो जाते हैं।

मुसल्मानी राजत्व कालमें, दरवारके समय, श्रफीमकी मनुद्दार की चाल दहुत हो गई। वहींसे यह चाल देशी रजवाड़ोंमें भी फैंल गई! जहाँ श्रफीमकी मनुद्दार नहीं की जाती, वहाँकी लेगा निन्दा करते हैं। इसलिये ग़रीव-से ग़रीव भी घर-श्रायेके। श्रफीम घोलकर पिलाता है। ये वार्ते हमने मारवाड़में श्रॉखोंसे देखी हैं। पर इतनी ही ख़ैर है कि, यह चाल राजपूतों, चारणों या राजके कारवारियोंमें ही श्रधिक है। मामूली लोग या ब्राह्मण-वनिये इससे वचे हुए है। श्रगर खाते भी है, तो श्रहपमात्रामें श्रौर नियत समय पर।

श्रफीमका प्रचार यों तो किसी-न-किसी रूपमें सारी दुनिया-में फैल गया है, पर भारत श्रीर खासकर चीन देशमें श्रफीमका प्रचार वहुत है। भारतमें इसे घोलकर या योंही खाते हैं। एक विशेष प्रकारकी नेलीमें रखकर, ऊपरसे श्राग रखकर, तमाखूकी तरह भी पीते हैं। इसके। चएटू पीना कहते हैं। श्रफीम पिलाने के चएटूखाने भारतमें जहाँ-तहाँ देखे जाते हैं। चीनमें तो इनकी श्रत्यन्त भरमार है। भारत श्रीर चीनमें, इसे छे।टे-छे।टे नवजात शिशुश्रोंको भी उनकी मातायें चालघूँ टीमें या योंही देती हैं। इसके खिला-पिला देनेसे चलक नशेमें पढ़ा रहता है, रोता-क्षींकता नहीं, माँ श्रपना घरका काम किया करती है। पर इसका नतीजा ख़राव होता है। श्रफीम खानेवाले चच्चे श्रीर चच्चोंकी तरह हए पुष्ट श्रीर चलवान नहीं होते।

योरपमें श्रफीमका सत्व निकाला जाता है। इसे मारिकया कहते हैं। इसमें एक विचित्र गुण है। शरीरके किसी भागमें श्रसहा वेदना या दर्द होता हो, उस जगह चमड़ेमें वहुत ही वारीक छेद करके, एक सुईके द्वारा उसमें मारिफयाकी एक वूँद डाल देने से, वहाँका घोर दर्द तत्काल छूमंतरकी तरह उड़ जाता है।
परन्तु साथ ही एक प्रकारका नशा चढ़ता है और उससे अपूर्व अगन्द बोध होता है। इस तरह दो-चार बार मारिफया शरीरके भीतर छोड़नेसे इसका व्यसन हो जाता है। रह-रहकर उसी आनन्दकी इच्छा होती है। तब वहाँके मर्द और औरत, ख़ासकर मेमें, इसे अपने शरीरमें छुड़वानेके लिये, डाकृरोंके पास जाती हैं। फिर जब इसके छोड़नेका तरीका जान जाती हैं, अपने पास हर समय मारिफयासे भरी हुई पिचकारी रखती हैं। उस पिचकारीकी स्ईके मुंहको अपने शरीरके किसी भागमें गड़ाती हैं और मारिफयाकी एक वूंद उसमें डाल देती हैं। इसके शरीरमें पहुँचते ही थोड़ी देरके लिये आनन्दकी लहरें उठने लगती है। जब उसका असर जाता रहता है, तब फिर उसी तरह शरीरमें छेद करके, फिर एक वूंद मारिफया उसमें डाल देती हैं। इस तरह रोज़ करनेसे उनके शरीर मारे छेदों या घावोके चलनी हो जाते हैं। फिर भी उनकी यह खोटी लत नहीं छूटती।

हिन्दुस्तानमें जिस तरह गुड़ श्रीर तमाखू कूटकर गुड़ाखूं बनाई जाती है श्रीर छोटी सुलफी चिलमोमें रखकर पीयी जाती है, उस तरह दक्खन महासागरके सुमात्रा, बोर्न्यू श्रादि टापुश्रोंके रहनेवाले श्रफीममें चीनी श्रीर केले मिलाकर गुड़ाखू बनाते श्रीर पीते हैं। तुरिकस्तानके रहने वाले श्रफीममें गाँजा प्रभृति नशीले पदार्थ मिलाकर या श्रीर मसाले मिलाकर माजून बनाकर खाते हैं। कोई-कोई चीनी श्रीर श्रफीम घोलकर शर्वत बनाते श्रीर पीते हैं। श्रासाम, घरमा श्रीर चीन देशमें तो श्रफीमसे श्रनेक प्रकारके खानेके पदार्थ बनाकर खाते है। मतलब यह हैं, कि दुनियाके सभी देशोंमें, तमाखूकी तरह, इसका प्रचार किसी-न-किसी रूपमें होता ही है। श्राप्तीममें स्तरभन-शक्ति होती है। भारतमें, श्राजकल, सौमें नव्वे श्रादिमयों को प्रमेह, धातुत्तीणता या घातुदोपका रोग होता है। ऐसे लोग स्त्री प्रसंगमें दो बार मिनट भी नहीं टहरते, क्योंकि बीय के एनले या दोपी होने से स्तम्भन नहीं होता। इसिलये श्रानेक सूर्व ध्यक्तीम, गाँजा या चरस श्रादि नशीले पदार्थ खाकर प्रसंग करते है। कुछ दिनों तक इनके खानेसे उन्हें श्रानन्ट श्राता श्रोर कुछ-न-कुछ श्रधिक स्तम्भन भी होता है। फिरतो उन्हें इसका व्यसन हो जाता है—श्रादत पड़ जाती है, रोज खाये-पिये विना नहीं सरता। कुछ दिन इनके लगातार सेचन करते रहने से फिर स्तम्भन भी नहीं होता, नसें ढीली पड़ जातीं श्रोर पुरुपत्व जाता रहता है। महीनों स्त्री की इच्छा नहीं होती। इसके सिवा, श्रीर भी बहुत-सी हानियाँ होती हैं, जिन्हें हम श्रागे लिखेंगे।

भारतमं, अफीम द्वाओं में मिलाने या और तरह सेवन कराने की चाल पहले नहीं के समान थी। हिकमतकी द्वाओं में अफीम का जियादा इस्तेमाल देखा जाता है। हकीमों की देखा-देखी वैद्य भी इसे, मुसलमानी जमाने से, दवाओं के काममें लाने लगे हैं। योरएमें अफीमका सच—मारिफया चहुत वरता जाता है। अफीम हानिकर उपविप होनेपर भी, अनेक रोगों में अपूर्व्व चमत्कार दिखाती है। येमेल और स्वच्छ अफीम द्वाकी तरह काममें लाई जाय, तो वड़ी गुणकारी सावित होती है। अनेक असाध्य रोग जो ओर दवाओं से नहीं जाते, इससे चले जाते हैं। चढ़ी उम्रमें जव नजलेकी वॉसी होती है, तव शायद ही किसी दवासे पीछा छोड़ती हो। हमने अनेक नजलेकी कॉसी वालोंको तरह-तरहकी द्वायें ही, मगर उनकी खॉसी न गई, अन्तमें अफीम खानेकी सलाह दी। अलप मात्रामें गुद्ध अफीम खाने और उसपर दूध अधिक पीने से वह आरोग्य हो गये, खॉसीका नाम भी न रहा। इतना ही नहीं,

वह पहलेसे मोटेता जो भी होगये। सच पूछो तो चढ़ीं इम्रमें जुनले की खाँसीकी अफीमके सिवा और दवा ही नहीं। बादर्शाह अकवरको भी बुढ़ापेमें नजलेकी खाँसी हो गई थी। बड़े-बड़े नामी दरवारी हकीमोंने लाखों-करोड़ोंकी दवाएँ बनाकर शाहन्शाहको खिलाई, पर खाँसी न गई, तब लाचार होकर अफीमका आश्रय लेना पड़ा। अन्तकाल तक बादशाहकी जिन्दगीकी नाव अफीमने ही खेयी। कहिये, दिल्लीश्वरके यहाँ क्या अभाव था! आकाश के तारे भी तोड़कर लाये जा सकते थे। दुर्लम-से-दुर्लभ दवाएँ आ सकती थीं। हकीम-वैद्य भी अकबरके दरबारसे वढ़कर कहाँ होंगे!

शराव या मदिरा भी यदि थोड़ी और क़ायदेसे पीयी जाय, तो मनुष्यको बड़ा लाभ पहुँचाती है, परन्तु उससे शरीरकी सन्धियाँ पुष्ट न होकर उल्टी ढीली हो जाती हैं, पर अफीमसे शरीरके जोड़ पुष्ट होते हैं। सरकारी कमीशनके सामने गचाही देते समय भी भारतके देशी और यूरोपीय चिकित्सकोंने कहा था—"व्यसनके रूप में भी शरावकी अपेता अफीम ज़ियादा गुणकारी है।" सरकारने अफीमका प्रचार रोकनेके लिये कमीशन बिठाया था, पर अन्तमें अफीमके सम्बन्धमें ऐसी-ऐसी बातें सुनकर, उसे अपना विचार बदल देना पड़ा।

डाकृरी पुस्तकों में श्रफीमके सम्बन्धमें लिखा है:—"श्रफीम मस्तिष्कमें उत्तेजना करने वाली, [नींद लाने वाली, दर्द या पीड़ा नाश करने वाली, पसीना लाने वाली, थकान नाश करने वाली श्रीर नशीली है। श्रफीमकी हल्की मात्रा लेनेसे, पहले उसकी गरमी सारे शरीरमें फैलती है, पीछे सिरमें नशा होता है। पूरी मात्रा खानेसे १५।२० मिनटमें ही नशा श्राने लगता है। पहले सिरमें कुछ भारीपन मालूम होता है। इसके बाद शरीर चैतन्य हो जाता है श्रीर बदनमें किसी तरहकी वेदना होती है, तो वह भी हवा हो जाती है। इससे बुद्धि खिलती है, 'क्योंकि बुद्धि खाँचिए का लेन्ह्यू ही

नसें इससे पुष्ट होती हैं। वातें वनानेकी अधिक सामर्थ्य हो जाती है एवं हिम्मत-साहस, पराक्रम और चातुरी वढ़ जाती है। शरीरमें वल और फुर्ची आ जाती है और एक प्रकारका अकथनीय आनन्द आता है। इस अवस्था के थोड़ी देर वाद—घड़ी हो घड़ी या ज़ियादा हेर वाद सुखनी नींड आती है। अफीमका प्रभाव प्रकृति-भेद्से भिन्न भिन्न प्रकारका होता है। किसीको इससे दस्त साफ़ होता है आर किसीको इससे नशा बहुत होकर गृफ़लत होती है और किसीके शरीरमें उत्तेजना फैलनेसे चेनन्यता होती है। हर्डकी हालतमें देनेसे कम नशा आता है। भरे पेटपर अफीम जल्डी नहीं चढ़ती पर ख़ाली पेट खानेसे जल्दी नशा लानी है। मृत्युकाल नज़ड़ीक होनेपर, ज़रा-सी भी अफीमकी मात्रा शीछ ही मृत्यु कर डेनी है।"

श्रायुंर्वेदीय त्रन्थॉमें लिखा है, श्राम्म शोपक, श्राही, कफनाशक, वायुकारक पित्तकारक वीर्यवदंक, श्रानन्दकारक, मादक, वीर्य-स्नम्भक नथा सिक्षपान, कृमि पाग्डु, त्रय, प्रमेह, श्वास, खाँसी, मीहा श्रोर घातु व्य रोग नाशक होती है। श्रफीमके जारण, मारण, धारण श्रोर सारण वार भेद होने है। सफेद श्रफीम श्रमको जीर्ण करती है, इसलिये उसे "जारण कहते हैं। काली मृत्यु करती है, इसलिये उसे "घारण" कहते हैं। पीली जरा-नाशक है, इसलिये उसे "घारण" कहते हैं। चित्रवर्णकी मलको सारण करती है, इसलिये उसे सारण कहते हैं। श्रफीमके दर्पको नाश करने वाले घी श्रीर तवासीर हैं श्रीर प्रतिनिधि या बदल श्रासवच है। मात्रा पात्र रत्ती या दो व्यांवल-भरकी हैं।

यद्यपि अफीम प्राणनाशक विष या उपविष है, तथापि अनेक भयद्वर रोगॉमें अमृत है। इसिलिये हम इसके उत्तमोत्तम प्रयोग या तुसन्वे पाठकाँके उपकारार्थ लिखते हैं। इनमेंसे जो नुसन्वे हमारे श्राजमूदा हैं, उनके सामने "परीक्तित" शब्द लिखेंगे। पर जिन के सामने "परीक्तित" शब्द न हो, उन्हें भी श्राप कामके सम्भें— व्यर्थ न समभें। हमने "चिकित्सा-चन्द्रोद्य" के पहले के भागों में जो जुस ले लिखे हैं, उनमें से श्रधिक परीक्तित हैं, पर जिनकी श्रमेक बार परीक्ता नहीं की—एकाध बार परीक्ता की है—उनके सामने "परीक्ति" शब्द नहीं लिखे। पाठक परीक्तित श्रीर श्रपरी-क्ति दोनों तरहके जुस लोसे काम लें। बेकाम जुस खे हम क्यों लिखने लगे? सम्भव है, इतने बड़े सग्रहमें, कुछ वेकाम जुस खे भी निकल श्रावें, पर बहुत कम, क्योंकि हम इस कामको श्रपनी सामर्थ्य-भर विचार-पूर्वक कर रहे हैं।

## ऋौषधि-प्रयोग ।

- (१) वलावल श्रमुसार पाव रत्तीसे दो रत्ती तक, श्रफीम पान में घरकर खानेसे घनुस्तंभ रोग नाश हो जाता है।
- (२) शुद्ध श्रफीम, शुद्ध कुचला श्रीर काली मिर्च—तीनोंको वरावर-वरावर लेकर वॅगला पानोंके रसके साथ घोटकर, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ वनाकर, छायामें सुखा लो। एक गोली, सबेरे ही, खाकर, ऊपरसे पानका वीड़ा या खिल्ली खानेसे द्रांडापतानक रोग, हैजा, स्जन श्रीर मृगी रोग नाश हो जाते हैं। इन गोलियोंका नाम "समीरगज केसरी वटी" है, क्योंकि ये गोलियाँ समीर यानी वायुके रोगोंको नाश करती है। वायु-रोगोंपर ये गोलियाँ वरा- वर काम देती है। जिसमें भी द्रांडापतानक रेगपर, जिसमें शरीर द्रांडेकी तरह श्रचल हो जाता है, खूब काम देती हैं। इसके सिवा हैजे वगैरः उपरोक्त रोगोंपर भी फेल नहीं होतीं। परीचित हैं।

नोट—श्रभी एक गरीव बाह्यण, एक नोम हकीमके कहनेसे, बुखारमें बोतलों शर्वत गुलबनफशा पी गया। वेचारेका शरीर 'लकड़ी हो गया। सारे जोड़ोंमें दर्द श्रीर सूजन श्रा गई। हमारे एक स्नेही मित्र श्रीर 'ज्योतिप-विद्याके धुरन्धर पितृत्व प्रिडत मन्नीलालजी ज्यास वीकानेरवाले, द्यावश, उसे उठवा कर हमारे

पास ले गाये। हमने उसे यही "समीरगजकेशरी वरी" खानेकी श्रीर "नारा-यण तेरा" सारे शरीरमें मजनेकी सजाह दी। जगदीशकी दयासे, पहले दिन ही फायदा नजर श्राया श्रीर शह दिनमें रोगी श्रपने वजसे खजने फिरने लगा। शाज वह श्रानन्द्रसे बाजार गया है। ये गोक्तियाँ गठिया रोगपर भी रामवाण सावित हुई हैं।

- (३) अफीम और कुचलेको तेलमें पीसकर, नसोंके दर्वपर मतने और ऊपरसंगरम करके धत्रेके पत्ते बॉघनेसे लॅगड़ापन आराम हो जाता है। आदमी अगर आरभमें ही इस तेलको लगाना आरम्भ करते, तो लॅगड़ा न हो। परीचित है।
- (४) श्रगर श्रजीर्ण ज़ोरसे हा श्रीर दस्त हाते हों, तेा श्राप रेंडी के तेल या किसी श्रीर दस्तावर ववाम मिलाकर श्रफीम दीजिये, फौरन लाभ होगा। परीचित है।
- (५) केशर और श्रफीम वरावर-वरावर लेकर घेट ले। िकर इस दवामें से चार चॉवल-भर दवा "शहद"में मिलाकर चाटे। इस तरह कई दफा चाटनेसे श्रतिसार रोग मिट जाता है। परीक्तित है।
- (६) एक रत्ती अफीम वकरीके दूधमें घाटकर विलानेसे पतले दस्त और मरोड़ीके दस्त आराम हा जाते हैं। परीक्षित है।
- (७) अगर पिचज पथरीके नीचे उतर जानेसे, यकृतके नीचे, पेटमे, वहे जोरोंका दर्द हो, रोगी एकदम घवरा रहा हो, कल न पड़ती हो, तो उसे अफीमका कस्या था घोलिया—जलमें घोली हुई अफीम वीजिये; वहुत जल्दी आराम होगा। दर्दसे रोता हुआ रोगी हुंसने लगेना।
- ( म ) नीत्रुके रसमें अफीम घिस-धिसकर चटानेसे अतिसार धाराम हो जाता है।
- ( ६ ) यहुत-से रोग नींद श्रानेसे दब जाते हैं। उनमें नींद लाने की वलावल टेसफर, श्रफीमकी उचित मात्रा देनी चाहिये।

नोट--जय किसी शेगके कारण नींद नहीं थाती, तब अफीमकी हल्की या

वाजिब मात्रा देते हैं। नींद् श्रानेसे रोगका बल घटता है। ज्वरके सिवा श्रीर सभी रोगोंमें पफीमसे नींद् श्रा जाती है। उन्माद रोगमें नींद बहुधा नाश हो जाती है श्रोर नींद श्रानेसे उन्माद रोग श्राराम होता है। उन्माद रोगके साथ होने वाले निद्रानाश रोगको श्रफीम फौरन नाश कर देती है। उन्मादमें हर बार एक-एक रत्ती श्रफीम देनेसे भी कोई हानि नहीं होती। उन्माद-रोगी श्रफीमकी श्रधिक मात्राको सह सकता है, पर सभी तरहके उन्माद रोगोमें श्रफीम देना ठीक नहीं। जब उन्माद रोगीका चेहरा फीका हो, नाड़ी मन्दी चलती हो श्रीर नींद न श्रानेसे शरीर कमजोर होता हो, तब श्रफीम देना उचित है। किन्तु जब उन्माद रोगीका चेहरा सुर्ख हो श्रयवा मुँह या सिरकी नसींमें खून भर गया हो, तब श्रफीम न देनी चाहिये। इस हालतके सिवा श्रीर सब हालतोंमें—उन्माद रोगमें श्रफीम देना हितकर है। उन्मादके श्रक्में श्रफीम सेवन करानेसे उन्माद रोग रुकते भी देला गया है।

- (१०) उन्माद रोगके शुरू होते ही, श्रगर श्रफीमकी उचित मात्रा दी जाय, तो उन्माद रक सकता है। जब उन्माद रोगमें ज़रा-ज़रा देरमें रोगीको जोश श्राता श्रौर उतरता है, उस समय रत्ती-रत्ती भरकी मात्रा देनेसे वड़ा उपकार होता है। रत्ती-रत्ती की मात्रा बारम्बार देनेसे भी हानि नहीं होती—श्रफीमका जहर नहीं चढ़ता। उन्मादमें जो नींद न श्रानेका दोष होता है, वह भी जाता रहता है, नींद श्राने लगती है श्रौर रोग घटने लगता है। पर जब उन्माद रोगीका चेहरा सुर्ज़ हो या सिरकी नसोंमें खून भर गया हो, श्रफीम देना हानिकर है। परी चित है।
- (११) श्रगर नासूर हो गया हो, तो श्रादमीके नाखून जलाकर राख करलो। फिर उस राखमें तीन रत्ती श्रफीम मिलाकर, उसे नासूरमें भरदो। इस क्रियाके लगातार करनेसे नासूर श्राराम हो जाता है।

नोट—यह नुसख़ा हमारा परीचित नहीं है। "वैद्यकल्पतरु" में जिन सजन ने जिखा है, उनका आजमाया हुआ जान पड़ता है, इसीसे हमने जिखा है।

(१२) छोटे वालकको जुकाम या सरदी हो गई हो, तो

क्षपाल श्रीर नाकपर, श्रफीम पानीमें पीसकर लेप करो। श्रगर पेटमें कोई रोग हो, तो वहाँ भी श्रफीमका लेप करो।

(१३) अगर शरीरके किसी भागमें दर्द हो, तो आप अफीम का लेप कीजिये अथवा अफीमका तेल लगाइये अथवा अफीम और सोंठको तेलमें पकाकर, उस तेलको दर्दकी जगहपर मलिये, अवश्य लाभ होगा।

नोट-शरीरके चमड़ेपर श्रफोम लगाते समय, इस वातका ध्यान रखो कि, वहाँ कोई घाव, छाला या फटी हुई जगह न हो। श्रगर फटी, छिली या घावकी जगह श्रफीम लगाश्रोगे, तो वह खूनमें मिल कर नशा या जहर चढ़ा देगी।

- (१४) श्रगर पसलीमें जोरका दर्द हो, तो श्राप वहाँ श्रफीम का लेप कीजिये श्रथवा सोंठ श्रौर श्रफीमका लेप कीजिये—श्रवश्य लाम होगा। परीचित है।
- (१५) श्रकीम श्रीर कनेरके फूल एकत्र पीसकर, नारू या वाले पर लगानेसे नारू श्राराम हो जाता है।
- (१६) अगर रातके समय खाँसी ठहर-ठहरकर वड़े जो़रसे आती हो, रोगीको सोने न देती हो, तो जरा-सी अफीम देशी तेल के दीपककी लौपर सेककर खिला दो, अवश्य खाँसी दव जायगी।

नोट—एक वार एक थाटमीको सरदीसे जुकाम घीर जाँसी हुई। मारवाइ के एक दिहातीने जरासी श्रफीम एक छुप्परके तिनकेपर लगा कर श्रागपर सेकी श्रीर रोगीको खिला टी। ऊपरसे वकरीका दूध गरम करके श्रीर चीनी मिला कर पिलाया। इस तरह कई दिन करनेसे उसकी खाँसी नष्ट हो गई। सवेरे ही उसे दस्त भी साफ होने लगा। उसने हमारे सामने कितनी ही डाक्टरी द्वार्ये खाई, पर खाँसी न मिटी, श्रन्तमें श्रफीमसे इस तरह मिट गई।

(१७) श्रनेक वार, गर्भवती स्त्रीके श्रास-पासके श्रवयवों पर गर्भाशयका दवाव पडनेसे जोरकी खाँसी उठने लगती है श्रीर वारम्बार कय होती हैं। गर्भिणी रात-भर नींद नहीं ले सकती। इस तरहकी खाँसी आ, ऊपरके नेउटकी विधिसे श्रफीम सेंककर खिलानेसे, फौरन वन्द हो जाती है। परी चित है।

नोट—गर्भवती स्त्रीको श्रफीम जब देनी हो बहुत ही अल्पमात्रामें देनी चाहिये, क्योंकि बहुत लोग गर्भवतीको श्रफीमकी दवा देना हुरा समस्ते हैं, पर हमने ज्वार या श्राधी ज्वार भर देनेसे हानि नहीं, लाभ ही देखा।

(१=) बहुतसे आदमी जब श्वास और खाँसीसे तंग आ जाते हैं—ख़ासकर बुढ़ापेमें—अफीम खाने लगते हैं। इस तरह उनकी पीड़ा कम हो जाती है। जब तक अफीमका नशा रहता है, श्वास और खाँसी दवे रहते हैं, नशा उतरते ही फिर कह देने लगते हैं। अतः रोगी सवेरे-शाम या दिन-रातमें तीन-तीन वार अफीम खाते है। इस तरह उनकी ज़िन्दगी सुखसे कट जाती है।

नोट—उपरकी बात ठीक और परीचित है। हमारी बूढ़ी दादीको श्वास श्रीर खाँसी बहुत तग करते थे। उसने श्रफीम शुरू कर दी, तबसे उसकी पीड़ा शान्त होगई, हाँ, जब श्रफीम उतर जाती थी, तब वह फिर कप्ट पासी थी, लेकिन समयपर फिर श्रफीम खा लेती थी।

श्रगर खाँसी रोगमें श्रफीम देनी हो, तो पहले छातीपर जमा हुश्रा बज-गम किसी दवासे निकाल देना चाहिये। जब छातीपर कफ न रहे, तब श्रफीम सेवन करनी चाहिये। इस तरह श्रच्छा जाभ होता है, क्योंकि छातीपर कफ न जमा होगा, तो खाँसी होगी ही क्यों ? महर्षि हारीतने कहा है:—

> न वातेन विना श्वासः कासानिश्लेष्मणाविना। नरक्तेन विना पित्त न पित्त-रहितः द्वायः॥

बिना वायु-कोपके श्वास रोग नहीं होता, छातीपर बलगम—कफ—जमे बिना खाँसी नहीं होती, रक्तके बिना पित्त नहीं बढ़ता श्रीर बिना पित्त-कोपके चय रोग नहीं होता।

खाँसीमें, अगर विना कफ निकाले अफीम या कोई गरम दवा खिबाई जाती है, तो कफ सूख कर छातीपर जम जाता है, पीछे रोगीको खाँसनेमें बड़ी पीड़ा होती है। छातीपर कफका "घर-घर" शब्द होता है। सूखा हुआ कफ बढी किट-नाईसे निकलता है और उसके निकलते समय बड़ा दर्द होता है, अत खाँसीमें पहला इलाज कफ निकाल देना है। जिसमें भी, कफकी खाँसीमें अफीम देनेसे कफ छातीपर जम कर बडी हानि करता है। कफकी खाँसी हो या छातीपर बजगम जम रहा हो, तो पानोमें नमक 'मिलाकर रोगीको पिला दो और मुखमें

पर्शाका पर फेर कर क्रय करा दो, इस तरह सब कफ निक्क जायगा। अगर फफ झातीपर सूदा गया हो, तो एक तोले ध्यलसी और एक तोले मिश्री दोनोंको जाध सेर पानीमें श्रीटाश्रो। जब चौधाई जल रह जाय, उतार कर छान लो। इसमेंसे एक-एक चमची-भर काढ़ा दिनमें कई वार पिलाश्रो। इससे कफ छूट जायगा। पर जब तक छाती साफ न हो, इस जुसखेको पिलाले रहो। इस तरह कफको छुड़ाने वाली बहुत दवाएँ हैं। उन्हें इम खाँसीकी चिक्टिसामें लिखेंगे।

नोट-कफकी साँसी श्रीर खाँसीके साथ ज्वर चढ़ा हो, तब श्रफीम मत दो।

- (१६) श्वास रोगमें श्रफीम श्रौर कस्त्री मिलाकर देनेसे वड़ा उपकार होता है। रोगीके वलावल श्रनुसार मात्रा तजवीज करनी चाहिये। साधारण वलवाले रोगीको—श्रगर श्रफीमका श्रभ्यासी न हो—तो पाव रत्ती श्रफीम श्रौर चॉवल-भर कस्त्री देनी चाहिये। मात्रा ज़ियादा भी दी जा सकती है, पर देश, काल—मौसम श्रौर रोगीकी प्रकृति श्रादिका विचार करके।
- (२०) श्रफीमको गुल रोगन या सिरकेमें धिसकर, सिरपर लगानेसे सिर दर्द श्राराम होता है।
- (२१) श्रफीम श्रीर केसर गुलाव-जलमें घिसकर श्रॉखोंमें श्रॉजनेसे श्रॉखोंकी सुर्खी नाश हो जाती है।
- (२२) अफीम और केशर जलमें विसकर लेप करनेसे आँखोंके घाव दूर हो जाने हैं।
- (२३) श्रफीम, जायफल, लोंग, केशर, कपूर श्रौर शुद्ध हिंगलू— इनको परावर-वरावर लेकर जलके साथ घोटकर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ वना लो। सवेरे-शाम एक एक गोली गरम जलके साथ लेने से श्रामराक्सी, श्रामातिसार श्रौर हैजा रोग श्राराम हो जाते हैं। परीक्तित है।
- ़ (२४) ज़रा सी श्रफीमको पान खानेके चूनेमें लपेटकर श्रामाति-सार, पेचिश या मरोड़ीके रोगीको देनेसे ये रोग श्राराम हो जाते हैं श्रीर मजा यह कि, दूपित मल भी निकल जाता है। परीचित है।

् नोट--- श्रफीम श्रीर चूना दोनों बरावर हों। गोलीको पानीके साथ निगलना चाहिये।

- (२५) अफीम, शुद्ध कुचला श्रौर सफेद मिर्च,—तीनोंको बराबर-बराबर लेकर, श्रदरखके रसमें घोटकर, मिर्च-समान गोलियाँ बना लो। एक-एक गोली सोंठके चूर्ण श्रौर गुड़के साथ लेनेसे श्राममरोड़ी के दस्त, पुरानेसे पुराना श्रतिसार या पेचिश फौरन श्राराम हो जाते हैं। परीक्तित है।
  - (२६) नीवूके रसमें श्रफीम मिलाकर श्रौर उसे दूधमें डालकर पीने से रक्तातिसार श्रौर श्रामातिसार श्राराम हो जाते हैं।
  - (२७) जल सत्रास रोग, हड़कबाय या पागल कुत्तेके काटनेपर रोगीको श्रफीम देनेसे लाभ होता है।
  - (२८) वातरक रोगमें होनेवाला दाह श्रफीमसे शान्त हो जाता है। वातरक रोगका श्रफीम समूल नाश नहीं कर देती, पर फायदा श्रवश्य दिखाती है।
  - (२६) अगर सिरमें फुन्सियाँ होकर पकती हों श्रौर उनसे मवाद गिरता हो तथा इससे बाल मड़कर गंज या इन्द्रलुप्त रोग होता हो, तो श्राप नीवूके रसमें श्रफीम मिलाकर लेप कीजिये, गंज रोग श्राराम हो जायगा।
  - (३०) श्रगर स्त्रीके मासिक धर्मके समय पेड्में दर्द होता हो, पीठका वॉसा फटा जाता हो श्रथवा मासिक खून बहुत जि़यादा जि़क्तता हो, तो श्राप इस तरह श्रफीम सेवन कराइयेः—

श्रफीम दे। माशे, कस्तूरी दे। रत्ती श्रीर कप्र दे। रत्ती—इन तीनोंको पीस-छान कर, पानीके साथ घोटकर, एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना ले। इन गोलियोंसे स्त्रियोंके श्रार्त्तव या मासिक खूनका जियादा गिरना, बचा जननेके पहले, पीछे या उस समय श्रधिक श्रार्त्तव—खूनका गिरना, गर्भस्रावमें श्रधिक रक्त गिरना तथा सूतिका-सन्निपात—ये सब रोग श्राराम होते हैं। परीचित है। (३१) अगर किसी स्त्रीके। गर्भ-स्रावकी स्त्रादत हो, तीसरे-चौथे। महीने गर्भ रहनेपर स्त्रार्सव या मासिक खून दिखाई दे, तो स्त्राप उसे घोड़ी स्रफीम दीजिये।

नोट--न० ३० में लिखी गोलियाँ बनाकर दीजिये।

(३२) ग्रगर प्रस्तिके समय, प्रस्तिके पहले या प्रस्तिके पीछे श्रत्यन्त खून गिरे, तो श्रफीम दीजिये, खून वन्द हो जायगा।

नोट-न॰ ३० में लिखी गोलियाँ दीजिये।

- (३३) श्रगर श्रॉस्ने दुखनी श्राई हों, तो श्रफीम श्रौर श्रजवायन के। पाटलीमें वॉधकर श्रॉखोंका सेकिये। श्रथवा श्रफीम श्रौर तवे पर फुलाई फिटकरी—दानोंका मिलाकर श्रौर पानीमें पीसकर, एक-एक वृंद दानों नेत्रोंमें डालिये।
- (३४) श्रगर कानमें दर्द हो, तो श्रफीमकेा पानीमें पतली करके,. देा तीन वूँद कानमें डालेा।
- (२५) अगर दॉतोंमें दर्व हो, तो जरा-सी अफीम के। तुलसीके पत्तेमें लपेट कर दॉतके नीचे रखे। अगर दाढमें गड्ढा पढ़ गया हो, ते। ऊपरकी विधिसे उसे गढ़ेमें रख दो, दर्द भी मिट जायेगा और गढा भी भर जायगा।
- (३६) श्रगर मुँह श्रानेसे या श्रीर किसी वजहसे वहुत ही लार वहती हो या थूक श्राता हो, तो श्रफीम दीजिये। श्रगर किसीने श्रातशक रोगमें मुँह श्रानेको दवा दे दी हो, मुँह फूल गया हो, लार वहती हो, तो श्रफीम खिलानेसे वह रोग मिट कर मुँह पहले-जैसा साफ हो जायगा।
- (३७) श्रगर प्रमेह या सोजाकमें लिंगेन्द्रिय टेढी हो गई हो, वीचमें लॉच पड़ गई हो, इन्द्रिय खड़ी होते समय दर्द होता हो, तो श्राप श्रफीम श्रीर कपूर मिलाकर दीजिये। इससे सब पीड़ा शान्त होकर, इन्द्रिय भी सीघी हो जायगी।

(३८) अगर पुरानी गठिया हो, तो आप अफीम खिलावें श्रीर अफीमके तेलकी मालिश करावें।

नोट---पुराने गठिया रोगमें न० २ में जिखी समीरगजकेसरी बटी श्रत्यन्त जाभग्रद है।

(३६) श्रगर स्तिका सित्रपात हो, तो श्राप श्रफीम दीजिये, श्राराम होगा।

नोट-न० ३० में लिखी गोलियाँ दीजिये।

×

- (४०) श्रगर कम-उम्र स्त्रीको बचा होनेसे उन्माद हो गया हो, तो श्रफीम दीजिये।
- (४१) अगर प्रमेह रोग पुराना हो और मधुमेह रोगी वूढ़ा या जियादा वूढ़ा हो, तो आप अफीम सेवन करावें। आधी रत्ती अफीम और एक रत्ती-भर माजूफल—पहले माजूफलको पीस लो और अफीममें मिलाकर १ गोली वना लो। यह एक मात्रा है। ऐसी-ऐसी एक-एक गोली सवेरे-शाम देनेसे मधुमेहमें वे-इन्तहा फायदा होता है। पेशावके द्वारा शक्कर जाना कम हो जाता है, कमज़ोरी भी कम होती है, तथा मधुमेहीको जो बड़े जोरकी प्यास लगती है, वह भी इस गोलीसे शान्त हो जाती है।

नोट—याद रखो, प्रमेह जितना पुराना होगा श्रौर मधुमेह रोगी जितना वृदा होगा, श्रफीम उतना ही जियादा फायटा करेगी। मधुमेहीकी प्यास जो किसी तरह न दबती हो, श्रफीमसे दब जाती है। हमने इसकी श्रनेक रोगियोंपर परीचा की है। गरीब जोग जो वसन्त कुसुमाकर रस, मेह कुजान्तक रस, मेहिमिहिर तेज, स्वर्णवंग श्रादि बहुमूल्य दवाएँ न सेवन कर सकते हों, उपरोक्त गोजियोंसे काम जें। श्रफीमसे गदले-गदले पेशाब होना श्रौर मूत्रमें वीर्य जाना श्रादि रोग निस्सन्देह कम हो जाते हैं। पर यह समसना कि श्रफीम प्रमेह श्रौर मधुमेहको जह से श्राराम कर देगी, भूज है। श्रफीम उनकी तकजीफोंको कम जरूर कर देगी।

(४२) अगर किसीका स्वप्तदोष होता हो, तो आप अफीम आधी रत्ती, कपूर देा रत्ती और शीतल मिर्चोंका चूर्ण डेढ़ माशे— तीनोंका मिलाकर, रोगीका, रातका सोते समय, शहदके साथ, कुछ हिन लगातार सेवन करावें, श्रवश्य श्रीर जल्दी लाभ होगा। परीचित है।

नोट—धगर किसीको सोजाक हो, तो श्राप रातके समय सोते वक्त इस नुमदोको गेगीको रोज दें। इससे पेशाव साफ होता है, घाव मिटता है, स्वप्न-टोप नहीं होता श्रीर लिंगमें तेजी भी नहीं श्राती। सोजाक रोगमें रातको श्रकसर स्वप्नदोप होता है या लिंगेन्द्रिय खडी हो जाती है, उससे दिन-भरमें श्राराम हुआ वाव फिर फट जाता है। इम नुमखेसे ये उपट्टव भी नहीं होते श्रीर सोजाक भी श्राराम होता है, पर दिनमें श्रीर दवा देनी जरूरी है, यह तो रातकी दवा है। श्रार टिनके जिये कोई उवा न हो तो श्राप शीतल मिर्च १॥ मारो, कलमी शोरा ६ रती श्रीर मनायका चूर्ण ६ रत्ती—तीनोंको मिलाकर फँकाओ श्रीर ऊपरसे श्रीटाया हुआ जल शीतल करके पिलाश्रो। श्रार इससे फायदा तो हो, पर पूरा, श्राराम होता न टीखे, तो चिकिन्साचन्द्रोटय तीसरे भागमेंसे श्रीर कोई श्राजमूदा नुमग्वा टिनमें सेवन कराश्रो।

(४३) ग्रुड श्रफीम द्र ताले, श्रकरकरा २ ताले, सॉंड २ ताले, नागकेशर २ ताले, शीतल मिर्च २ ताले, छाटी पीपर २ ताले, लॉंग २ ताले, जायफल २ ताले श्रौर लाल चन्डन २ ताले, —श्रफीमके सिवा श्रौर सव दवाश्रोंको छूट-पीसकर छान ला, श्रफीमका भी मिलाकर एक-दिल कर ला। इसके वाद २४ ताले वानी सव दवाश्रों के वजनके वरावर साफ चीनी भी मिला दे। श्रौर रख दो। इस चूर्णमेंसे ३ से ६ रची तक चूर्ण खाकर, ऊपरसे गरम दूध मिश्री-मिला हुश्रा पीश्रो। इस चूर्णके कुछ दिन लगातार खानेसे गई शिक फिर लोट श्राती है। नामदीं नाश करके पुरुपत्व लानेमें यह चूर्ण परमोपयोगी है। परीचित है।

नोट—श्रगर श्रफीम चूर्णमें न मिले, तो श्रफ्तीमको पानीमें घोलकर चीनी में मिला टो श्रार श्रागपर रखकर जमने लायक गाढ़ी चाशनी कर तो श्रीर यातीमें जमा दो। जम जानेपर चाशनीको शालीसे निकालकर महीन पीस तो श्रीर दवार्श्वोंके चूर्णमें मिला टो। चाशनी पतली मत रखना, नहीं तो चूरा-सा न होगा। खून कड़ी चाशनी करनेसे श्रफीम जमकर पिस जायगी।

(४४) काफी, चाय, सोंठ, मिर्च, पीपर, कोको, खानेका पीला रंग,

शुद्ध पारा, गधक श्रौर श्रफीम—इन दसोंको बराबर-बराबर लेकर कूट-पीसकर, कपड़-छन कर रख लो। मान्ना १ से २ रत्ती तक। श्रमुपान रोगानुसार। इस चूर्णसे कफ, खंसी, दमा, शीतज्वर, श्रितिसार, संग्रहणी श्रौर हृद्रोग ये निश्चय ही नाश हो जाते हैं।

- (४५) सोंठ, गोलिमर्च, पीपर, लोंग, श्राककी जड़की छाल श्रोर श्रफीम,—इन सवको बराबर-वरावर लेकर, पीस-छा कर, शीशीमें रख दो। मात्रा १ से २ रत्ती तक। यथोचित श्रनुपानके साथ इस चूर्ण के सेवन करने से कफ, खाँसी, दमा, श्रतिसार, संग्रहणी श्रीर कफ-पित्तके रोग श्रवश्य नाश होते हैं।
- (४६) सोंठ, मिर्च, पीपर, नीमका गोंद, शुद्ध भाँग, ब्रह्मद्गडी यानी ॲटकटारेके पत्ते, शुद्ध पारा, शुद्ध गधक श्रौर शुद्ध श्रफीम—इन सबको एक-एक तोले लेकर, पीस-कूटकर छानलो। फिर इसमें श्रठारह रत्ती कस्त्री भी मिला दो श्रौर शीशीमें रख दो। मात्रा १ से २ रत्ती तक। इस चूर्णसे सब तरहकी सरदी श्रौर दस्तोंके रोग नाश हो जाते हैं।
- (४७) अफीम ४ रत्ती, नीवृका रस १ तोले और मिश्री ३ तोले— इन तीनोंको पावभर जलमें घोलकर पीनेसे हैं जेके दस्त, कय, जलन, और प्यास एव छातीकी धड़कन—ये शान्त हो जाते हैं।
- (४=.) श्रफीम ३ माशे, लहसनका रस ३ तोले श्रौर हींग १ तोले—इन सबको श्राधपाव सरसोंके तेलमें पकाश्रो, जब द्वाप् जल जायं, तेलको छानलो। इस तेलकी मालिशसे शीताङ्ग वायु श्रादि सरदी श्रौर बादीके सभी रोग नाश हो जाते हैं, परन्तु शीतल जलसे बचा रहना बहुत जरूरी है।
- (४६) श्रफीम १ माशे, काली मिर्च २ माशे श्रीर कीकरके कोयले ६ माशे—सबको महीन पीसकर रखलो। मात्रा १ माशे। बलाबल श्रीर प्रकृति-श्रनुसार कमोवेश भी दे सकते हो।

इस द्वासे तप सफरावी श्राराम होता है। यह तप ख़फीफ़ रहता

है श्रीर प्रक दिन वीचमें देकर जोर करता है। तप चढ़नेसे पहले शरीर कॉपने लगता है। बुखार चढनेसे चार घएटे पहले यह दवा ि जानी चाहिये। ग्रेगीको खानेको कुछ भी न देना चाहिये। दवा खानेके ६ घएटे वार्ट भोजन देना चोहिये। परमात्मा चाहेगा, तो १ मात्रामें ही ज्वर जाता रहेगा।

(५०) दो रत्ती श्रफीम खानेसे मुँहसे शृकके साथ खून श्राना वन्द होता है। ऐसा श्रक्सर रक्तिपत्तमें होता है। उस समय श्रफीमसे काम निकल जाता है।

नोट-- अड्सेका स्वरस ६ माशे, मिश्री ६ माशे झाँर शहद ६ माशे---इन वीनोंको मिलाकर नित्य पीनेसे भयानक रक्तपित्त, यत्तमा श्रोर लाँसी रोग श्राराम हो जाते हैं। प्रीत्तित हैं।

(५१) अफ्रीम एक चने-भर, फिटकरी दो चने-भर, श्रीर जलाया हुश्रा मिलाबा एक,—इन तीनोंका हु नीवुश्रोंके रसमें घोटकर गेालियाँ वनालो श्रीर छायामें सुखालो। इन गेालियोंका नीवूके जरासे रसमें घिस-घिसकर श्रॉजनेसे फूली, फेफरा श्रीर नेश्रोंसे पानी श्राना, ये श्रॉलके रोग श्रवश्य नाश हो जाते हैं।

नोट-भिजावा जलाते समय उसके धृएँसे वचना, वरना हानि होगी। श्रिधिक वार्ते भिजाविके वर्णनमें देखिये ।

(५२) अफीम ३॥ माशे, अकरकरा ७ माशे, आऊके फूल १४ माशे, सामक १४ माशे और हुव्वुल्लास १४ माशे—इन सवको महीन पीसकर, ववूलके गोंटके रसमें बोटो और देा देा माशेकी गोलियाँ वनालें। इन गोलियोंमें से १ गोली खानेसे १ घएटेमें दस्त वन्द हो जाते हैं।

(पूरे) श्रकीम, होंग, जहरमुहरा खताई श्रीर काली मिर्च—इन संवकी समान-समान लेंकर, पानीके साथ पीसकर, चने-समान गोलियाँ बनालो। नीर्नूके रसके साथ एक एक गोली खानेसे संश्रहणी, बादी श्रीर संव तरहके उदर रोग नाश हो जाते हैं।

### साफ ऋफीमकी पहचान ।

श्रफीमका वजन बढ़ानेके लिये नीच लोग उसमें ख़सख़सके पेष्ट्र के पत्ते, कत्था, काला गुड, सूखे हुए पुराने कएडोका चूरा, वालू रेत या पलुश्रा प्रभृति मिला देते हैं। वैद्यों श्रौर खानेवालोंको श्रफीमकी परीचा करके श्रफीम ख़रीदनी चाहिये, क्योंकि ऐसी श्रफीम दवामें पूरा गुए नहीं दिखाती श्रौर ऐसे ही खानेवालोंको नाना प्रकारके रोग करती है। शुद्ध श्रफीमकी पहचान ये हैं:—

- (१) साफ श्रफीमकी गंध वहुत तेज़ होती है।
- (२) स्वाद कड़वा होता है।
- (३) चीरनेसे भीतरका भाग चमकदार श्रौर नर्म होंता है।
- ( ४ ) पानीमें डालनेसे जल्दी गल जाती है।
- ( ५ ) साफ श्रफीम १०।५ मिनट सूंघनेसे नीद श्राती है ।
- (६) उसका दुकड़ा धूपमें रखनेसे जलदी गलने लगता है।
- (७) जलानेसे जलते समय उसकी ज्वाला साफ होती है, श्रौर उसमें धृश्रॉ जियादा नहीं होता। श्रगर जलती हुई छफीम वुक्ताई जाय, तो उसमेंसे श्रत्यन्त तेज़ मादक गंध निकलती है।

जिस श्रकीममें इसके विपरीत गुण हों, उसे खराव सममना चाहिये।

# अफीम शोधनेकी विधि।

श्रफीमको खरलमें डालकर, अपरसे श्रदरखका रस इतना डालो, जितनेमें वह ह्रव जाय, फिर उसे घोटो। जब रस स्ख जाय, फिर रस डालो श्रीर घोटो। इस तरह २१ वार श्रदरखका रस डाल-डाल कर घोटनेसे श्रफीम दवाके काम योग्य श्रद्ध हो जाती है।

नोट—हरवार घुटाईसे रस सूखनेपर उतना ही रस डालो, जितनेमें श्राफीम डूब जाय। इस तरह श्रफीम साफ होती है।

### हमेशा अफीम खानेवालोंकी हालत ।

हमेशा श्रफीम खानेवालोंका श्ररीर दिन-थ-दिन कमज़ोर होता जाता है। उनकी स्रत-शकलपर रौनक नहीं रहती, चेहरा फीका पड़ जाता है श्रोर श्रॉखें धुस जाती हैं। उनके श्ररीरके श्रवयव निकम्में श्रोर वलहीन हो जाते हैं। सटा कृट्ज बना रहता है, पानाना वड़ी मुश्किलसे होता है, बहुत कॉखनेसे ऊंटके-से मैंगने या वकरीकी-सी मैंगनी निकतती हैं। पाखाना साफ न होनेसे पेट भारी रहना है, भृत कम लगनी है, कभी-कभी चौथाई ख़ृराक खाकर ही रह जाना पड़ता हैं। जो कुछ खाते हैं, हज़म नहीं होता। हाथ-पैर निरे-पड़े-से रहते हैं। श्ररीरके स्नायु या नसें शिथिल हो जाती हैं। स्री-प्रसन्ध को मन नहीं करता। रातको श्रगर ज़रा भी नशा कम हो जाना है, नो हाथ पैर भड़कने हैं। मानसिक शिकका हास होता रहना है। शारीरिक या मानसिक परिश्रमकी सामर्थ्य नहीं रहती। हर समय श्राराम करने श्रीर पड़े-पड़े हुका गुड़गुड़ानेको मन चाहता है। ग्रोंकि श्रफीम खानेवालेको तमान्त्र श्रच्छी लगती है। बहुत क्या—श्रफीम के खानेवाले जल्टी ही तृढ़े होकर मृत्यु-मुखमें पतित होते हैं।

जो लोग उली निगलते हैं, उन्हें घएटे भरमें पूरा नशा श्रा जाता है, पर २० मिनट वाद उसका प्रभाव होने लगता है। जो घोलकर पीते हें, उनको श्राघ घएटेमें नशा चढ़ जाता है श्रीर जो चिलममें घरकर नमान्त्रकी तरह पीते हैं, उन्हें नत्काल नशा श्राता है। इसे मडक पीना कहते हे। यह सबसे बुरा है। इसके पीनेवाला विल्कुल वे-काम हो जाना है। जो लोग स्नंभनके लालचसे मदक पीते हैं, उन्हें कुछ दिन वेशक श्रानन्द श्राता है, पर थोडे दिन वाद ही वे स्त्रोंके कामके नहीं रहते, धातु स्वकर महावलहीन हो जाते हैं—चलका नामानिशान नहीं रहता। चेहरा श्रार ही तरहका हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं श्रीर हिंगूयाँ निकल श्राती हैं। जव

नशा उतर जाता है, तब तो वे मरी-मिट्टी हो जाते हैं। उवासियों-पर-उवासियाँ श्राती हैं, श्राँखोंमें पानी भर-भर श्राता है, नाकसे मवाद या जल गिरता श्रीर हाथ-पैर भड़कने लगते हैं। हाँ. जब वे श्रफीम खा लेते है, तब घड़ी दे। घड़ी बाद कुछ देरको मर्द हो जाते है। उनमें कुछ उत्साह श्रीर फ़ुर्ता श्रा जाती है। हर दिन श्रफीम वढाने की इच्छा रहती है। अगर किसी दिन वाजरे-वरावर भी अफीम कम दी जाती है, तो नशा नहीं श्राता, इसलिये फिर श्रफीम खाते हैं। श्रगले दिन फिर उतनी ही लेनी पड़ती है, इस तरह यह वढ़ती ही चली जाती है। अगर अफीम न बढे और बहुत ही थोड़ी मात्रा में खायी जाय तथा इसपर मन-माना दूध पिया जाय, तो हानि नहीं करती, विक कितने ही रोगोको दवाये रखती है। पर यह ऐसा पाजी नशा है, कि वढ़े विना रहता ही नहीं। श्रगर यह किसी समय न मिले. तो आदमी मिट्टी हो जाता है. राह चलता हो तो राहमें ही वैठ जाता है. चाहे फिर सर्वस्व ही क्यों न नप्ट हो जाय। मारवाड्में रहते समय, हमने एक श्रफीमची ठाकुर साहवकी सची कहानी सुनी थी। पाठकोंके शिचालाभार्थ उसे नीचे लिखते हैं:--

एक दिन, रेगिस्तानके जङ्गलोंमें, एक ठाकुर साहब अपनी नवपरिणीता वहूकों ऊँटपर चढ़ाये अपने घर ले जा रहे थे। दैवसयोगसे, राहमें उनकी अफीम चुक गई। वस, आप ऊँटकों विठाकर, वही पड़ गये और लगे ठकुरानीसे कहने—"अब जब तक अफीम न मिलेगी, मैं एक क़दम भी आगे न चल सकूँगा। कहीं-से भी अफीम ला।" स्त्रीने वहुत कुछ समसाया-वुसाया कि, यहाँ अफीम कहाँ? घोर जङ्गल है, बस्तीका नाम-निशान नहीं। पर उन्होंने एक न सुनी, तब वह वेचारी उन्हें वहीं छोड़कर स्वयं अकेली ऊँट पर चढ़, अंफीमकी खोजमें आगे गई। कोस-भर पर एक मोंपड़ी मिली। इसने उस मोंपड़ीमें रहने वालेसे कहा—"पिताजी! मेरे

पतिदेव श्रफीम खाते हें, पर श्राज श्रफीम निपट गई। इसलिये वह यहाँसे कोस भरपर पड़े हैं श्रीर श्रफीम विना श्रागे नहीं चलने। वहाँ न तो छाया है, न जल है और डाकुओंका भय जुदा है। श्रगर श्राप रुपाकर थोड़ी-सी श्रफीम मुक्तें दें, तो मैं जन्म-भर श्रापका ऐहसान न भूलूँ।" उस मर्दने उस वेचारी श्रवलासे कहा-"श्रगर तू एक घएटे तक मेरे पास मेरी स्त्रीकी तरह रहे. तो में तुस्ते श्रफीम दे सकता हूँ।" स्त्रीने कहा-"पिताजी! में पतिवता हूँ। श्राप मुक्तसे ऐसी वार्ते न कहे।" पर उसने वारम्वार वही वात कही, तव स्त्री उससे यह कहकर, कि मै श्रपने स्वामीसे इस वातकी श्राहा ले श्राऊँ, तव श्रापकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। वहाँसे वह ठाकुर साहवके पास ब्राई ब्रौर उनसे सारा हाल कहा। ठाकुरने जवाव दिया—''वेशक, यह वात वहुत वुरी है, पर श्रफीम विना तो मेरी जान ही न वचेगी, श्रतः तू जा श्रीर जिस तरह भी वह श्रफीम हे ले श्रा।" स्त्री फिर उसी स्नोंपड़ीमें गई श्रौर उस कोपड़ी वालेसे कहा—"श्रच्छी वात है, मेरे पतिने श्राहा दे दी है। श्राप श्रपनी इच्छा पूरी करके मुक्ते श्रफीम दीजिये। मैं श्रपने नेत्रोंके सामने श्रपने प्राणाधारको दु खसे मरता नहीं देख सकती। श्रापसे श्रफीम ले जाकर उन्हें खिलाऊँगी श्रीर फिर श्रात्मघात करके इस श्रपवित्र देहको त्याग टूँगी।" यह वात सुनते ही उस श्राटमीने कहा—"माँ। मैं ऐसा पापी नहीं। मैंने तेरे पतिको शिक्ता देनेके लिये ही वह वात कही थी। तू चाहे जितनी श्रफीम ले जा। पर श्रपने पतिकी श्रफीम छुड़ाकर ही दम लीजो।" कहते हैं, वह स्त्री उसी दिनसे जव वह श्रपने पतिको श्रफीम देती, श्रफीमकी डलीसे दीवारपर लकीर कर देती। पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन—इस तरह चह लकीर रोज एक-एक करके बढाती गई। अन्तमें एक लकीर-भर

श्राफीम रह गई श्रीर ठाकुर साहबका पीछा श्राफीम-राज्ञासीसे छूट गया। मतलब यह है, श्राफीम श्रानेक गुण वाली होनेपर भी बड़ी दुरी है। यह दवाकी तरह ही सेवन करने योग्य है। इसकी श्राद्त डालना वहुत ही बुरा है। जिन्हें इसकी श्राद्त हो, वे इसे छोड़ दें। ऊपर की विधिसे रोज़ ज़रा-ज़रा घटाने श्रीर घी-दूघ खूब खाते रहने से यह छूट जाती है। हाँ, मनको कड़ा रखनेकी ज़रूरत है। नीचे हम यह दिखलाते हैं कि, श्राफीम छोड़ने वालेकी क्या हालत होंती है। उसके बाद हम श्राफीम छोड़नेके चन्द उपाय भी लिखेंगे।

### श्रफीम छोड़ते समयकी दशा । जरा-जरा घटानेका नतीजा।

जब श्रादमी रोज जरा-जरासी श्रफीम घटाकर खाता है, तब उसे पीड़ा होती है, हाथ-पैर श्रीर शरीरमें दर्द होता है, जी घवराता है, मन काम-घन्धेमें नहीं लगता, पर उतनी जियादा वेदना नहीं होती, जो सही ही न जा सके। श्रगर श्रफीम बाजरेके दाने-भर रोज घटा-घटाकर खानेवालेको दी जाय, पर उसे यह न मालूम हो कि, मेरी श्रफीम घटाई जाती है, तो उतनी भी पीड़ा उसे न हो। यों तो बाजरेके दानेका दसवाँ भाग कम होनेसे भी खाने वालेको नशा कम श्राता है, पर जरा-जरासी नित्य घटाने श्रीर खानेवालेको मालूम न होने देनेसे बहुतोंकी श्रफीम छूट गई है। इस दशामें श्रफीम तोलकर लेनी होती है। रोज एक श्रन्दाज़ंसे कम करनी पड़ती है, पर इस तरह बड़ी देर लगती है। इसलिये इसका एक दम छोड़ देना ही सबसे श्रच्छा है। एक हफ्ते घोर कष्ट उटाकर, शीध ही राचसीसे पीछा छूट जाता है।

पीठरा वाँता फटा पड़ता है, चण-भर भी कल नहीं पड़ती। उसे क सोते सेन न चेठे कल। पैरोंमें जरा भी वल नहीं रहता। खडे होनेसे गिर पड़ता है। चल फिर तो सकता ही नहीं। उसे हर दम एफ तरहका उर-सा लगा रहता है। वह हर किसीसे अफीम माँगता और कहता है कि, विना अफीमके मेरी जान न वचेगी। पसीने इतने आते है, कि कपडे तर हो जाते है, चाहे माध-पूसके दिन ही क्यों न हों। इन दिनों कब्ज़ तो न जाने कहाँ चला जाता है, उस्टे टस्त पर दस्त लगते हैं। वौवीस घएटेमें तीस-तीस और चालीस-चालीस दस्त तक हो जाते हैं। रात-दिन नींद नहीं आती, कभी लेटता है और कभी भड़भड़ा कर उठ वैठता है। प्यासका ओर चढ़ जाता है। उत्साहका नाम नहीं रहता। चारम्बार पेशावकी हाजन होती है। वीमारको अपना मरजाना निश्चित-सा जान पड़ता है, पर अफीम छोड़नेसे मृत्यु हो नहीं सकती। यह अफीम छोड़नेवालेके दिलकी कमज़ोरी है। लिख चुके है कि, १०।५ दिन का कप्ट है।

### अफीमका ज़हरीला असर।

श्रफीम स्वादमें कड़वी जहर होती है, इसिलये दूसरा श्रादमी किसीको मार डालनेकी गरजसे इसे नहीं खिलाता, क्योंकि ऐसी कड़वी चीजको कौन खायगा है हत्या करने वाले सिखया देते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्वाट नहीं होता। वह जिसमें मिलाया जाता है, मिल जाता है। श्रफीम जिस चीजमें मिलायी जाती है, वह कड़वी होनेके सिवा रद्गमें भी काली हो जाती है। पर सिखया किसी भी पदार्थके रूपको नहीं चदलता, श्रतः श्रफीमको स्वयं श्रपनी हत्या करने वाले ही खाते है। चहुत लोग इसे तेलमें मिलाकर खा जाते हैं, क्योंकि तेलमें मिली श्रफीम खानेसे, कोई उपाय करनेसे भी खाने वाला वच नहीं सकता। कम-से-कम दो

रत्ती श्रफीम मनुष्यका मार डालती है। श्रफीम लेनेके समयसे एक घएटेके श्रन्दर,यह श्रपना ज़हरीला श्रसर दिखाने लगती है। इसका खाने वाला प्रायः चौबीस घएटोंके श्रन्दर यमपुरका सिधार जाता है।

ज़ियादा श्रफीम खानेसे पहले तो नीद-सी श्राती जान पड़ती है, फिर चक्कर श्राते श्रीर जी घवराता है। इसके बाद मनुष्य वेहोश हो जाता है श्रीर बहुत ज़ोरसे चीज़ने-पुकारनेपर वोलता है। इस के बाद वोलना भी बन्द हो जाता है। नाड़ी भारी होनेपर भी धीमी, मन्दी श्रीर श्रनियमित चलती है। खाली होनेसे नाड़ी तेज़ चलती है। साँस बड़े जोरसे चलता है। दम घुटने लगता है। श्रिर किसी क़दर गरम हो जाता है। पसीने खूव श्राते हैं। नेत्र बन्द रहते हैं, श्रॉखेंकी पुतलियाँ बहुत ही छोटी यानी सूई की नेकि-जितनी दीखती है। होठ, जीभ, नाखून श्रीर हाथ काले पड़ जाते हैं। चेहरा फीका-सा हो जाता है। दस्त रुक जानेसे पेट फूल जाता है।

मरनेसे कुछ पहले शरीर शीतल वर्फ-सा हो जाता है। श्रॉखों की पुतलियों जो पहले सुकड़कर सूईकी नेक-जितनी हो गई थी, इस समय फल जाती है। हाथ-पैरोंके स्नायु ढीले हो जाते है। टटोलने से नन्ज या नाड़ी हाथ नहीं श्राती। थोड़ी देरमें दम घुट कर मनुष्य मर जाता है।

कभी-कभी श्रफीमके ज़हरसे शरीर खिंचता है, रोगी श्रानतान वकता है, क़य होतीं श्रीर दस्त लगते हैं। इनके सिवा घनुस्तभ वगैरः विकार भी हे। जाते है। श्रगर श्रफीम बहुत ही श्रिधिक मात्रामें खायी जाती है, तो वान्ति भी होती है।

श्रगर रोगी वचने वाला होता है, तो उसे हाश श्राने लगता है, क्य होतीं श्रीर सिरमें दर्द होता है।

"तिब्बे श्रकवरी"में लिखा है—श्रफीमसे गहरी नींद श्राती हैं,

जीभ रकती है, श्रॉखे गढ़ जाती है, शीतल पसीने श्रातें है, हिंच-कियाँ चलती हैं, श्वास रुक-रुक कर श्राता श्रीर नेत्रोंके सामने श्रॅथेरी श्राती है। सात माशे श्रफीमसे मृत्यु हो जाती है। श्रंगट श्रफीम तिलीके तेलमें मिलाकर खाई जाती है, तो फिर संसारकी केाई द्वा रोगीका वचा नहीं सकती।

श्रफीम खाकर मरनेवालेके श्ररीरपर किसी तरहका ऐसा फेरफार नहीं होता, जिससे समका जा सके कि, इसने अफीम खाई है। श्रफीम खानेवालेकी कयमें श्रफीमकी गन्ध श्रांती है। पेए मार्टम या चीराफारी करनेपर, उसके पेटमें श्रफीम पायी जाती है श्रोर सिरकी खून वहानेवाली नसें खूनसे भरी मिलनी है।

खाली पेट श्रफीम खानेसे जल्दी जहर चढ़ता है। श्रफीम खाकर सो जानेसे जहरका जोर वढ जाता है। जियादा श्रफीम खानेसे तीस मिनट वाद जहर चढ जाता है। सो जानेसे जहरका जैरि वढ़ता है, इसीसे ऐसे रोगीका सोने नहीं देते।

# अफीम छुड़ानेकी तरकींबें।

#### पहली तरकीव

(१) पहली तरकीय तो यही है कि, नित्य जरा ज़रा-सी अफीम कम करें और बी-दूध आदि तर पदार्थ खूय खायें। जरा-जरा-से कप्टों से बनरायें नहीं। कुछ दिनोंकी अपने तहें बीमार समझ लें। पीछें अफीम छूटनेपर जो अनिर्वचनीय आनन्द आवेगा, उसे लिखकर बता नहीं सकते। जारी अफीम एक ही दिन छोड़ने से बाश दिन तक बीर कप होते हैं। पर जरा-जरा घटानेसे उसके शताश भी नहीं। इस दशामें अफीमकी तोलकर लें। और रोज एक नियम से बटाते रही।

#### दूसरी तरकीष

(२) अफीममें आप दालचीनी, केशर, इलायची आदि पर्दार्थ पीसकर मिला लें। पीछे-पीछे इन्हें बढाते जायं और अफीम कर्म करते जायं। साथ ही घी-दूध श्रादि तर पदार्थं खुब खाते रहें। श्रगर श्राप मोहन-भोग, हलवा, मलाई, मक्खन श्रादि जियादा खाते रहेंगे, तो श्रापको श्रफीम छोड़नेसे कुछ विशेष कप्ट नहीं होगा। श्रगर बदनमें दर्द चहुत हो, तो श्राप नारायण तेल या कोई श्रौर वातनाशक तेल मलवाते रहें। अगर नींद न आवे, तो जरा-जरा-सी भॉग तवेपर भूँजकर श्रौर शहदमें मिलाकर चाटो। पैरोंमें भी भॉगको वकरीके दूधमें पीसकर लेप करो। इस तरह छोड़नेसे जियादा दस्त तो होंगे नहीं। श्रगर किसीको हों, तो उसे दस्त वन्द करने वाली दवा भूल कर भी न लेनी चाहिये। ५।७ दिनमें श्राप ही दस्त वन्द हो जायॅगे। श्रगर शरीरमें वहुत ही दर्द हो, तो ज़रा-सा ग्रद्ध वच्छनाभ विप घीमें घिस कर चाटो। पर यह घातक विप है, श्रतः भूल कर भी एक तिलसे जियादा न लेना। इस तरह हमने कितनों ही की श्रफीम छुड़ा दी। इस तरह छुड़ानेमें इतने उपद्रव नहीं होते, पर तो भी प्रकृति-भेदसे किसीको जियादा तक-लीफ हो, तो उसे उपरोक्त नारायण तेंल, भॉगका चूर्ण, वच्छनाभ विप वगैरः से काम लेना चाहिये। इन उपायोंसे एक माशे श्रफीम १५ दिनमें छूट जाती है। श्रीर भी देरसे छोड़नेमें तो उपरोक्त कप्ट नाम मात्र के ही होते है।

#### तीसरी तरकीव

(३) श्रफीमको श्रगर एक-दम छोड़ना चाहा तो क्या कहना । कोई हानि श्रापको न होगी। हाँ, ना१० दिन सख़्त वीमारकी तरह कप उठाना होगा, फिर कुछ नहीं, सदा श्रामन्द है। इस दशामें नीम, परवल, गिलाय श्रीर पाढ़—इन चारोंका काढ़ा दिनमें चार-

यार पीश्रो। इस काढ़ेसे श्रफीमके कप्त कम होंगे। दिनमें, =1१० दफा. श्राध-श्राघ पाव दूध पीश्रो। हलवा, मोहन भोग श्रीर मलाई पाश्रो। हिलमें घीरज रखे। दस्तोंके रोकनेको कोई भी दवा मत ले। हॉ, नींद श्रीर दर्द वगैरः के लिये ऊपर न०२ में लिखे उपाय करे। काढ़ा ११ हिन पीना चाहिये। श्रगर सिगरेट तमाखुका श्रीक हो, तो इन्हें पी सकते हो। सूखी तली हुई भाँग भी गुड़में मिला कर खा सकते हो। हमने कई वार केवल गहरी, पर रोगी के वलानुसार, भाँग खिला-खिला कर श्रीर गरमीमें पिला-पिलाकर श्रफीम छुड़ा दी। इसमें श्रक नहीं, श्रफीम छोड़ते समय घीरज, दिलकी कड़ाई श्रीर दूध-घीकी भरती रखनेकी वड़ी जहरत है।

नोट—ये सभी उपाय हमारे श्रनेक वारके परीचित है। २४, ३० साल पहले ये सब उत्तम-उत्तम तरीके श्रायुंबदके धुरन्धर विद्वान् स्वर्ग-वासी पण्डित-धर शकर दाजी शास्त्री पदेके मासिक-पत्रसे हमें मालूम हुए थे। हमने उनकी सेकडों श्रनमील युक्तियाँ रट रट कर कठाप्र कर जी शोर उनसे वारम्बार लाभ उठाया। दु प है, महामान्य शास्त्रीजी इस दुनियामें श्रीर कुछ दिन न रहे। यों तो भारतमें श्रव भी एकसे एक बढ़कर विद्वान् हैं, पर उन जैसे तो वही थे। हमें इस विद्याना शोक ही उनके पत्रसे लगा। भगवान् उन्हें सदा स्वर्गमें रखे।

# अफीम-विष नाज्ञक उपाय ।

- (१) पुराने कागजोंकी जला कर, उनकी राख पानीमे चेल कर पिलानेसे, चमन होकर, श्रफीमका जहर उतर जाता है।
- (२) कड़चे नीमके पत्तोंका यत्रसे निकाला श्रर्क पिलानेसे श्रफीमका विप उतर जाता है।
- (३) मके। यके पत्तोंका रस पिलानेसे श्रफीमका विप नष्ट हो। जाता है। परीक्षित है।
- (४) विनौले श्रौर फिटकरीका चूर्ण खानेसे श्रफीमका विष उतर जाता है।

(५) बाग़की कपासके पत्तोंका रस पिलानेसे श्रफीमका विष उतर जाता है।

नोट---न० २-४ तकके नुसखे परीचित हैं।

- (६) श्रफीम खानेसे श्रगर पेट फूल जाय, श्रफीम न पचे, तो फौरन ही नाड़ीके पत्तोंके सागका रस निकाल-निकालकर, दो-तीन बार, श्राध-श्राध पाव पिलाश्रो। इससे कय होकर, श्रफीमका विष शीघ्र ही उतर जायगा।
- (७) बहुत देर होनेकी वजहसे, अगर अफीम पेटमें जाकर पच गई हो, तो आध पाव आमलेके पत्ते आध सेर जलमें घोट-छान कर तीन-चार वारमें पिला दो। इस नुसखेसे अफीमके सारे उपद्रव नाश होकर, रोगी अच्छा हो जायगा।

नोट-नं ६ श्रीर नं ७ जुसखे एक सज्जनके परीचित हैं।

- (=) श्ररण्डीकी जड़ या कोंपल पानीमें पीसकर पीनेसे श्रफीम का विप उतर जाता है।
- ( १ ) दो माशे हीरा हीग दो-तीन वारमें खानेसे श्रफीमका विष उतर जाता है।
- (१०) गायका घी श्रौर ताजा दूध पीनेसे श्रफीमका विष उतर जाता है।
  - (११) श्रखरोटकी गरी खानेसे श्रफीम उतर जाती है।
- (१२) तेजवल पानीमें पीसकर, १ प्याला पीनेसे श्रफीमका विप उतर जाता है।
- (१३) कमलगहेकी गरी १ माशे श्रीर ग्रुद्ध तूतिया २ रत्ती— इन दोनोंका पीसकर, गरम जलमें मिलाकर पीनेसे कय होतीं श्रीर श्रफीम तथा सखिया वगैरः हर तरहका विष निकल जाता है।
  - (१४) दूध पीनेसे श्रफीम श्रीर भाँगका मद नाश हो जाता है।

ं (१५) ऋरीडेका पानी थोड़ा-ना पीनेसे ईस्पीमका मद नाश हो जाना है।

नीट—पाव भर धर्णीनपर पाँच-मात र्वृष्टें अर्थाटेके पार्नुकी डा<u>ली</u> जायँ, तो दननी अर्थन मिटीके समान हो जार ।

- (१६) नर्म क्पासके पर्चोका स्वरस इनतीके पर्चोका स्वरस श्रीर सीनाफतके बीजॉकी गरी—इनके पानीमें पीसकर पितानेसे श्रकीमका विप निस्सन्देह नारा है। जाना है। पर्चानित है।
- (१७) इमलीका मिगाया पानी थी श्रीर राईके खूर्यका पानी— इनके पितानेसे श्रफीम उत्तर जाती है।
- (१=) त्रिटकरी और विनीलॉका चृर्छ मिलाकर खिलानेसे अर्कीमका विष नागु हो जाना है।
- (१६) सुद्दाना घीमें मिलाक्र खिलानेसे बमन होती और अर्जाम निकल जाती है।
- (२०) वैद्य करातरमें एक सज्जनने श्रफीमका जहर उतारने के नीचे लिखे उपाय लिखे हैं —श्रगर जर्छा ही मानूम हो जाय. ना शीव ही पेटमें गई हुई श्रफीमको बाहर निजाननेकी चेटा करे।। जाकूर श्रा जावे, नो स्टमक पन्पक्ष नामक यन्त्र द्वारा पेट ख़ाली करना चाहिये। जाकूर न हो तो बमन कराये। बमन कराने के यहन उपाय हैं —(क) गरम पानी पिताकर गतेमें पृजीका

र न्यमक पन्म (Storrage Pump) वरमें मीजूद हो तो हर कोई दस में काम ले मकता है; बत दमकी विधि मीचे लिखने हैं —

न्यमक पन्यका एकटी वाला माग डॉव्रॉम एको। पेटल डाटनेके रूटीको वेलपे व्यवका, दमका अगला माग मोद्युर या देवा करके, गलेमें छोडो। वहाँ में धीने-धीरे पेटल द्राद्रिक करो। पन्यके बाहरके मिरेमे पिककरी लोड द्रो। रिर दममें पानी मरकर, ज्या देर दाव दमें बाहरकींचो। इस तरहब हर विकलने बात पानीमें क्षेत्र तक अपीनकी गरुष आवे द्रय तक, इस दर्श पेटको बगाउर धोठे रही। अब मेन्सिसे आनेकोले-पानीमें अपीनकी गरुत न आवे, तर इस करको बन्दे पर हो। पंख फ़ेरकर वमन कराश्रो। (ख) २० श्रेन सलफेट श्राफ जिंक थोडेसे, जलमें घोलकर पिलाश्रो। (ग) राईका चूर्ण एक या दो चम्मच पानीमें मिलाकर पिलाश्रो। (घ) इपिकांकुश्रानाका पौडर १५ श्रेन थोड़ेसे पानीमें मिलाकर पिलाश्रो। ये सब वमन करानेकी दवाएँ हैं। इनमेंसे किसी एक को काममें लाश्रो। श्रगर वमन जल्दी श्रीर जोरसे न हो, तो गरम जल खूब पिलाश्रो या नमक मिलाकर जल पिलाश्रो। वमनकी दवापर नमकका पानी या गरम पानी पिलानेसे बड़ी मदद मिलती है, वमनकारक दवाका वल वढ़ जाता है। यह कय करनेकी वात हुई।

घी पिलाश्रो। घी विप-नाश करनेका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। घी में यह गुण है कि, वह कयमें ज्हरका साथ लिपटाकर बाहर ले श्राता है।

जब श्रफीमका विष शरीरमें फैल जाय, तव वमन करानेसे उतना लाभ नहीं। उस समय श्रफीमका विष नाश करने वाली, श्रीर श्रफीमके गुणके विषरीत गुण वाली दवाएँ दो। जैसेः—

- (क) रेग्गिका सोनेमत देा—उसे जागतारखे। सिरपर शीतल जलकी घारा छोडे। रेग्गिका घमकाश्रो, चिल्लाकर जगाश्रो श्रीर चूंटीसे काटे। मतलव यह है, उसे तन्द्रा या ऊँघ मत श्राने देा; क्योंकि सोने देना बहुत ही बुरा है।
  - ् (ख) वमन होनेके वाद, पन्द्रह-पन्द्रह मिनटमें कड़ी काफी पिलाश्रो। उसके श्रभावमें चाय पिलाश्रो। इससे नींद नहीं श्राती।
- (ग) अगर नाड़ी चैठ जाय, तो लाइकर एमेानिया १० वूँद अथवा स्पिरिट परोमेटिक ३० से ४० वूँद थे।ड़े-से जलमें मिलाकर पिलाक्रो।

्र-(-घ,) चल ज़के तो थे।ड़ी-थे।ड़ी बागडी पानीसे मिलाकर पिलाओं और देानों पैरोंपर-गरम वेतल फेरो।

"सहैच कौस्तुमं"में भी यही सुव उपाय लिखे हैं, जो ऊपर हमने "वैद्यकल्पतर" से लिखे हैं। चन्द वार्ते छूट गई है, श्रतः हम उन्हें लिखने हैं:—

श्रफीम या श्रौर किसी विषेत्ती चीजका जहर उतारनेके मुख्य है। मार्ग हैं:—

- (१) विप खानेके वाद तत्काल खबर हो जाय, तो वमन करा-कर, पेटमें गया हुआ विप निकाल डाले।
- (२) श्रगर विप खानेके वहुत देर वाद ख़बर मिले श्रीर उस समय विपका थोड़ा या वहुत श्रसर ख़्नमें हो गया हो, तो उस विपको मारने वाली विरुद्ध गुणकी द्वाप दो, जिससे विपका श्रसर नए हो जाय।

डाक्टर लोग वमन करानेके लिये "सलफेट श्राफ जिड़," ३० श्रेन या "इपिकाकुश्राना पौडर" १५ श्रेन तक गरम पानीमें मिलाकर पिलाते हैं। इन द्वाश्रोंके वद्लेमें श्राककी छालका चूर्ण १५ श्रेन देनेसे भी वमन हो जाती है। " किसी भी वमनकी द्वापर, वहुत-सा गरम पानी या नमकका पानी पीनेसे वमनको उत्तेजना मिलती है। श्रगर वमनसे सारा विप निकल जाय, तो फिर किसी द्वा या उपवारकी जरूरत नहीं। श्रगर वमन होनेके वाद भी प्वोंक विप-विह नजर श्रावें, तो समम लो कि श्ररीरमें विप फैल गया है। इस दशामें रोगीकी जागता रखे।—सेने मत दे।।

जागता रखनेका मुँहपर या श्ररीरपर गीला कपडा रहे। । खासकर मुँहपर गीला कपडा मारो । नेत्रोंमें तेज़ श्रजन लगाश्रो । नाकके पास एमे। निया या कलीका चूना श्रीर पिसी हुई नौसादर रहे। रोगीका पकड़कर इधर-उधर धुमाश्रो श्रीर उसले वातें करो । वादमें काफी या वाय घएटेमें चार वार पिलाश्रो । इसस भी नींद न श्रावेगी । पिंडलियांपर राई पीसकर लगाश्रो । जावित्री, लौंग, दालचीनी, केशर, इलायची श्रादि गरम श्रीर श्रफीम

के विकार-नाशक पदार्थ खिलाश्रो। श्रगर श्रादमी वेहोश हो, तो स्टमक पम्पसे जहर निकालो। श्रगर एकदम वेहोश हो, तो बिजली लगाश्रो। श्रगर इससे भी लाभ न.हो, तो, कृत्रिम श्वास चलाश्रो।

- (२२) "तिञ्चे श्रकवरी" में लिखा है:-
- (क) सोया श्रौर मूलीके काढ़ेमें शहद श्रौर नमक मिलाकर पिलाश्रो श्रौर कय कराश्रो।
  - ( ख ) तेज दस्तावर दवा दो।
  - (ग) तिरियाक मसरुदीतूस सेवन कराश्रो।
- (घ) हींग और शहद घोले जलमें दालचीनी और कूट मिला-कर पिलाओ।
- (ङ) कालीमिर्च, हींग श्रौर देवदारू महीन कुटकर एक-एक गोलीके समान खिलाश्रो।
- (च) तिरियाक श्ररवा, श्रकरकरा श्रोर जुन्द्वेदस्तर लाभ-दायक है।
- (छ) जुन्देवेदस्तर सुँघाश्रो। क्टका तेल सिरपर लगाश्रो। हो सके तो शरीरपर भी जरूर मालिश करो।
- (ज) शरावमें श्रकरकरा, दालचीनी श्रीर जुन्देवेदस्तर—धिस-कर पिलाश्रो। सिरपर गरम सिकताव करो। गरम माजून श्रीर कस्तूरी दो। यह हकीम ख़ज़न्दी साहबकी राय है।
- (भ) खाने-पीनेकी चीजोंमें केशर श्रौर कस्तूरी मिलाकर दो। जुलावमें तिरियाक श्रौर निर्विपी मिलाकर खिलाश्रो। सर्रुके फल, राई श्रौर श्रञ्जीर खिलाना भी हितकारी है। यह हकीम वहाउद्दीन साहवकी राय है।
- (ञ) श्रगर श्रफीम खानेवाला वेहोश हो, तो छींक लानेवाली दवा सुँघाश्रो, शरीरका मलो श्रौर पसीने लाने वाली दवा दे।।
- (२३) वड़ी कटेरीके रसमें दूध मिलाकर पीनेसे अफीमका विष उतर जाता है।



## कुचलेके गुणावगुण प्रभृति ।

अध्या चलेको सस्कृतमें कारस्कर, किम्पाक. विपितन्तु विपित्स्य हिम्स्य हुम, गरद्रम रम्यफल और कालकृदक आदि कहते हैं। अध्याद्भार इसे हिन्दीमें कुचला, वॅगलामें कुँचिले मरहटीमें कुचला, गुजरातीमें भेरकीचला, अंगरेजीमें पॉइजननट और लैटिनमें प्ट्रिक-नॉस नम्सवीमिका कहते हैं।

कुचला शीतल, कड़वा वातकारक, नशा लानेवाला, हलका, पाँवकी पीड़ा दूर करने वाला कफपित्त और रुघिर-विकार नाश करने वाला कराहू, कफ, ववासीर और व्रएका दूर करने वाला, पाएडु और कामलाका हरने वाला तथा कोड़, वातरीग मलरोध और ज्वर नाशक है।

कुचलेके वृत्त मन्यम आकारके प्राप्त वनामें होते हैं। इसके पर्च पानके समान और फल नारक्षीकी तरह सुन्द्र होते हैं। इन फलोंके वीजोंको ही "कुचला" कहते हैं। यह वड़ा तेज विप है। ज़रा भी जियाटा सानेसे आटमी मर जाता है। कुचलेकी मात्रा टोर्तान चॉवल तक होती है। आजकल विलायतमें कुचलेका सस निकास जाता है। उसकी मात्रा एक रत्तीका तीसवाँ माग या त्रौधाई चॉवल भर होती है। सस सेवन करते समय यहुत ही सावधानीकी ज़हरत है, क्योंकि यह वहुत तेज होता है।

## अधिक कुचला खानेका नतीला।

्र इसकी ज़ियादा मात्रा खाने या वेकायदे खानेसे पेटमें मरोड़ी, पेंडनी, गलेमें खुण्की, ज़राश श्रीर रुकावट होती है तथा शरीर पेडना श्रीर नसें खिंचती है। शेषमें कम्प होता श्रीर फिर मृत्यु हो जाती है।

कुचलेके जियादा खा जानेसे सामान्यतः पाँच मिनटसे लेकर आधे घएटेके भीतर विषका प्रभाव दिखाई देता है, यानी इतनी देर में—तीस मिनटमें—कुचलेका जहर चढ़ जाता है। कभी-कभी दस वीस मिनटमें ही आदमी मर जाता है। जियादा-से-जियादा ६ घएटे तक कुचलेके जियादा खानेवाला जी सकता है। कुचलेके बीजोंका चूर्ण डेढ़ माशे, कुचलेका सत्त आधे गेहूं भर और एक्सट्रैक्ट तीन-चार रत्ती खानेसे आदमी मर जाता है।

कुचलेकी ज़ियादा मात्रा खानेसे श्रधिक-से-श्रधिक एक या दो घएटेमें उसका जहरी प्रभाव नजर श्राता है। पहले सिर श्रौर हाथ-पैरोंके स्नायु खिंचने लगते हैं। थोड़ी देरमें सारा वदन तनने लगता है तथा हाथ-पैर कॉपते श्रौर श्रकड़ जाते हैं। दाँती भिच जाती है, मुँह नहीं खुलता, मुँह सूखता है, प्यास लगती है, मुँहमें भाग श्राते हैं तथा मुँहपर खून जमा होता है, श्रतः चेहरा लाल हो श्राता है। इतनीं हालत विगड़ जानेपर भी, कुचला ज़ियादा खानेवालेकी मान-सिक शक्ति उतनी कमजोर नहीं होती।

"वैद्य कल्पतर"में एक सज्जन लिखते हैं—कुचलेको अँगरेज़ीमें "नक्स-वोमिका" कहते हैं। वैद्य लोग कुचलेको और डाक्टर लोग स्ट्रिकेनिया और नक्सवोमिका—इन दोनोंको वनावटी दवाकी तरह काममें लाते है। अगर कुचला जि़यादा खा लिया जाता है, तो ज़हर चढ़ जाता है। जहरके चिह्न—सारे चिह्न—धनुवातके जैसे होते हैं। खानेके बाद थोड़ी देरमें या एकाधिक घएटेमें ज़हरका असर मालूम होता है। नसोंका खिचना, कुचलेके ज़हरका मुख्य चिह्न है।

डपायः— (१) नसें ढीली करनेवाली दवाएँ देनी चाहियें। जैसे,—श्रफीम, कपूर, क्लोरोफार्म या क्लारस हाइड्रेट श्रादि। (२) घी पिलाना मुख्य उपाय है। तुरन्त ही घी पिलाकर कय करा देनेसे जहरका श्रसर नहीं होता।

कुचलेके विकार श्रीर धनुस्तं अके लच्च्णांका मुक्ताबला।

जियादा कुचला खा जानेसे, जब उसके विपका प्रभाव शरीरपर होता है, तब प्रायः धनुस्तम रोगके-से लक्षण होते है। पर चन्द वार्तों में फर्क होता है, श्रतः हम धनुस्तम रोग श्रीर कुचलेके विपके लक्ष-खोंका मुकावला करके दोनोंका श्रन्तर वताते हैं:—

(१) कुचलेके जहरीले लज्ञ्ण श्रारम्भसे ही साफ दिखाई देते है श्रीर जल्दी-जल्दी बढ़ते जाते हैं,

#### पर

धनुस्तभके तत्त्वण आरम्भमें अस्पष्ट होते हैं, यानी साफ दिखाई नहीं देते, किन्तु पीछे धीरे-धीरे वढते रहते हैं।

(२) कुचलेके जहरीले श्रसरसे पहले, सारे शरीरके स्नायु खिंचने लगते हैं श्रीर पीछे मुंह श्रीर दॉर्तोकी कतार भिंचती है,

#### पर

घनुस्तम रोग होनेसे, पहले मुँह श्रौर टॉतोंकी कतार भिंचती है श्रौर पीछेशरीरके भिन्न-भिन्न श्रङ्गोंके स्नायु खिंचनेया तनने लगते हैं।

(३) कुचलेसे आरम्भ यानी शुरूमें ही शरीर घनुप या कमान की तरह नव जाना है.

#### पर

घनुस्तम रोग होनेसे शरीर पीछे घीरे-घीरे घनुप या कमानकी तरह नवने लगता है।

नोट—कुचलेसे पहले ही स्नायु या नसें खिंचने लगती हैं, इससे पहले ही—गुरूमें ही शरीर धनुपकी तरह नव जाता है, वर्गोकि नसोंके खिचाव या तनावले ही तो शरीर कमानकी तरह मुकता है और नसों या स्नायुओंको सक्क-चित करने वाला वायु है। इसके विपरीत, धनुस्तम रोगमें स्नायु पीछे खिंचने लगते हैं, इसीसे शरीर भी धनुपकी तरह पीछे ही नवता है।

(४) कुचला जियादा खा जानेसे जो जहरीला श्रसर होता है, उससे हर दो-दो या तीन-तीन मिनटमें वेग श्राते श्रीर जाते हैं। जव वेग श्राता है, तव शरीर खिंचने लगता है श्रीर जब वेग चला जाता है श्रीर दूसरा वेग जब तक नहीं श्राता, इस वीचमें रोगीको चैन हो जाता है—शरीर तननेकी पीड़ा नहीं होती। जब दूसरा वेग फिर दो या तीन मिनटमें श्राता है, तब फिर शरीर खिंचने लगता है,

#### पर

धनुस्तम्भ रोग होनेसे, वेग एक दम चला नही जाता। हॉ, उसका ज़ोर कुछ देरके लिये हल्का हो जाता है। वेगका जोर हलका होनेसे शरीरका खिंचाव भी हलका होना चाहिये, पर हल्का होता नहीं, शरीर ज्योंका त्यों बना रहता है।

#### खुलासा

कुचलेसे दो-दो या तीन-तीन मिनटमं रह-रह कर शरीर तनता या खिंचता है। जब वेग चला जाता है श्रौर जितनी देर तक फिर नहीं श्राता, रोगी श्रारामसे रहता है, पर धनुस्तम्भमें खींचातानीका वेग केवल ज़रा हल्का होता है—साफ नहीं जाता श्रौर वेग हल्का होनेपर भी शरीर जैसेका तैसा वना रहता है।

## श्रौर भी खुलासा

कुचलेके विषेते प्रभाव श्रौर धनुस्तम्भ रोग—दोनोंमें ही वेग होते हैं। कुचलेवाले रोगीको दो-दो या तीन-तीन मिनटको चैन मिलता है, पर धनुस्तम्भ वालेको इतनी-इतनी देरको भी श्राराम नहीं मिलता।

(पू) कुचलेका बीमार दो-चार घएटोंमें मर जाता है, अथवा आराम हो जाता है,

#### पर

धनुस्तम्भका बीमार दो-चार घएटोंमें ही मर नही जाता—वह एक, दो, चार या पाँच दिन तक जीता रहता है श्रीर फिर मरता है या श्राराम हो जाता है। सुलासा—कुचलेका रोगी एक, दो, चार या पाँच दिन तक बीमार रह कर नहीं मरता। वह अगर मरता है, तो दो-चार घर्यटोंमें हो मर जाता है। पर धनुस्तम रोगका रोगी घर्यटोंमें नहीं मरता, कम-से-कम एक रोज जीता है। धनु-स्तम रोगी भी १० रात नहीं जीता, यानी १० दिनके पहले ही मरनेवाला होता है तो मर जाता है। कहा है—"धनुस्तमें दशरात्र न जीवति।" यह भी याद रखों कि, कुचले और धनुस्तमके रोगी सदा मर ही नहीं जाते, आरोग्य लाभ भी करते हैं। भेट इतना ही है, कि कुचलेवाला या तो दो-चार घर्यटोंमें आराम हो जाता है या मर जाता है, पर धनुस्तमवाला एक, चार या पाँच दिनों तक जीता है। फिर या तो मर जाता है या आरोग्य लाभ करता है।

नोट—धनुस्तम रोगके जाज्या जिल देना भी नामुनासिय न होगा। धनु-स्तमके जाज्या—दूषित वायु नसोंको सुकेह कर, शरीरको धनुपकी तरह नवा देता है, हमीसे इस रोगको "धनुस्तम" कहते हैं। इस रोगमें रझ बटल जाता है, दाँत जकड जाते हैं, श्रग शिथिल या ढीले हो जाते हैं, मूर्च्झां होती श्रीर पसीने शाते हैं। धनुस्तम रोगी उस टिन तक नहीं बचता।

# कुचलेका विष उतारनेके उपाय ।

#### श्राराभिक उपाय-

- (क) अगर कुचला या सिखया वगैरः ज़हर खाते ही मालूम हो जाय, तो फौरन वमन कराकर जहरको आमाश्ययसे निकाल दो; क्योंकि खाते ही विप आमाश्यमें रहता है। आमाश्यसे विपके निकल जाते ही रोगी आराम हो जायगा।
- ( ख ) श्रगर देरसे मालूम हो या इलाजमें देर हो जाय श्रीर विष पक्ताशयमें पहुँच जाय, तो दस्तोंकी दवा देकर, गुदाकी राहसे, विषक्षो निकाल दो।

नोट—जहर खानेपर वमन श्रीर विरेचन कराना सबसे श्रच्छे उपाय हैं। इसके बाट श्रीर उपाय करो। कहा है — "विप्रमुक्तवतेदबादूर्य वा श्रधरच शोधनं।" यानी जहर खानेवालेको वमन श्रीर विरेचन द्वा देनी चाहिये। वमन या क्य कराना, इसलिये पहले लिखा है, कि सभी जहर पहले श्रामाशयमें रहते हैं। जहाँ तक हो, उन्हें पहले ही वमन द्वारा निकाल देना चाहिये।

(१) वमन-विरेचन कराकर, कुचलेके रोगीको कपूरका पानी पिलाना चाहिये, क्योंकि कपूरके पानीसे कुचलेका जहर नष्ट हो जाता है।

नोट—डाक्टर लोग कुचलेवालेको क्रोरोफार्म सुंघाकर या क्रोरल हायड्रेट पिला कर नशेमें रखते हैं। क्रोरल हायड्रेट कुचलेके विपको नाश करता है। किसी-किसी ने श्रफीम श्रीर कपूरकी भी राय दी है। उनकी राय है, कि नसें ढीली करनेवाली दवाएँ दी जानी चाहियें।

- (२) दूधमें घी श्रौर मिश्री मिला कर पिलानेसे कुचलेका जहर नष्ट हो जाता है।
- (३) कपूर १ माशे श्रौर घी १ तोले,—दोनोंको मिला कर पिलानेसे घतूरे वगैरःका जहर उतर जाता है।
- (४) दिर्यायी नारियल पानीमें पीसकर पिलानेसे सब तरहके विष नष्ट हो जाते हैं।
- (५) कुचलेके जहर वालेको फौरन ही घी पिलाने श्रीर कय करानेसे कुछ भी हानि नहीं होती। घी इस ज़हरमें सन्वींत्तम उपाय है।

# ऋौषधि-प्रयोग ।

यद्यि कुचला प्राण्घातक विष है, तथापि यह श्रगर मात्रा श्रीर उत्तम विधिसे सेवन किया जाय, तो श्रनेकों रोग नाश करना है, श्रतः हम नीचे कुचलेके चन्द प्रयोग लिखते हैं:—

- (१) कुचलेको तेलमें पकाकर, उस तेलको छान लो। इस तेलकी मालिश करनेसे पीठका दर्द, वायुकी वजहसे श्रीर स्थानोंके दर्द तथा रींगन वायु वगैरः रोग श्राराम होते हैं।
- (२) हरड़, पीपर, कालीमिर्च, सींठ, हींग, सेंघानोन, शुद्ध गधक श्रीर शुद्ध कुचला,—इन सवको वराबर-वराबर लेकर पीस-कूट कर छानलो श्रीर खरलमें डाल कर श्रदरख या नीवृका रस ऊपरसे दे-दे-कर खूव घोटो। घुट जानेपर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो। सवेरे-शाम या ज़करतके सम्बिपक एक गोली खाकर, ऊपरसे गरम

जल पीनेसे ग्रल या दर्द श्राराम होता है। इसके सिवा मन्दाग्निकी यह उत्तम दवा है। इससे खूव भूख लगती श्रोर भोजन पचता है। परीक्तित है।

उचला गोधनेकी तरकीय—कुचलेके वीजॉको घीम भून लो, यस वे श्रव हो लाँगो। श्रथवा कुचलेको कॉॅंजीके पानीम ६ घराटे तक, टोलायश्रकी विधिसे, यकाश्रो। इसके बाट उसे घीमें भून लो। यह शुद्धि श्रोर भी श्रव्छी है।

कुचला शोधनेकी सबसे श्रन्छी विधि यह है—श्राध सेर मुलतानी मिट्टीको हो सेर पानीमें घोलकर एक हाँडीमें भरहो, फिर उमीमें एक पाव कुचला भी डाल हो। इस हाँडीको चृल्हेपर रखटो श्रांर नीचेसे मन्दी-मन्दी श्राग लगने हो। जब तीन घरटे तक श्राग लग चुके, कुचलेको निकालकर, गरम जल से खूब बो लो। फिर झुरी या चाल्से कुचलेके उपरके छिलके उतार लो श्रांर होनों परतोंके वीचकी पान-जैसी जीभी निलाल-निकालकर फेंकटो। इसके बाद उसके महीन-महीन चाँवल-जैसे दुकडे क्तरकर, छायामें सुखाकर, योतलमें भरदो। यह परमोत्तम कुचला है। इसमें कडवापन भी नहीं रहता। इसके सेवनसे २० प्रकारके वातरोग निरचय ही श्राराम हो जाते हैं। श्रनुपान-योग से यह जलन्धर, लकवा, पत्ताघात, वदनका रह जाना, गठिया श्रांर कोढ़ श्राटि को नाश कर देता है। नर्लोमें ताकत लाने, कामदेवका बल बढाने श्रांर कफके रोग नाश करनेमें श्रव्यर्थ महीपिध है। वावले कुचेका विप इसके सेवन करने से जडसे नाश हो जाता है।

(३) शुद्ध पारा, शुद्ध गंघक, शुद्ध वच्छनाम विप, श्रजवायन, त्रिफला, सज्जी खार, जवाखार, सैंघानान, चीतेकी जड़की छाल, सफेद ज़ीरा, कालानोन, वायविडग श्रीर त्रिकुटा—इन सवकी एक-एकतोले लो श्रीर इन सवके वजनके वरावर तेरहतोते शोधे हुए कुचले का चूर्ण भी लो। फिर इन चौटहों चीज़ोको महीन पीस ले।। शेप में, इस पिसे चूर्णको खरलमें डालकर नीवृका रस डाल-डाल कर घोटा। जव मसाला छुट जाय, दो-देर रचीकी गोलियाँ वनाले।। इन गोलियाँ को यथोचित श्रजुपानके साथ सेवन करनेसे मन्दाग्नि, श्रजीर्ण, श्राम-विकार, जीर्णज्वर श्रीर श्रनेक वातके रोग नाश दोते है। परीजित है। नोट—पारा श्रीर वच्छनाम विष शोध की पिवि चिकत्सा-चन्डोद्य दूसरे

भागके पृष्ठ १७६-७७ में देखिये। पारा, गधक, कुचला श्रीर बच्छनाभ विष भूलकर भी विना शोधे दवामें मत डालना।

(४) बलाबल अनुसार, एकसे ६ रत्ती तक कुचला पानीमें डाल कर औटाओ और छान लो। इस जलके पीनेसे भोजन अच्छी तरह पचता है। अगर अजीर्णसे बीच-बीचमें कय होती हों, तो यही पानी दो। अगर वात प्रकृति वालोको वात-विकारोंसे तकलीफ रहती हो, तो उन्हें यही कुचलेका पानी पिलाओ। कुचलेसे वात-विकार फौरन दब जाते है। वात-प्रकृति वालोंको कुचला अमृत है। जिन अफीम खाने वालोंके पैरोंमें थकान या भड़कन रहती हो, वे इस पानीको पिया करें, तो सब तकलीफें रका होकर आनन्द आवे। इन सब शिकायतोंके अलावः कुचलेके पानीसे मन्दाग्नि, अरुचि, पेटकी मरोड़ी और पेचिश भी आराम होती है।

नोट—शौक़में श्राकर कुचला ज़ियादा न लेना चाहिये। श्रगर कुचला खाकर गरम पानी पीना हो, तो दो-तीन चाँचल भर शुद्ध कुचला खाना चाहिये श्रौर ऊपरसे गरम पानी पीना चाहिये। श्रगर श्रौटाकर पीना हो, तो बलावल श्रनुसार एकसे ६ रत्ती तक पानीमें डालकर श्रौटाना श्रोर छानकर पानी मात्र पीना चाहिये।

- (प्) कुचलेको पानीके साथ पीसकर मुँहपर लगानेसे मुँहकी श्यामता-कलाई श्रीर व्यग श्राराम होती है। गीली खुजली श्रीर दादोंपर इसका लेप करनेसे वे भी श्राराम हो जाते हैं।
- (६) कुचलेकी उचित मात्रा खाने श्रीर ऊपरसे गरम जल पीने से पत्तवध, स्तभ, श्रामवात, कमरका दर्द, श्रकुंलनिसॉ—चूतड़से पैरकी श्रॅगुली तककी पीड़ा—श्रीर वायु गोला—ये सव रोग श्राराम होते हैं। स्नायुके समस्त रोगोपर तो यह रामवाण है। यह पथरी को फोड़ता, पेशाव लाता श्रीर वन्द रजोधर्मको जारी करता है।

नोट—हिकमतकी पुस्तकोंमें न०६ के गुण जिले हैं। मात्रा २ रत्तीकी जिली है। यह भी जिला है कि, घी श्रीर मिश्री पिजाने श्रीर क्रय करानेसे इसका दर्प नाश हो जाता है। यह तीसरे दर्जेका गरम, रूखा, नशा जाने वाजा श्रीर घातक विष है। स्वाटमें कड़वा है। कुर्चेलेका तेज जगाकर श्रीर कुचला खिजाकर, हमने श्रनेक कप्टसाध्य वायुरोग आराम किये हैं। पर इस बातको याद रखना चाहिये कि, नये रोगोंमें कुचला लाभके बजाय हानि करता है। जब रोग पुराने हो जायँ, कम-से-कम चार-छै महीने के हो जायँ, उन रोगोंसे सम्बन्ध रखनेवाले, बात दोपके सिवा और दोपोंकी शान्ति हो जाय, तभी इसे देनेसे लाभ होता है। मतलब यह है, पुराने वायु रोगों कुचला हेना चाहिये, उठते ही नये रोगों नहीं।

- (७) ग्रुद्ध कुचलेका चूर्ण गरम जलके साथ लेनेसे खूव भूख लगती है, साथ ही मन्दाग्नि, श्रजीर्ण, पेटका दर्द, मरोड़ी, पैरोंकी पिंडलियोंका दर्द या भड़कन, ये सब रोग नाश हो जाते हैं।
- ( = ) किसी रोगसे कमज़ोर हुए श्रादमीको कुचला सेवन करानेसे वदनमें ताकत श्राती है श्रीर रोग बढने नहीं पाता। जिन रोगोंमें कमजोरी होती है, उन सबमें कुचला लाभदायक है।

É

- ( ६ ) जो वालक शारीरिक या मानसिक कमजोरीसे रातको विद्योनों में पेशाव कर देते हैं, उन्हें उचित मात्रामें कुचला खिलानेसे उनकी वह खराव श्रादत छूट जाती है।
- (१०) पुराने वादीके रोगोंमें कुचलेकी हल्की मात्रा लगातार सेवन करनेले जो लाभ होता है उसकी तारीफ नहीं कर सकते। कमरका दर्द, कमरकी जकड़न, गठिया, जोड़ोंका दर्द, पलाघात—एक तरफका शरीर मारा जाना, श्रदिंत रोग—मुंह टेढा हो जाना, चूतड़ले पैरकी श्रॅगुली तकका दर्द श्रीर क्षनक्षनाहट—श्रगर ये सव रोग पुराने हों चार-छै महीनेके या ऊपरके हों—इनके साथके मूर्च्छा कम्प श्रादि भयकर उपद्रव शान्त हो गये हों, तब श्राप कुचला सेवन कराइये। श्राप फल देखकर चिकत हो जायंगे। भूरि-भूरि प्रशसा करेंगे। मात्रा हल्की रिखये। नियमसे विला नागा खिलाइये श्रीर महीने दो महीने तक उकताइये मत।
- (११) जिस मनुष्यका हाथ लिखते समय कॉपता हो श्रीर कलम चलाते समय उँगलियाँ ठिठर जाती हों, उसे श्राप दो-चार महीने कुचला खिलाइये श्रीर श्राश्चर्यः फल देखिये।

- (१२) अगर अधिक स्त्री-प्रसंगसे या हस्तमेशुनसे या श्रीर कारणसे वीर्य चय होकर शरीरमें कमज़ोरी बहुत ज़ियादा हो गई हो, शरीर श्रीर नसें ढीली पड़ गई हों श्रथवा वीर्यस्नाव होता हो, लिंगेन्द्रिय निकम्मी या कमज़ोर हो गई हो—नामर्दीका रोग हो गया हो, तब श्राप कुचला सेवन कराइये, श्रापको यश मिलेगा। कुचला खिलानेसे वीर्य पुष्ट होकर शरीर मज़वूत होगा। वीर्यवाहिनी नसों का चैतन्य स्थान पीठके वॉसेके झान-तन्तुश्रोमें है। वह भी कुचलेसे पुष्ट होता है, श्रतः वीर्यवाहक नसें जल्दी ही वीर्यको छोड़ नहीं सकतीं, इसलिये वीर्यस्राव रोग भी श्राराम हो जायगा। लिंगेन्द्रिय की कमजोरी या नामर्दीके लिये तो कुचला वेजोड़ दवा है।
- (१३) अगर किसीकी मानसिक शक्ति वीर्य हाने या ज़ियादा पढ़ने-लिखने आदि कारणोंसे वहुत ही घट गई हो, चित्त ठिकाने न रहता हो, ज़रासे दिमाग़ी कामसे जी घबराता हो, बातें याद न रहती हों, तो आप उसे कुचला सेवन कराइये। कुचलेके सेवन करने से उसकी मानसिक शक्ति खूव बढ़ जायगी और रोगी आपको आशीर्वाद देगा।
- (१४) स्त्रियोंको होने वाले वातोन्माद या हिस्टीरिया रोगमें भी क्रचला यहत गुण करता है।
- (१५) ग्रुद्ध कुचला १ तोले श्रीर काली मिर्च १ तोले—दोनोंको पानीके साथ महीन पीसकर, उड़दके वराबर गोलियाँ बना लो श्रीर छायामें सुखाकर शीशीमें रख लो। एक गोली वंगला पानमें रखकर, रोज सवेरे खानेसे पचवध, पचाघात, एकाङ्गवात, श्रद्धांङ्ग या फालिज,—ये रोग श्राराम हो जाते है।

नोट—जब वायु कुपथ्यसे कुपित होकर, शरीरके एक तरफके हिस्सेको या कमरसे नीचेके भागको निकम्मा कर देता है, तब कहते हैं "पत्ताघात" हुआ है। इस रोगमें शरीरके बन्धन ढीले हो जाते हैं और चमड़ेमें स्पर्श-ज्ञान नहीं रहता। वैद्य इसकी पैदायश चाँतसे और हकीम कफसे मानते हैं। हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है, इस रोगमें गरम पानी पीनेको न देना चाहिये। चनेकी रोटी कनूतरके मास या तीतरके मासके साथ खानी चाहिये।

- (१६) ग्रुद्ध कुचलेको आगपर रख दो। जब धृश्रॉ निकल जाय, उसे निकालकर तोलो। जितना कुचला हो, उतनी ही कालीमिर्च ले लो। दोनोंको पानीके साथ पीसकर उड़द-समान गोलियॉ वना लो। इन गोलियोंको वॅगला पानमें रखकर, रोज सबेरे खानेसे आर्द्धाङ्ग रोग, पच्चच या पचावात-फालिज आराम होता है। इसके सिवा लकवा—आर्दित रोग, कमरका दर्द, दिमागृकी कमजोरी—ये शिकायतें भी नष्ट हो जाती है। अव्वल दर्जेकी द्वा है।
- (१७) गुद्ध कुचला दो रत्ती श्रौर गुद्ध काले घत्र्रेके वीज दो रत्ती— इन दोनोंको पानमें रखकर खानेसे अपतन्त्रक रोग नाश हो जाता है।

नीट—वायुके कीपसे हृद्यमें पीडा श्रारम्भ होहर उपरको चड़ती है धौर सिरमें पहुँचहर दोनों कनपटियोंमें दर्ड पैटा कर देती है तथा रोगीको बनुपकी तरह मुकाकर श्रापीप श्रोर मोह पेटा कर देती है। इस रोग वाला वडी तकलीफ से उँ चे-ऊँ चे साँस लेता है। उसके नेन्न उपरको चढ जाते हैं, नेत्रोंको रोगी वन्द्र रखता है श्रीर कबूतरकी तरह वोलता है। रोगीको शरीरका ज्ञान नहीं रहता। इस रोगको "श्रपतत्रक" रोग कहते हैं।

(१८) ग्रद्ध कुचला, ग्रद्ध श्रफीम श्रौर काली मिर्च—तीनों वरावर-वरावर लेकर, महीन पीस लो। फिर खरलमें डालकर वॅगला पानके रसके साथ घोटो श्रौर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ वनाकर छायामें सुखा लो। इन गोलियोंका नाम "समीरगज केशरी वटी" है। एक गोली खाकर, ऊपरसे पानका वीड़ा खानेसे द्रशापतानक रोग नाश होता है। इतना ही नहीं, इन गोलियोंसे समस्त वायु रोग, हैं जा श्रौर मृगी रोग भी नाश हो जाते हैं।

नोट--जार वायुके साथ कफ भी मिल जाता है, तय सारा शरीर दगडेकी तरह जक़ जाता और दगडेकी तरह पड़ा रहता है--हिल-चल नहीं सकता, उस समय कहते हैं "दगडापतानक" रोग हुआ है।

(१६) ग्रुद्ध कुचला दो रत्ती पानमें नित्य खानेसे श्राचेप या दगडाचेप नामक वायु रोग नाश होता है।

नोट-जब नसोंमें वायु घुसकर श्राचोप करता है, तब मनुष्य हाथीपर बैठे श्राटमीकी तरह हिलता है, इसे ही श्राचोप या दण्डाचोप कहते हैं।

(२०) ग्रुद्ध कुचला श्रौर श्रफीम दोनोंको वरावर-वरावर लेकर तेलमें मिला लो श्रौर लॅगडेपनकी तकलीफकी जगह मालिश करके, ऊपरसे थूहरके या धतूरेके पत्ते गरम करके बॉध दो।

नोट—जब मोटी नसोंमें वायु घुस जाता है, तब नसोंमें दर्द श्रीर सूजन पैदा करके मनुष्यको लड्ग इा, लूला या पाँगला कर देता है। इस रोगमें दर्दस्थान पर जोंकें लगवाकर, ख़राब खून निकलवा देना चाहिये। पीछे गरम रूईसे सेक करना श्रीर ऊपरका तेल मलकर गरम धत्रेके पत्ते बाँध देने चाहियें।

(२१) शुद्ध कुचला २ रत्तीसे श्रारम्भ करके, हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा वढाकर दो माशे तक ले जाश्रो। इस तरह कुचला पानमें रख कर खानेसे श्रकड़-वात रोग नाश हो जाता है। साथ ही दो तोले कुचलेको पाँच तोले सरसोंके तेलमें जलाकर श्रीर घोटकर, उसकी मालिश करो।

नोट—जब बहुत ही छोटी और पतली नलों में वायु घुस जाता है, तब हाथ-पैरों में फूटनी या दर्द होता है और हाथ-पैर कॉपते तथा श्रकड जाते हैं। इसी रोग को श्रकडवात रोग कहते हैं। ऐसी हालतमें कुचला सबसे उत्तम दवा है, क्योंकि नसींके भीतरकी वायुको बाहर निकालनेकी सामर्थ्य कुचलेसे बदकर श्रीर दवामें नहीं है।

- (२२) थोड़ा-सा शुद्ध कुचला श्रौर काली मिर्च-पीसकर पिलानेसे साँपका जहर उतर जाता है।
- (२३) अगर सॉपका काटा आदमी मरा न हो, पर वेहोश हो, तो कुचला पानीमें पीसकर उसके गलेमें उतारो और कुचलेको ही पीसकर उसके शरीरपर मलो—श्रवश्य होशमें आ जायगा।
  - (२४) कुचला सिरकेमें पीसकर लगानेसे दाद नाश हो जाते हैं।

- (२५) कुचला २ तोले, श्रफीम ६ माशे, धत्रेका रस ४ तोले, लहसनका रस ४ तोले, चिरायतेका रस ४ तोले, नीवृका रस ४ तोले, टेकारीका रस ४ तोले, तमाख्के पत्तोंका रस ४ तोले, दाल-चीनी ४ तोले, श्रज्जवायन ४ तेले, मंथी ४ तेले, कड़वा तेल १ सेर, मीठा तेल १ सेर श्रीर रेंडीका तेल श्राध सेर—इन सबके मिलाकर, श्रागपर रखे। श्रीर मन्द्री-मन्द्री श्रागसे पकाश्रो। जब सब द्वाएँ जलकर तेल मात्र रह जाय, उतार लो श्रीर छानकर वेललमें मर लो। इस तेलकी मालिशसे सब तरहकी वात-व्याधि श्रीर दहें श्राराम होता है। यह तेल कभी फेल नहीं होता। परीज्तित है।
- (२६) कुचला ३ तोले, दालचीनी ३ तोले, खानेकी सुरती ३ तेले, लहसन ४ तेले, भिलावा १ तेले और मीठा तेल २० तेले—सवके। मिलाकर पकाश्रो, जब दवाएँ जल जायँ, तेलके। उतारकर छान ले। इस तेलके लगानेसे गठिया श्रीर सब तरहका दर्द श्राराम होता है।
- (२७) शुद्ध कुचला, शुद्ध तेलिया विप श्रौर शुद्ध चाँकिया सुद्दागा—इन तीनोंका समान-समान लेकर खरल करके रख ले। इसमेंसे रची-रची भर दवा रोज सवेरे-शाम खिलानेसे २१ दिनमें वावल कुत्तेका विप निश्चय ही नाश हा जाता है।

नोट—कुशेके काटते ही घावका खून निकाल डालो श्रीर लहसन सिरकेमें पीसकर घावपर लगाम्रो श्रथवा हुचलेको ही श्राटमीके मृत्रमें पीसकर लगाटो।

(२८) कुचलेका तेल लगानेसे नासूर, सिरकी गज श्रीर उकवत रोग श्राराम ह्या जाते हैं।

## · NAKAKAKAKAKK 🖁 जल-विष नाशक उपाय । 🎇 ANCHE MENERALE

- (१) सोंठ, राई श्रीर हरड़—इन तीनोंको पीस-छानकर रख लो । भोजनसे पहले, इस चूर्णके खानेसे श्रनेक देशोंके जल-दोपसे हुश्रा रोग नाश हो जाता है। परीचित है।
- (२) सोंठ श्रौर जवाखार--इन दोनोंको पीस-छानकर रख लो। इस चूर्णको गरम पानीके साथ फॉकनेसे जल दोप नाश हो जाता है। परीज्ञित है।
- (३) श्रनेक देशोंका जल पीना विप-कारक होता है, इसलिये जलको सोने, मोती श्रीर मूँगे श्रादिकी भाफसे ग्रुद्ध करके पीना चाहिये।
- (४) वकायन श्रौर जवाखार-इनको पीस-छानकर, इसमेंसे थोड़ा-सा चूर्ण गरम पानीके साथ पीनेसे श्रनेक देशोके जलसे हुए विकार नाश हो जाते है।

の宝のの豆の豆の豆の豆の豆の豆の豆の豆の豆の शराबका नशा उतारनेके い宝りり戻りり至りの長りりまりの高りの夏りの夏りの夏りの夏りの の

- (१) ककड़ी खानेसे शरावका नशा उतर जाता है।
- (२) वैद्यकल्पतरुमें लिखा है:--
- (क) सिरपर शीतल जल डालो।
- ( ख ) धनिया पीसकर श्रीर शक्कर मिलाकर खिलाश्री।
- (ग) इमलीके पानीमें खजूर या गुड़ घोलकर पिलाश्रो।
- (घ) भूरे कुम्हड़ेके रसमें दही श्रीर शकर मिलाकर पिलाश्रो।
- ्( ङ् ) घी श्रौर चीनी चटाश्रो।
  - (च) ककड़ी खिलाश्रो।
  - (३) विनाक्क खाये, निहार मुँह, शराव पीनेसे सिरमें दर्द होता

हैं, गलेम स्जन श्राती हैं, चिन्ना होती हैं श्रीर बुड़ि हीन हो जाती है। इस दशामें नीचे लिखे उपाय करों —

- ( क्र ) फस्ट कोला ।
- ( ख ) कय श्रीर दस्त कराश्रो।
- (ग) सट्टी छाछ पिलाश्रो।
- ( घ ) मेवात्रोंके रससे मिजाज ठएडा करे।।



- (१) जवासेका पानीके साथ पीसकर और रस निकालकर गिश्रो। इससे पारे और शिगरकके दोप नष्ट हो जायेंगे।
- (२) रेंडीका तेल ५ मारी श्राधाव गायके दूधमें मिलाकर पीनेसे पारे श्रीर शिगरफके विकार शान्त हो जाते हैं।
- (३) सान दिनों तक अदरख और नेंान खाने और हर समय मुखमें रखनेसे सिन्दृरका विप नाश है। जाना है।
- (४) नेान १५० रची, तितलीकी पर्चा १५० रची. चॉवल ३०० रची और अखरोडकी गिरी ६०० रची—सबके प्रजीरोंके साथ क्र्ड-पीसकर खानेसे सिन्दूरका ज़हर नाश है। जाता है।
- (प्) पारेके टोपमें शुद्ध गंधक सेवन करना, सबसे श्रच्छा इलाज है।
- (६) अगर कवी हरताल साई हो,तो तन्काल वमन करा है। अगर देरसे माल्म हो तो हरड़ की छाल, दूध और घीमें मिलाकर पिताओ ।
- (७) श्रगर नीलाये।या जि़यादा खा लिया हो, तो घी-दूघ गिला कर पिलाञे। श्रौर वीच-वीचमें निराया पानी भी पिलाञे।

# पाँचवाँ अध्याय।

श्वारा भोजन-पान-तेल श्रीर हैं सवारी श्रादिमें प्रयोग किये हुए विपोंकी चिकित्सा।

## श्रमीरोंकी जान खतरेमें।

🗮 🖬 जाश्रोंकी जान सटा ग्यतरेमें रहती है। उनके पुत्र श्रीर र्ा 🎆 भाई-भतीजे तथा श्रौर लोग उनका राज इथियानेके 🚞 🗒 लिये, उनकी मरण-कामना किया करते हैं। श्रगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, राजा जल्दी मर नहीं जाता, तो वे लोग राजाके रसोइये श्रीर भाजन परोसने वालोसे मिलकर, उनको वडे-वडे इनामांका लालच टेकर, राजाके खाने-पीनेके पदार्थोंमें विप मिलवा देते हैं। राजाश्रोंकी तरह चनी लोगोंके नजदीकी रिश्तेदार वेटे-पाते प्रभृति श्रौर दूरके रिश्तेमें लगने वाले भाई-वन्धु, उनके माल-मतेके वारिस हानेकी गरजसे, उन्हें खाने-पीनेकी चीजोंमें जहर दिलवा देते हैं। इतिहासके पन्ने उलटनेसे मालूम होता है, कि प्राचीन कालसे श्रय तक, श्रनेको राजा-महाराजा ज्हर देकर मार डाले गये। पाराइपुत्र भीमसेनका कौरवोंने खानेमें जहर खिला दिया था, मगर वे भाग्यवलसे वच गये। एक मुसल्मान शाहजादेका भाइयोंने भाजनमें ज़हर दिया। ज्यां ही वह खाने चैठा, उसकी बहनने इशारा किया श्रीर उसने थालीसे हाथ श्रलगकर लिया। वस, इस तरह मरता-मरता वच गया। श्रपने समयके श्रहितीय विद्वान महर्पि दयानन्द सरस्वतीने भारतके प्राय सभी धर्मावलिन्वयोंका शास्त्रार्थमें परास्त

कर दिया, इसलिये शत्रुश्चोंने उन्हें भोजनमें विप दे दिया। इस तरह एक महापुरुषका देहान्त हो गया। ऐसी घटनाएँ यहुत होती रहती है। याज-याज बदचलन श्रीरतें श्रपने ससुर, देवर, जेठ श्रीर पतियोंका, श्रपनी राहके काँटे समसकर, विप खिला दिया करती है। श्रतः समी लेगोंका, विशेष कर राजाश्रों श्रीर घनियोंका वेखटके भोजन नहीं करना बाहिये, सदा शका रखकर, देख-भालकर श्रीर परीचा करके भोजन करना चाहिये। राजा-महाराजाश्रों श्रीर वादशाहोंके यहाँ, भोजन-परीचा करनेके लिये, वैद्य-हकीम नौकर रहते हैं। उनके परीचा करके यास कर देने पर ही राजा-महाराजा खाना खाते है।

## विष देनेकी तरकी वें।

जहर देनेवाले, भोजनके पदार्थों में ही जहर नहीं देते। खानेकी वीजोंके अलाव, वे पीनेके पानी, नहानेके जल, शरीरपर लगानेके लेप, अक्षन और तमाखू प्रभृति अनेक वीजों में जहर देते है। ऑगरेजी राज्य होनेके पहले, भारतमें ठगोंका बड़ा जोर था। वे लोग पथिकों की जहरीली तम्बाकू पिलाकर, विप-लगी खाटोंपर खुलाकर या और तरह विप प्रयोग करके मार डाला करते थे। आजकल भी, अनेक रेल हारा सफर करने वाले मुसाफिर विपसे वेहेाश करके लुटे जाते हैं।

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं, कि नीचे लिखे पदार्थों में बहुधा विप दिया जाता है:—(१)भोजन, (२)पीनेका पानी, (३) नहानेका जल,(४) दॉतुन,(५) ज्वटन,(६) माला,(७) कपडे, (६) पलॅग, (६) जिरह-वस्तर, (१०) गहने, (११) खड़ाऊँ, (१२) श्रासन, (१३) लगाने या छिड़कनेके चन्दन श्रादि, (१४) श्रातर, (१५) हुका, चिलम या तमाखू, (१६) सुरमा या श्रञ्जन, (१७) घोडे, हाथीकी पीठ, (१६) हवा श्रीर सड़क प्रभृति।

इस तरह अगर जहर देनेका मौका नहीं मिलता था, तो वहुतसे लोग अय्याश-तवियत अमीरोंके यहाँ विप-कन्यायें भेजते थे। वे कन्यायें लाजवाय सुन्दरी होती थी, पर उनके साथ मैथुन करनेसे श्रमीरोंका ख़ातमा हो जाता था। श्राजकल यह चाल है कि नहीं, इसका पता नहीं। श्रय श्रागे हम हर तरहके पदार्थोंकी विप-परीज्ञा श्रोर साथ ही उनके विपनाशक उपाय लिखते हैं।

- (१) खानेके पदार्थों में से थोडे-थोडे पदार्थ कव्वे, विल्ली श्रीर कुत्ते प्रभृतिके सामने डाले। श्रगर उनमें विष होगा, ते। वेखाते ही मर जायँगे।
- (२) विप-मिले पदार्थोंकी परीचा चकार, जीवजीवक, केाकिला, क्रोंच, मेार, तोता, मैना, हस श्रीर वन्दर प्रभृति पशु-पिचयों द्वारा, वड़ी श्रासानीसे होती है; इसीलिये वडे-बडे श्रमीरो श्रीर राजा-महा-राजाश्रोंके यहाँ उपरोक्त पत्ती पाले जाते है। इनका पालना या रखना फिजूल नहीं है। श्रमीरोंको चाहिये, श्रपने खानेकी चीजोंमें से नित्य थोड़ी-थोड़ी इन्हें खिलाकर, तव खाना खावें।

विप-मिले पदार्थ खाने या देख लेने हीसे वकारकी श्रांखें वदल जाती हैं। जीवजीवक पत्ती विप खाते ही मर जाते हैं। केाकिलाकी कएउध्विन या गलेकी सुरीली श्रावाज विगड़ जाती है। क्रॉंच पत्ती मदोन्मत्त हो जाता है। मार उदास-साहोकर नाचने लगता है। तोता-मैना पुकारने लगते हैं। हस वडे जोरसे वोलने लगता है। भौरे गूंजने लगते हैं। साम्हर श्रांस् डालने लगता है श्रीर वन्दर वारम्वार पाख़ाना फिरने लगता है।

(३) परोसे हुए भोजनमें से पहले थोड़ा-सा श्रागपर डालना चाहिये। श्रगर भोजनके पदार्थोंमें विप होगा, तो श्रग्नि चटचट करने लगेगी श्रथवा उसमें से मोरकी गर्दन-जैसी नीली श्रौर कठिन से सहने योग्य ज्योति निकलेगी, धूश्राँ बड़ा तेज होगा श्रौर जल्दी शान्त न होगा तथा श्रागकी ज्योति छिन्न-भिन्न होगी। हमारे यहाँ भोजनकी थालीपर चैठकर पहले ही जो वैसन्दर जिमानेकी चाल रक्खी गई है, वह इसी गरज़से कि, हर आदमीको भोजनके निर्विप और विपयुक्त होनेका हाल मालूम हो जाय और वह अपनी जीवन-रत्ना कर सके। पर, अब इस जमानेमें यह चाल उठती जाती है। लोग इसे व्यर्थका ढोंग समक्षते है। ऐसी-ही ऐसी बहुत-सी वेचकृकियाँ हमारी समाजमें वढ़ रही हैं।

> ः गन्ध या भाफसे विप-परीता । ॥ १

थाल श्रौर थालियों में श्रगर जहर-मिला भोजन परोसा जाता है, तो उससे जो भाफ उउती है, उसके शरीरमें लगनेसे हदयमें पीड़ा होती है, सिरमें दर्द होता है श्रौर श्रॉख चकर खाने लगती है।

"चरक"में लिखा है, भोजनकी गन्धसे मस्तक ग्रल, हृद्यमें पीड़ा श्रौर वेहोशी होती है।

विप मिले पटाथोंके हाथोंसे छूनेसे हाथ सूज जाते या सो जाते हैं, उँगलियोमें जलन श्रौर चोटनी सी तथा नखभेद होता है, यानी नाखून फटे-से हो जाते हैं। श्रगर ऐसा हो, तो भूलकर भी कौर मुँहमें न टेना चाहिये।

#### चिकित्सा।

भाफके लगनेसे हुई पीड़ाकी शान्तिके लिये नीचे लिखे उपाय करो.—

- (१) कुट, हींग, खस श्रीर शहदकी मिलाकर, नाकमें नस्य दो श्रीर इसीकी नेत्रोंमें श्रॉजी।
- (२) सिरस, इल्दी श्रौर चन्द्रनको-पानीमें पीसकर, सिरपर लेप करो।
- (३) सफेद चन्दनका, पत्थरपर पानीके साथ पीसकर, हृदय पर लगाश्रो।

(४) प्रियंगुफूल, बीरवहुट्टी, गिलोय श्रौर कमलके। पीसकर, हाथोंपर लेप करनेसे उंगलियोंकी जलन, चोंटनी श्रौर नाखूनोंके फटनेमें शान्ति होती है।

क्षाभ्य प्रभारता । देखें श्रीत प्रासमें विष-परीचा । देखें रेस भारता भारता ।

श्रगर ग़फ़लतसे ऊपर लिखे लच्चणों वाला विष-मिला भे।जन कर लिया जाय या श्रास मुँहमें दिया जाय, तो जीभ, श्रष्ठीला रोगकी तरह, कड़ी हो जाती है श्रीर उसे रसोंका ज्ञान नहीं होता। मतलब यह कि, जीभपर विष-मिले भोजनके पहुँचनेसे जीभको खानेकी चीजोंका ठीक ठीक स्वाद मालूम नहीं होता श्रीर वह किसी क़दर कड़ी या सख़्त भी हो जाती है। जीभमें दर्द श्रीर जलन होने लगती है। मुँहसे लार बहने लगती है। श्रगर ऐसा हो, तो भोजनको फौरन ही छोड़कर श्रलग हो जाना चाहिये श्रीर पीड़ाकी शान्तिके लिये, नीचे लिखे उपाय करने चाहियें:—

#### चिकित्सा ।

- (१) कूट, हींग, ख़स श्रीर शहदको पीस श्रीर मिलाकर, गोला-सा वना लो श्रीर उसे मुँहमें रखकर कवलकी तरह फिराश्रो, खा मत जाश्रो।
- (२) जीभको ज़रा खुरचकर उसपर धायके फूल, हरड़ श्रौर जामुनकी गुठलीकी गरीको महीन पीसकर श्रौर शहदमें मिलाकर रगडो। श्रथवा
- (३) श्रङ्कोठकी जड़, सातलाकी छाल श्रौर सिरसके बीज शहद में पीस या मिलाकर जीभपर रगड़ो।

श्रगर दॉतुनमें विप होता है, तो उसकी क्रूंची फटी हुई, छीदी या

विखरी-सी होती है। उस दॉतुनके करनेसे जीम, दॉत श्रौर होंठोंका मॉस स्ज जाता है। श्रगर जीम साफ करनेकी जीभीमें विष होता है, तो भी अपर लिखे दॉतुनके-से लक्षण होते हैं।

### चिकित्सा ।

(१) पृष्ठ १४६ के ब्रास परीक्तामें लिखे हुए न०२ के श्रौर नं०३ के उपाय करो।

अहैं पीनेके पदार्थोंमें त्रिष-परीता । हैंस्ड

श्रगर दूघ, शराव, जल, पीने श्रौर शर्वत प्रभृति पीनेके पदार्थों में विप मिला होता है, तो उनमें तरह-तरहकी रेखा या लकीरें हो जाती है श्रौर भाग या बुलबुले उठते हैं। इन पतली चीजॉमें श्रपनी या किसी चीजकी छाया नहीं दीखती। श्रगर दीखती है, तो दो छाया दीखती हैं। छायामें छेद-से होते हैं तथा छाया पतली-सी श्रौर विगड़ी हुई-सी होती है। श्रगर ऐसा हो, तो सममना चाहिये कि, विप मिलाया गया है श्रौर ऐसी चीजोंको भूलकर भी जीभ तक न ले जाना चाहिये।

श्रगर साग-भाजी, दाल, तरकारी, भात श्रीर मांसमें विप मिला होता है, तो उनका स्वाद धिगड़ जाता है। वे पककर तैयार होते ही, चन्द मिनटोंमें ही—वासीसे या वुसे हुए-से हो जाते श्रीर उनमें वद्वू श्राती है। श्रच्छे-से-श्रच्छे पटार्थोंमें सुगन्ध, रस श्रीर रूप नहीं रहता। पके हुए फलोंमें श्रगर विष होता है, तो वे फूट जाते या नर्म हो जाते हैं श्रीर कचे फल पके-से हो जाते हैं।



श्रगर विष श्रामाशय या मेदेमें पहुँच जाता है, तो वेहोशी, कय, पतले दस्त, पेट फूलना या पेटपर श्रफारा श्राना, जलन होना, शरीर कॉपना श्रीर इन्द्रियोंमें विकार—ये लच्चण होते हैं।

"चरक" में लिखा है, अगर विप मिले खानेके पदार्थ या पीनेके दूघ, जल, शर्वत आदि आमाशयमें पहुँच जाते हैं, तो शरीरका रंग और-का-और हो जाता है, पसीने आते हैं तथा अवसाद और उत्क्लेश होता है, दृष्टि और हृदय वन्द हो जाते हैं तथा शरीरपर वूँदोंके समान फोडे हो जाते हैं। अगर ऐसे लक्तण नज़र आवें और विप आमाशयमें हो, तो सबसे पहले "वमन" करा कर, विषको फौरन निकाल देना चाहिये। क्योंकि विषके आमाशयमें होनेपर "वमन" से वढ़ कर और द्वा नहीं है।

### चिकित्सा ।

- (१) मैनफल, कड़वी त्मबी, कड़वी तोरई श्रौर विम्बी या कन्टूरी—इनका काढ़ा बनाकर पिलाश्रो।
- (२) एक मात्र कडवी तूम्बीके पत्ते या जड़ पानीमें पीस कर पिलाश्रो। इससे वमन होकर विप निकल जाता है। यह नुसख़ा हर तरहके विपोंपर दिया जा सकता है। परी चित है।
- (३) कड़वी तोरई लाकर, पानीमें काढ़ा वनाश्रो। फिर उसे छानकर, उसमें घी मिला दो श्रौर विष खानेवालेको पिला दो। इस उपायसे वमन होकर जहर उतर जायगा।

नोट—कडवी तोरई भी हर तरहके विषपर जाभदायक होती है। श्रगर पागज कुत्ता काट खावे, तो कडवी तोरईका गूदा मय रेशेके निकाजकर, पावभर पानी में श्राध घएटे तक भिगो रखी। फिर उसे मसज-ज्ञानकर, रोगीकी शक्ति श्रनु- सार पाँच दिन सवेरे ही पिलाओ । इसके पिलाने से कय और दस्त होकर सारा जहर निकल जाता है और रोगी चगा हो जाता है। पर श्रानेवाली बरसात तक पथ्य पालन करना परमावश्यक है। परीचित है।

श्चगर गलेमें स्वन हो श्रोर गला रुका हो, तो कड़वी तोरईंको चिलममें रख कर, तमाख्की तरह, पीनेसे लार टपकती है श्रोर गला खुल जाता है।

- (४) कड़वे परवल घिसकर पिलानेसे, कय होकर, विप निकल जाता है।
- (५) छोटी पीपर २ माशे, मैनफल ६ माशे श्रीर सैंधानोन ६ माशे—इन तीनोंको सेर-भर पानीमें जोश दो, जब तीन पाव पानी रह जाय, मल-छानकर गरम-गरम पिला दो श्रीर रोगीको घुटने मोड़ कर विठा दो, कय हो जायंगी। श्रगर कय होनेमें देर हो या कय खुलकर न होती हों, तो पखेरुका पख जीभ या तालूपर फेरो श्रथवा श्ररएडके पत्तेकी डडी गलेमें घुसाश्रो श्रथवा गलेमें श्रंगुली डालो। इन उपायोंसे कय जल्दी श्रीर खूव होती हैं। परीज्ञित है।
- (६) दही, पानी मिले दही श्रौर चॉवलोंके पानीसे भी वमन करा कर जहर निकालते हैं।
- (७) जहरमोहरा गुलाव-जलमें घिस-घिस कर, हर कयपर, एक-एक गेहूँ-भर देनेसे कय होकर विप निकल जाता है। परीन्तित है।



जव जहर खाये या जहरके भोजन-पान खाये देर हो जाती है, विपके श्रामाशयमें रहते-रहते वमन या कय नहीं कराई जाती, तथ विप पक्वाशयमें चला जाता है। जब विप पक्वाशयमें पहुँच जाता है, तब जलन, वेहोशी, पतले दस्त, इन्द्रियों में विकार, रगका पीला पड़ जाना श्रीर शरीरका दुवला हो जाना—ये लच्च होते हैं। कितनों ही के शरीरका रग काला होते भी देखा जाता है।

"चरक"में लिखा है, विषके पक्वाशयमें होनेसे मूर्च्छा, दाह, मत-वालापन श्रौर बल नाश होता है श्रौर विषके उदरस्थ होनेसे तन्द्रा, कृशता श्रौर पीलिया—ये विकार होते हैं।

नोट—विष मिली खानेकी चीज खानेसे पहले कोठेमें दाह या जलन होती है। श्रगर विप-मिली छुनेकी चीज छुई जाती है, तो पहले चमड़ेमें जलन होती है।

### चिकित्सा।

- (१) कालादाना पीसकर श्रीर घीमें मिलाकर पिलानेसे दस्त होते श्रीर ज़हर निकल जाता है।
- (२) दही या शहदके साथ दूपी-विपारि—चौलाई श्रादि देनेसे भी दस्त हे। जाते हैं।
- (३) कालादाना ३ तोले, सनाय ३ तोले, सौठ ६ माशे श्रीर कालानेन डेढ़ तोले—इन सवको पीस-छानकर, फॅकाने श्रीर ऊपरसे गरम जल पिलानेसे दस्त हो जाते है। विप खानेवालेको पहले थोड़ा घी पिलाकर, तब यह दवा फॅकानी चाहिये। मात्रा ६ से ६ माशे तक। परीचित है।
- (४) नौ माशे काले दानेका घीमें भून लो और पीस लो। फिर उसमें ६ रत्ती सोंठ भी पीसकर मिला दे।। यह एक मात्रा है। इस का फाँककर, ऊपरसे गरम जल पीनेसे ५१७ दस्त अवश्य हो जाते है। अगर दस्त कम कराने हों, तो सोंठ मत मिलाओ। कमज़ोर और नरम केंाठेवालोंको कालादाना ६ माशेसे अधिक न देना चाहिये।
- (५) छोटी पीपर १ माशे, सोंठ २ माशे, सेंघानान ३ माशे, विधाराकी जड़की छाल ६ माशे और निशोध ६ माशे—इन सबके। पीस-छानकर और १ तोले शहदमें मिलाकर चटाने और ऊपरसे, थोड़ा गरम जल पिलाने से दस्त हो जाते हैं। यह जवानकी १ मात्रा है। बलावल देखकर, इसे घटा और बढ़ा सकते हो। परीनित हैं।

नोट--- वसन विरेचन करानेवाले वैद्यको "चिकिरसाचन्द्रोदय" पहले भाग के अन्तर्में लिखे हुए चन्ट पृष्ठ और दूसरे भागके १३४-१४२ तकके सफे ध्यानसे यहने चाहियें। क्योंकि वसन-विरेचन कराना लड़कोंका खेल नहीं है।

क्षानिया करानेके तेलमें विष-परीचा ।

श्रगर शरीरमें मलने या मालिश करानेके तेलमें विप मिला होता है, तो वह तेल गाढ़ा, गदला श्रौर बुरे रगका हो जाता है। श्रगर वैसे तेलकी मालिशकराई जाती है, तो शरीरमें फोडे या फफोले हो जाते हें, चमड़ा पक जाता है, दर्द होता है, पसीने श्राते हें, ज्वर चढ़ श्राता है श्रौर मास फर जाता है। श्रगर ऐसा हो, तो नीचे लिखे उपाय करने चाहियें:—

#### चिकित्सा ।

(१) शीतल जलसे शरीर घेाकर या नहाकर, चन्द्रन,तगर,कूट, खस, वशपत्री, सोमचल्ली, गिलोय, श्वेता, कमल, पीला चन्द्रन श्लीर तज्ञ—इन व्वार्त्रोंको पानीमें पीसकर, श्ररीरपर लेप करना चाहिये। साथ ही इनके। पीसकर, केथके रस श्रीर गेम् त्रके साथ पीना भी वाहिये।

नोट—सोमवरलीको सोमलता भी कहते हैं। सोमलता यृहरकी कहें जातियाँ होती हैं। उनमें से सोमलता भी एक तरहकी वेत है। इस लताका चन्द्रमा से वहा प्रेम है। शुरू रहकी पहवासे हर रोज एक एक पता निकजता है छीर पूर्णमासीके दिन पूरे १४ पत्ते हो जाते हैं। फिर कृष्ण पद्मकी पडवासे हर दिन एक पता गिरने लगता है। धमावसके दिन एक भी पत्ता नहीं रहता। इसकी मात्रा २ माशेकी है। सुश्रुतमें इसके सम्बन्धमें वही श्रुत रश्रद्भुत वातें लिखी हैं। इस विपयपर फिर कभी लिखेंगे। सुश्रुतमें लिखा है, सिन्ध नदीमें यह त्स्वीको तरह वहती पाई जाती है। हिमालय, विन्ध्याचल, सहादि प्रमृति पहादोंपर इसका पैदा होना लिखा है। इसके सेवन करनेसे काया पत्र होती है। मनुष्य-शरीर देवताओं के असा स्थान श्रीर बलवान हो जाता

है। हज़ारों वर्षकी उम्र हो जाती है। श्रष्ट सिद्धि श्रौर नव निद्धि इसके सेवन करनेवालेके सामने हाथ बाँधे खड़ी रहती हैं। पर खेद है कि यह श्राजकल दुप्पाप्य है।

सूचना—श्रगर उबटन, छिड़कनेके पदार्थ, काढ़े, लेप, बिछोने, पलँग, कपड़े श्रौर जिरह-बख्तर या कवचमें विप हो, तो ऊपर जिले विप-मिले माजिशके तेज के जैसे जच्चण होंगे श्रौर चिकित्सा भी उसी तरह की जायगी।



केशर, चन्दन, कपूर श्रीर कस्त्री श्रादि पदार्थोंको पीसकर, श्रमीर लोग बदनमें लगवाया करते हैं; इसीको श्रनुलेप कहते हैं। श्रगर विष-मिला श्रनुलेप शरीरमें लगाया जाता है, तो लगायी हुई जगहके वाल या रोप् गिर जाते हैं, सिरमें दर्द होता है, रोमोंके छेदों से खून निकलने लगता है श्रीर चेहरेपर गाँठें हो जाती हैं।

### चिकित्सा ।

- (१) काली मिट्टीको—नीलगाय या रोभके पित्ते, घी, वियंगू, श्यामा निशोध श्रौर चौलाईमें कई बार भावना देकर पीसो श्रौर लेप करो। श्रथवा
- (२) गोवरके रसका लेप करो। श्रथवा मालतीके रसका लेप करो। श्रथवा मूपिकपर्णी या मूसाकानीके रसका लेप करो श्रथवा घरके धृऍका लेप करो।

नोट—मूपकपर्णीको मूमाकानी भी कहते हैं। इसके चुप जनीनपर फैले रहते हैं। दवाके काममे इसका सर्वाद्व लेते हैं। इमसे विपेले-चूहेका विप नष्ट होता है। मात्रा १ माशेकी है। रसोईके स्थानोमें जो धूश्राँ सा जम जाता है, उसे ही घरका धूर्त्राँसा कहते हैं। विप-चिक्टिसामे यह बहुत काम श्राता है।

सूचना—प्रगर सिरमें लगानेके तेल, इत्र, फुलेल, टोपी, पगड़ी, स्नानके जल श्रीर मालामें विप होता है तो श्रनुलेपन-विपके से लक्षण होते हैं श्रीर इसी ऊपर लिखी चिकित्सासे लाभ होता है।

# 

श्रगर मुँहपर मलनेके पदार्थों में विप होता है, तो उनके मुँह पर लगानेसे मुँह स्याह हो जाता है और मुहासे जैसे छोटे-छोटे दाने पैदा हो जाते हैं, चमड़ी पक जाती है, मॉस कट जाता है, पसीने श्राते हैं, ज्वर होता श्रीर फफोले-से हो जाते हैं।

### चिकित्सा ।

- (१) घी श्रौर शहद—नावरावर—पिलाञ्चो।
- (२) चन्दन और धीका लेप करो।
- (३) श्रर्कपुष्पी या श्रन्घाहृली, मुलेठी, भारगी, दुपहरिया श्रौर साँठी—इन सबको पीसकर लेप करो।

नोट—श्रकं-पुष्पी सस्कृत नाम है। हिन्दीमें, श्रन्धाहृती, श्रकंहृती, श्रकंहृती, श्रकंह् पुष्पी, चीरवृच श्रीर दिधियार कहते हैं। इसमें दूध निकलता है। फूल सूरजमुखी के समान गील होता है। पचे गिलोयके समान छोटे होते हैं। इसकी वेल नागर वेलके समान होती है। वंगलामें इसे "बढ़चीरुई" श्रीर मरहटीमें 'पहार-कुटुम्बी' कहते हैं। दुपहरियाको सस्कृतमें बन्धुक या बन्धुजीव श्रीर बँगलामें "बान्धुति पुलेर गाल् " कहते हैं। यह दुपहरीके समय खिलता है, इसीसे इसे दुपहरिया कहते हैं। माली लोग इसे बागोंमें लगाते हैं।

ट्टिस्तर्था स्थारियों पर विषके लचागा । ट्रिस्तर्था स्थारियों पर विषके लचागा ।

श्रगर हाथी, घोडे, ऊँट श्रादिकी पीठोंपर विप लगा हुश्रा होता है, तो हाथी-घोड़े श्रादिकी तिवयत खराव हो जाती हैं, उनके मुँह से लार गिरतों है श्रीर उनकी श्रॉस्टें लाल हो जाती हैं। जो कोई ऐसी विप-लगी सवारियोंपर चढ़ता है, उसकी साथलों—जाँघों, लिइ, गुदा श्रीर फोतोंमें फोडे या फफोले हो जाते हैं।

### चिकित्सा ।

(१) वही इलाज करो जो पृष्ठ १५४ में, विप-मिले मालिश कराने के तेलमें लिखा गया है। जानवरोंका भी वही इलाज करना चाहिये।

नोट—"चरक"में लिखा है, राजाके फिरनेकी जगह, खड़ाऊँ, जूते, घोडा, हाथी, पजड़, सिंहासन या मेज कुरसी थ्रादिमें विप लगा होता है, तो उनके काममें जानेसे सुइयाँ चुमानेकी-सी पीडा, दाह, इस थ्रीर थ्रविपाक होता है।

श्रगर नस्य या तम्बाकू प्रभृतिमें विप होता है, तो उनको काम में लानेसे मुँह, नाक, कान श्रादि छेदोसे खून गिरता है, सिरमें पीड़ा होती है, कफ गिरता है श्रीर श्रॉख, कान श्रादि इन्द्रियॉ ख़राव हो जाती हैं।

## चिकित्सा ।

- (१) पानीके साथ श्रतीसको पीसकर लुगदी वना लो। लुगदी से चौगुना घी लो श्रौर घीसे चौगुना गायका दूध लो। सवको भिला कर, श्रागपर पकाश्रो श्रौर घी मात्र रहनेपर उतार लो। इस घीके पिलानेसे ऊपर लिखे रोग नाश हो जाते हैं।
  - (२) बीमें वच श्रौर मिल्लका—मोतिया मिलाकर नस्य दो। श्रगर फूलों या फूलमालाश्रोंमें विप होता है, तो उनकी सुगन्ध मारी जाती है, रग विगड़ जाता है श्रौर वे कुम्हलाये-से हो जाते हैं। उनके सूंघनेसे सिरमें दर्द होता श्रौर नेत्रोंसे श्रॉस् गिरते हैं।

### चिकित्सा ।

(१) मुखलेप-गत विपमं—पृष्ठ १५६ मं—जो चिकित्सा लिखी है, वही करो अथवा पृष्ठ १४८ में गन्ध या भाफके विषका जो इलाज लिखा है, वह करो। श्रगर कानोंमें डालनेके तेलमें विप होता है श्रीर वह कानोंमें डाला जाता है, तो कान वेकाम हो जाते हैं, स्जन चढ़ श्राती श्रीर कान वहने लगते हैं। श्रगर ऐसा हो, तो शीघ्र ही कर्णपूरण श्रीर नीचेका इलाज करना चाहिये:—

### चिकित्सा।

- (१) शतावरका स्वरस, घी श्रौर शहद मिलाकर, कार्नो में डालो।
  - (२) कत्येके शीतल काढेसे कानोंको घोश्रो।



श्रगर सुरमे या श्रक्षनमें विप होता है, तो उनके लगाते ही नेत्रों से श्रॉस् श्राते हैं जलन श्रौर पीड़ा होती है, नेत्र घूमते है श्रौर वहुधा जाते भी रहते हैं, यानी श्रादमी श्रन्धा हो जाता है।

### चिकित्सा ।

- (१) ताजा घी पीपल मिलाकर पीश्रो।
- (२) मेढ़ासिंगी श्रीर वरलेके वृत्तके गोंदको मिलाकर श्रीर पीसकर श्रॉजो।
  - (३) कैथ श्रौर मेढ़ासिंगीके फूल मिलाकर श्राँजो।
  - (४) भिलावेके फूल श्रॉजो।
  - ( ५ ) दुपहरियाके फूल श्रॉजो।
  - (६) श्रकाटके फूल श्रॉजा।
- (७) माखा श्रीर महासर्जके निर्यास, समन्दरफेन श्रीर गारी-चन-इन सबके। पीसकर नेशोंमें श्राँजो।

○३६७६३६७६३\*६७६३६७६०६० खड़ाऊँ, जूते, श्रासन श्रोर गहनोंमें विष । ○३६७६३६७६३६००३

श्रगर विप-लगी खड़ाऊँ पहनी जाती हैं, तो पॉवमें सूजन श्रा जाती है, पॉव सो जाते हैं—स्पर्शज्ञान नहीं होता, फफोले या फोड़े हो जाते हैं श्रीर पीप निकलता है। जूते श्रीर श्रासन श्रथवा गहोंमें विप होनेसे भी यही लज्ञण होते हैं। गहनोमें विप होनेसे उनकी चमक मारी जाती है। वे जहाँ-जहाँ पहने जाते है, वहाँ-वहाँ जलन होती श्रीर चमड़ी पक श्रीर फट जाती है।

## चिकित्सा ।

(१) पीछे मालिश करनेके तेलमें जो इलाज लिखा है, वही करना चाहिये श्रथवा वुद्धिसे विचार करके, पीछे लिखी लगानेकी दवाश्रों में से कोई दवा लगानी चाहिये।

> ० विष दूषित-जल । ० विष दूषित-जल ।

श्रगर एक राजा दूसरे राजापर चढ़ कर जाता था, तो दूसरा राजा या राजाके शत्रु राहके जलाशयो—कूप, तालाव श्रौर वाविष्यों में विप घुलवा कर विप-दूपित करा दिया करते थे। "थे" शब्द हमने इसिलये लिखा है, कि श्राजकल भारतमें श्रॅगरेजी राज्य होनेसे किसी राजाको दूसरे राजापर चढाई करनेका काम ही नहीं पड़ता। स्वतंत्र देशोंके राजे चढ़ाइयाँ किया करते हैं। सुश्रुतमें लिखा है, शत्रु-राजा लोग घास, पानी, राह, श्रन्त, धूश्राँ श्रौर वायुको विपमय कर देते थे। हमने ये वातें सन् १६१४ के विश्वव्यापी महासमरमें सुनी थीं। सुनते है, जर्मनीने विषेत्ती गैस छोड़ी थी। जर्मनीकी विषेत्ती गैसकी वात सुनकर भारतवासी श्राश्चर्य करते थे श्रौर उसके कितने ही महीनों तक पृथ्वीके प्रायः समस्त नरपालोंकी नाकमें दम कर देने

श्रीर उन्हें श्रपनी उंगलियोंपर नचानेके कारण उसे राह्मस कहते थे। यद्यपि ये सब बातें भारतीयोंके लिये नयी नहीं हैं। उनके देशमें ही ये सब काम होते थे, पर श्रव कालके फेरसे वे सब विद्याश्रोंका भूल गये श्रीर श्रपनी विद्याश्रोंका दूसरों डारा उपयोग होनेसे चिकत श्रीर विस्मित होते हैं! धन्य! काल तेरी महिमा!

श्रव्हा, श्रव फिर मतलवकी वातपर श्राते हैं। श्रगर जल विपसे दूपित होता है, तो वह कुछ गाढ़ा हो जाता है, उसमें तेज वृ होती है, काग श्राते श्रीर लकीरें-सी डीखती हैं। जलाशयोमें रहनेवाले मैडक श्रीर मछली उनमें मरे हुए देखे जाते हैं श्रीर उनके किनारेके पश्रुपत्ती पागलसे होकर इघर-उघर घूमते हैं। ये विप-दूपित जलके लच्च हैं। श्रगर ऐसे जलको मनुष्य श्रीर घोड़े, हाथी, खबर, गधे नथा वैल वगैर जो पीते हैं या ऐसे जलमें नहाते हैं, उनको वमन, मूर्च्झा, ज्वर, डाह श्रीर श्रोथ—सूजन—ये उपद्रव होते हैं। वैद्यको विप-दूपित जलसे पीड़ित हुए प्राणियोंको निर्विप श्रीर पानीको भी शुद्ध श्रीर निर्दाप करना चाहिये।

#### जल-शुद्धि-विधि।

(१) घव, श्रश्वकर्ण—शालवृत्त, विजयसार, फरहद, पाटला, सिन्दुवार, मोखा, किरमाला श्रीर सफेद खैर—इन ६ चीजोंको जलाकर, राख कर लेनी चाहिये। इनकी शीतल भस्म नदी, तालाय, कृपं, वावड़ी श्रादिमं डाल देनेसे जल निर्विप हो जाता है। श्रगर थोडेसे पानीकी दरकार हो, तो एक पस्से-भर यही राख एक घड़े-भर पानीमं घोल देनी चाहिये। जव राख नीचे वैठ जाय श्रीर पानी साफ हो जाय, तव उसे शुद्ध समझ कर पीना चाहिये।

नोट—(१) धाय या धवके वृष्ठ धनोंमें बहुत वहे-बडे होते हैं। इनकी तकड़ीसे हल-मूसल बनते हैं। (२) शालके पेड़ भी बनमें बहुत बड़े-घडे होते हैं। (१) विजयसारके वृष्ठ भी बनमें बहुत बड़े-बडे होते हैं। (१) फरहट या पारि-भद्रके वृष्ठ भी धनमें होते हैं। (१) पाटला या पाठरके वृष्ठ भी धनमें बड़े-बड़े होते हैं। (६) सिन्दुवारके वृत्त वनमें बहुत होते हैं। (७) मोखाके वृत्त भी वनमें होते हैं। (८) किरमाता यानी श्रमताताशके पेड़ भी वनमें बढ़े-बड़े होते हैं। (१) सफेद खैरके वृत्त भी वनमें बड़े-बड़े होते हैं। मतताब यह कि, ये नौऊ वृत्त वनमें होते हैं श्रीर बहुतायतसे होते हैं। इनके उपयोगी श्रंग छाता श्रादि लेकर राख कर लेनी चाहिये।

ত্ত্তিত প্রত্ত্তিত প্রত্তিত প্রত্ত্তিত প্রত্ত্তিত প্রত্ত্তিত প্রত্ত্তিত প্রত্ত্তিত প্রত্তিত প্রত্তিত প্রত্ত্তিত প্রত্তেত প্রত্ত্তিত প্রত্তিত প্রতিত প্রত্তিত প্রত্তি

विष दूपित ज़मीनसे मनुष्य या हाथी घेाडे श्रादिका जो श्रङ्ग छू जाता है, वही सूज जाता या जलने लगता है श्रथवा वहाँके वाल भड़ जाते या नाखून फट जाते हैं।

# पृथ्वीकी शुद्धिका उपाय।

(१) जवासा श्रौर सर्वगन्धकी सब दवाश्रोंको शराबमें पीस श्रौर घोलकर, सड़कों या राहोंपर छिड़काव कर देनेसे पृथ्वी निर्विप हो जाती है।

नोट—तल, तेजपात, बड़ी इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलचीनी, अगर, केशर और लेंगा—इन सबको मिलाकर "सर्वगन्ध" कहते हैं। याद रखो, औपधि की गन्ध या विपसे हुए उवरमें, पित्त और विपके नाश करनेको, इसी सर्वगन्ध का काढ़ा पिलाते हैं।



विपैली धूम्राँ श्रीर विपैली हवासे श्राकाशके पत्ती व्याकुल होकर जमीनपर गिर पड़ते हैं श्रीर मनुष्योंको खाँसी, जुकाम, सिर-द्र्द, श्रीर दाहण नेत्र-रोग होते हैं।

# शुद्धिका उपाय ।

(१) लाख, हल्दी, श्रतीस, हरड़, नागरमाथा, हरेखु, इलायची, ११ तेजपात, दालचीनी, कृट श्रौर प्रियंग्—इनको श्रागम जलाकर धृश्रॉ करनेसे घृपॅ श्रौर हवाकी शुद्धि होती है।

(२) चॉर्डाका बुराटा, पारा श्रौर वीरवहुट्टी,—इन तीनोंको समान-समान तो। फिर इन तीनोंके वरावरमोथाया हिनल मिलाश्रो। इन सबको किपलाके पित्तमें पीसकर वाजांपर लेप कर हो। इस लेपको लगाकर नगाड़े श्रौर होल श्राटि वजानेसे घोर विभक्ते परिमाल नष्ट हो जाते हैं।

्रे विप-नाशक संनित्त उपाय । १ १ विप-नाशक संनित्त उपाय । १

- (१) 'महासुगन्धि नामकी अगद्दे पिलाने. लेप करने नस्य देने और ऑक्नेसे सब तरहके विप नप्र हो जाने है। "सुश्रुत में लिखा है नहासुगन्धि अगद्से वह मनुष्य भी आराम हो जाते हैं. जिनके कन्धे विपसे ट्रुट गये हैं नेत्र फट गये हैं और जो मृत्यु-मुखमें गिर गये हैं। इसके सेवनसे नागोंके राजा वासुकिका इसा हुआ भी आराम हो जाता है। मतलब यह हैं. इस अगदसे स्थावर विप और सर्प-विप निश्वय ही शान्त होते हैं। इसके वनानेकी विधि इसी भाग के पृष्ठ ३०-३१ में लिखी है।
- (२) अगर विप आमाशयमें हो तो खूय क्य कराकर विपको निकाल हो। अगर विप पकाशयमें हो तो तेज जुलायकी द्वा देकर विपको निकाल हो। अगर विप खूनमें हो तो फ्रस्ट खोलकर, --सींगी लगाकर या जैसे जॅसे खूनको निकाल हो। सकटसजी कहते हैं —अगर विप खालमें हो, तो लेप और सेक आदि शींतल कमें करो।
  - नोड—(१) घगर विष घ्रामाशयमें हो, तो चार तोले तगरको गहर छौर मिश्रीमें मिलाकर चाटो। (२-)-श्रगर विष पष्टागयमें हो, तो पीपर, हल्ड़ी, मंतीठ और वाल्हल्डी—वरावर-वरावर लेकर श्रीर गायके पित्तमें पीनकर मतुष्यको पीने चाहिये।

- (३) सूपिका या अजरुहा—असली निर्विषीका हाथमें बॉध देनेसे खाये-पिये विप-मिले पदार्थ निर्विष हो जाते हैं।
- (४) मित्रोंमें बैठकर दिल खुश करते रहना चाहिये। "श्रजेय घृत" श्रौर "श्रमृत घृत" नित्य पीना चाहिये। घी, दूध, दही, शहद श्रौर शीतल जल—इनको पीना चाहिये। शहद श्रौर घी मिला सेमका यूष भी हितकारी है।

नोट—पैत्तिक या पित्त प्रकृति वाले विषपर शीतल जल पीना हित है, पर वातिक या वादीके स्वभाव वाले विषपर शीतल जल पीना ठीक नहीं है। जैसे, संखिया खाने वालेको शीतल जल हानिकारक और गरम हितकारी है। हर एक काम विचार कर करना चाहिये।

(५) जिसने चुपचाप विप खा लिया हो, उसे पीपर, मुलेठी, शहद, खाँड़ और ईखका रस—इनको मिलाकर पीना और वमन कर देना चाहिये।

्रिट्रें गर-विण-चिकित्सा । हर्

हिंदी हिंदा स्त्रियाँ अपने पितयोंको वशमें करनेके लिये, पसीना, हिंदी हिंदी सासिक धर्मका खून—रज और अपने या पराये शरीरके हिंदी हैं मैलोंको अपने पितयोंको भोजन इत्यादिमें मिलाकर खिला देती है। इसी तरह शत्रु भी ऐसे ही पदार्थ भोजनमें मिलाकर खिला देते हैं। इन पसीना आदि मैले पदार्थोंको "गर" कहते है।

पसीने श्रौर रज प्रभृति गर खानेसे शरीरमें पाग्डुता होती, वदन कमज़ोर हो जाता, ज्वर श्राता, मर्मस्थलोंमें पीड़ा होती तथा घातुत्तय श्रौर स्जन होती है।

सुश्रुतमें लिखा है:—

योगैर्नानाविधेरेषी चूर्णिन गरमादिशेत्। दूपी विष प्रकाराणां तथैवाप्यनुलेपनात्॥ --विषेले जन्तुत्रोंको पीसकर स्थावर विष श्रादि नार्ना प्रकारके योगोंमें मिलाते हैं। इस तरह जो विप तैयार होता है, उसे ही "गर-विप' कहते हैं। दूपी-विपके प्रकारका अथवा लेपनका विप-पदार्थ भी गरसक्षक हो जाता है।

कोई लिखते हैं, बहुतसे नेज़ विपॉके मिलानेसे जो विप वनता हैं, उसे गर विप (कृत्रिम विप) कहते हैं। ऐसा विप मनुष्यको शीब्र ही नहीं, वरन् कालान्तरमें मारता है। इससे शरीरमें ग्लानि, श्रालस्य, श्रुरचि, श्वास, मन्दात्रि, कमजोरी श्रीर वदहजमी—ये विकार होते हैं।

# गर-विष नाज्ञक नुसख़े।

(१) श्रड्सा, नीम श्रीर परवल—इन तीनोंके पत्तोंके काढ़ेमें, हरड़को पानीमें पीसकर मिला डो श्रीर इनके साथ घी पका लो। इसको "वृपाडि घृत ' कहते हैं। इस घीके खानेसे गर-विप निश्चय ही शान्त हो जाता है। परीचित है।

नोट—हरडको पानीके साथ सितपर पीसकर करक या लुगडी बना लो। वजनमें जितनी लुगडी हो, उसमे चौगुना थी लो श्रीर घीसे चौगुना श्रद्धमाडिका काढ़ा तैयार कर लो। फिर सबको मिलाकर मन्द्रामिसे पकाश्रो। जब काढ़ा जल जाय श्रोर घी मात्र रह लाय, टतारकर द्वान लो श्रोर साफ वर्तनमें रख दो।

- (२) श्रकोलकी जड़का काढ़ा वनाकर, उसमें राव श्रीर घी डालकर, तेलसे स्वेडित किये गर विप वालेको पिलानेसे गर नष्ट हो जाते हैं।
- (३) मिश्री, शहर, सोनामक्सीकी भस्म श्रौर सोना भस्म—इन सवको मिलाकर चटानेसे, श्रत्यन्त उत्र श्रनेक प्रकारके विप मिलाने से वना हुश्रा गर-विप नष्ट हो जाता है।
- (४) यच, कालीमिर्च, मैनशिल, देवदारु, करज, हल्दी, दारु-हल्टी, सिरस श्रौर पीपर—इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें श्रॉजनेसे गरविप शान्त हो जाता है।
- (५) सिरसकी जड़की छाल, सिरसके फूल और सिरसके ही वीज—इनको गोमूत्रमें पीसकर व्यवहार करनेसे विप-वाधा दूर हो जाती है।

# Market Ma

# Ford Ing

# जंगम विप-चिकित्सा।

चलने-फिरने वाले साँप, बिच्छू, कनखजूरे, मैंडक, मकड़ी, छिप-कली प्रभृतिके विषको ''जगम विष" कहते हैं।

# पहला अध्याय ।

---- 항상상!! 상 !! SEE ---

# सर्प-विष चिकित्सा ।

# सापोंके दो भेद।

ڳُڳُڳُڳُ ۾ُ से तो सॉपोंके बहुतसे भेद हैं, पर मुख्यतया सॉप दो وَ وَ وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

# दिव्य सपींके लच्ए।

वासुिक श्रीर तत्तक श्रादि दिव्य सर्प कहलाते हैं। ये श्रसंख्य प्रकारके होते हैं। ये वहे तेजस्वी, पृथ्वीको घारण करने वाले श्रीर नागोंके राजा है। ये निरन्तर गरजने, विष बरसाने श्रीर जगत्को सन्तापित करने वाले हैं। इन्होंने यह पृथ्वी, मय समुद्र श्रीर द्वीपोंके, धारण कर रखी है। ये श्रपनी हिंद श्रीर साँससे ही जगत्को भस्म कर सकते हैं।

#### पार्थिव सपौंके लच्ए।

पृथ्वीपर रहने वाले सॉपोंको पार्थिव सॉप कहते है। मनुप्यों को यही काटते हैं। इनकी दाढ़ोंमें विप रहता है। ये पॉच प्रकार के होते हैं:—

(१) भोगी, (२) मग्डली, (३) राजिल, (४) निर्विप, श्रौर (५) दोगले।

ये पाँचों =० तरहके होते हैं:--

| (१) दर्वीकर या भोगी  |          |     | •   | ••• | ••  | २६ |
|----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| (२) मएडली            |          | •   | ••• | ••  | •   | २२ |
| (३) राजिल            | •        | ••• | ••  |     | ••  | १० |
| ( ४ ) निर्विप        | •        | •   | •   | •   | ••• | १२ |
| (५) वैकरज श्रौर इनसे | पैदा हुए |     | ••• |     | ••  | १० |
|                      | _        |     |     |     | कुल | 50 |

#### सॉपोंकी पैदायश।

सॉपोंकी पैदायशके सम्बन्धमें पुराणों श्रीर वैद्यक-प्रन्थोंमें वहुत-कुछ लिखा है। उसमेंसे श्रनेक वातोंपर श्राजकलके विद्याभिमानी वात्र् लीग विश्वास नहीं करेंगे श्रतः हम समयानुकृल वातें ही लिखते है।

वर्षात्रहुके आपाढ मासमें साँपोंको मद आता है। इसी महीनेमें वे कामोन्मत्त होकर, निहायत ही पोशीदा जगहमें, मैथुन करते हैं। यदि इनको कोई देख लेता है, तो ये वहुत ही नाराज होते है और उसे काटे विना नहीं छोड़ते। कितने ही तेज घुड़-सवारोंको भी इन्होंने विना काटे नहीं छोड़ा।

हाँ, श्रसल मतलवकी वात यह है कि, श्रापाढमें सर्प मैथुन करते हैं, तव सिंपणी गर्भवती हो जाती है। वर्पाभर वह गर्भवती रहती है श्रीर कातिकके महीनेमें, दो सौ चालीस या कम-जियादा श्रएडे देती है। उनमेंसे कितने ही पकते हुए श्रएडोंको वह स्वय खा जाती है। मशहूर है कि, भूखी नागिन श्रपने श्रएडे खा जाती है। भूखा कौन-सा पाप नहीं करता ? शेपमें, उसे श्रपने श्रएडोंपर दया श्रा जाती है, इसलिए कुछुको छोड़ देती श्रीर उन्हें छै महीने तक सेया करती है।

# साँपोंके दाइ-दात।

श्राखोंसे निकलनेके सातवे दिन, वचोंका रङ्ग श्रापने मॉ-वापके रज्जसे मिल जाता है। सात दिनके वाद ही दॉत निकलते हैं श्रीर इकीस दिनके श्रान्दर तालूमें विप पैदा हो जाता है। पश्चीस दिनका वचा जहरीला हो जाता है श्रीर हैं महीनेके वाद वह कॉचली छोड़ने लगता है। जिस समय सॉप काटता है, उसका जहर निकल जाता हैं, किन्तु फिर श्राकर जमा हो जाता है। सॉपके दाँतोंके ऊपर विप की थैली होती है। जय सॉप काटता है, विप थैलीमेंसे निकलकर काटे हुए घावमें श्रा पड़ता है।

कहते हैं, सॉपॉके एक मुँह, दो जीभ, वत्तीस दॉत श्रौर जहर से भरी हुई चार दाढ़े होती है। इन दाढ़ों में हर समय जहर नहीं रहता। जब सॉप कोध करता है, तब जहर नसोंकी राहसे दाढ़ों में श्रा जाता है। उन दाढ़ों के नाम मकरी, कराली, काल रात्रि श्रौर यमदूती हैं। पिछली दाढ़ यमदूती छोटी श्रौर गहरी होती है। जिसे सॉप इस टाढसे काटता है, वह फिर किसी भी दवा-दाह श्रौर यत्र-मंत्रसे नहीं वचता।

कई ग्रन्थों में लिया है, सॉपके चार दॉत श्रौर दो दाढ़ होती है। विपवाली दाढ़ ऊपरके पेढ़े में रहती है। वह दाढ़ स्ईके समान पतली श्रीर वीचमें से विकसित होती है। उस दाढ़के बीचमें छेर होते हैं श्रौर उसी दाढ़के साथ जहरकी थैलीका सम्बन्ध होता है। यों तो वह दाढ़ मुँहमें श्राड़ी रहती है, पर काटते समय खड़ी हो जाती है। श्रगर सॉप शरीरके मुँह लगावे श्रौर उसी समय फेंक दिया जाय, तो मामूली घाव होता है। श्रगर सामान्य घाव हो श्रौर विप

भीतर न घुसा हो, तो भयकर परिणाम नहीं होता। श्रच्छी तरह दाढ वैठनेसे मृत्यु होती है। विच्छूके एक उन्न होता है, पर सॉपके दो डक होते हैं। विच्छूके डकसे तेज दर्व होता है, पर सॉपके डक्क से उतना तेज दर्व नहीं होता, लेकिन जगह जाली पड़ जाती है।

"चरक"में लिखा है, सॉपके चार टॉत यहे होते हैं। दाहिनी श्रोर के, नीचेके दॉत लाल रद्गके श्रीर ऊपरके श्याम रंगके होते हैं। गाय की भीगी हुई पूँछके श्रगले भागमें जितनी वड़ी जलकी चूँद होती है, सपैके वाई तरफके नीचेके दॉतॉमें भी उतना ही विप रहता है। याई तरफके ऊपरके दॉतॉमें उससे दूना, दाहिनी तरफके नीचेके दॉतॉमें उससे दॉतॉमें उससे तेगुना श्रीर टाहिनी तरफके ऊपरके दॉतॉमें उससे चौगुना विप रहता है। सपै जिस टॉतसे काटता है, उसके डसे हुए स्थानका रद्ग उसी दॉतके रंगके जैसा होता है। चार तरहके दॉतॉमें में—पहलेकी श्रपेका दूसरेका, दूसरेकी श्रपेका तीसरेका श्रीर नीसरेकी श्रपेका चौथेका दशन श्रधिक भयानक होता है।

#### सॉपोंकी उम्र और उनके पैर।

पुराणों में सर्पकी आयु हजार वर्ष तककी लिखी है, पर अनेक अन्यों में सो या सचा सो वर्षकी ही लिखी है। कोई कहते हैं, सॉपके पैर नहीं होते, वह पेटके वल इतना तेज दौड़ता है, कि तेज-से-तेज़ घुड़सवार उससे वचकर नहीं जा सकता। कोई कहते हैं, सॉपके वालके समान सूदम २२० पैर होते हैं, पर वह दिखते नहीं। जब सॉप चलने लगता है, पैर वाहर निकल आते हैं।

# सॉपिन तीन तरहके वचे जनती है।

सॉपिनके अएडोंसे तीन तरहके वसे निकलते हैं:— (१) पुरुष, (२) स्त्री, और (३) नपुस्का जिसका सिर भारी नेता है, जीम मोटी होती है, ऑखें वड़ी-घड़ी होती हैं, वह सर्प होता है। जिसके ये सब छोटे होते हैं, वह सॉपिन होती है। जिसमें सॉप श्रीर सॉपिन दोनोंके चिह्न पाये जाते हैं श्रीर जिसमें कोध नहीं होता, वह नपुंसक या हीजड़ा होता है। नपुसकोंके विपमें उतनी तेजी नहीं होती, यानी उनका विप नर-मादीन सॉपोंकी श्रपेचा मन्दा होता है।

### साँपोंकी क़िस्में।

"सुश्रुत" में सॉपोंकी वद्यत-सी किस्में लिखी है। यद्यपि सभी किस्मोका जानना जरूरी है, पर उतनी किस्मोके सॉपोंकी पहचान श्रीर नाम वगैर सपोंसे दिलचस्पी रखनेवालो उनको पकड़ने-पालने वालों श्रीर तन्त्र-मन्त्रका काम करनेवालोंके सिवा श्रीर सब लोगोंको याद नहीं रह सकते, इससे हम सपोंके मुख्य-मुख्य भेद ही लिखते हैं।

# साँपोंके पाँच भेद ।

यों तो सॉप श्रस्सी प्रकारके होते हैं, पर मुख्यतया तीन या पॉच प्रकारके होते हैं। वाग्महने भी तीन प्रकारके सपोंका ही जिक्र किया है। शेपके लिये श्रनुपयोगी समभक्तर छोड़ दिया है। उन्होंने द्वींकर, मएडली श्रीर राजिल—तीन तरहके सॉप लिखे हैं। भोगी, मएडली श्रीर राजिल—ये तीन लिखे हैं। इनके सिघाय, एक जातिका सॉप श्रीर दूसरी जातिकी सॉपिनसे पैदा होने वाले "दोगले" श्रीर लिखे हैं। श्रसलमें, सपोंके मुख्य पॉच भेद है:—

(१) भोगी (२) मगडली (३) राजिल (४) निर्विप (५) दोगले।

नोट-भोगी सर्पों को कितने ही वैद्योंने "दर्वीकर" लिखा है। ये फनवाले भी कहलाते हैं। योल-चालकी भाषामें इनके पाँच विभाग इस तरह भी कर सकते हैं-

(१) फनवाले (२) चित्तीदार (३) धारीदार (४) विना जृहर वाले

(१) दोगले।

| (१) मोगी  |   | •• | <ul><li>वात प्रकृति ।</li></ul> |
|-----------|---|----|---------------------------------|
| (२) मएडली |   | •  | • पित्त प्रकृति ।               |
| (३) राजिल | • | •  | ' कफ प्रकृति।                   |
| (४) दोगले | • |    | द्वन्द्वजप्रकृति।               |

सूचना—गारही अन्थोंमें सौँपोंकी ६ जाति लिखी हैं—फणीधर, मणीधर, पटोंत्तरा, भोंकोडीश्रा, जलसाँप, गडीवा, चित्रा, कालानाग श्रौर क्रन्ता।

# सॉपोंकी पहचान । भोगी।

(१) भोगी या फनवाले—इन सॉपॉको "टर्घाकर भी कहते हैं। इनके तरह-तरहके आकारोंके फन होते हैं, इसीलिये इन्हें फनवाले सॉप कहते हैं। ये बड़ी तेज़ीसे खूय जल्डी-जल्दी चलते हैं। इनकी प्रकृति वायुप्रधान होती है, इसलिये इनके विपम भी वायुकी प्रधानता होती है। ये जिस मनुष्यको काटते हैं, उसमें वायुके प्रकोपके विशेष लक्षण देखनेमें आते हैं। इनका विप सला होता है। स्सापन वायुका गुण है। काले सॉप, बार काले सॉप और काले पेटवाले सॉप इन्होंमें होते हैं। इनकी मुख्य पहचान दो हैं —(१) फन, और (२) जल्डी चलना।

"सुश्रुत" में दर्वीकरों के ये भेद लिखे हैं — कृष्ण सर्प-काला सॉप, महा रुष्ण — घेर काला सॉप, रुष्णोदर — काले पेटवाला, श्वेतकपोत — सफेद कपाती, महाकपोत, वलाहक, महासर्प, शंखपाल, लोहिताच, गवेधुक, परिसर्प, खंडफण, कुकुद, पद्म, महापद्म, दर्भपुष्प, दिधमुख, पुडरीक, शृकुटी मुख, विष्कर, पुष्पाभिकीर्ण, गिरिसर्प, ऋजुसर्प, श्वेतो-दर, महाशिरा, श्रलगर्द श्रीर श्राशीविष। इनके सिरपर पहिये, हल, छत्र, साथिया श्रीर श्रकुशके निशान होते हैं श्रीर ये जल्दी-जल्दी चलते हैं। दवीं सस्कृतमें कलछीको कहते हैं। जिनके फन कलछीके जैसे होते हैं, उन्हें दवीं कर कहते हैं। इनके काटनेसे वायुका प्रकोप होता है, इसलिये नेत्र, नख, दॉत, मल-सूत्र श्रादि काले हो जाते हैं, शरीर काँपता है, जमाई श्राती हैं तथा राल बहना, श्रलया पंडन होना वगैरः वगैरः वायु-विकार होते हैं। इनके विषके लक्षण हम श्रागे लिखेंगे।

#### मग्डली।

(२) मण्डली या चित्तीदार—इनके वदनपर चित्तियाँ होती हैं। इसीसे इन्हें चित्तीदार सर्प कहते हैं। ये धीरे-धीरे मन्दी चालसे चलते हैं। इनमें से कितनों ही पर लाल, कितनों ही पर काली श्रीर कितनों ही पर सफेद चित्तियाँ होती हैं। कितनों ही पर फूलों-जैसी, कितनों ही पर वॉसके पत्तों-जैसी श्रीर कितनों ही पर हिरनके खुर-जैसी चित्ती या चकत्ते होते हैं। ये पेटके पाससे मोटे श्रीर दूसरी जगहसे पतले या प्रचण्ड श्रिशके समान तीच्ण होते हैं। जिनपर चमकदार चित्तियाँ होती हैं, वे बढे तेज़ जहरवाले होते हैं। इनकी प्रश्ति पित्त प्रधान होती हैं, इसलिये इनके विषमें भी पित्तकी प्रधानता होती हैं। ये जिसे क्रिटते हैं, उसमें पित्तके प्रकापके लच्चण नज़र श्राते हैं। इनका विष गरम होता है श्रीर गरमी पित्तका लच्चण है। इनकी मुख्य पहचान ये हैं:—(१) चित्ती, चकत्ते या चिन्द्रं, (२) पेटके पाससे मोटापन, श्रीर (३) मन्दी चाल।

"सुश्रुत"में मएडली सर्वों के ये मेद लिखे हैं:—श्रादर्शमएडल, श्वेत-मएडल रक्तमएडल, चित्रमएडल, पृप्त, रोध्र, पुष्य, मिलिंदक, गोनस, वृद्ध गोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालिहिर, पिगल, तन्तुक, पुष्प, पाएडु पडंग, श्रिश्वक, वस्नु, कपाय, कलुश, पारा-चत, हस्ताभरण, चित्रक श्रीर पेणीपद। इनके २२ भेट होते हैं, पर ये जियादा है, श्रत श्रादर्शमएडलादि चारोंको १, गोनस-वृद्धगोनस के। १ श्रीर पनस। महापनसके। १ समिभये। चूकि ये पित्तप्रकृति होते हैं, श्रत-इनके काटनेसे चमड़ा श्रीर नेशादि पीले हो जाते हैं, सब बीजें पीली दीखती है, काटी हुई जगह सड़ने लगती है तथा सर्दी की इच्छा, सन्ताप, दाह, प्यास, ज्वर, मद श्रीर मूर्च्छा श्रादि लक्षण होते श्रीर गुदा श्रादिसे खून गिरता है। इनके विपके लक्षण हम श्रागे लिखेंगे।

#### राजिल ।

(३) राजिल या घारीडार—इन्हें राजिमन्त भी कहते हैं। किसी के शरीरपर आड़ी, किसीके शरीरपर सीधी श्रीर किसीके शरीरपर विन्दियों के साथ रेखा या लकीरें-सी होती है। इन्हों की वजहसे ये घारीदार श्रीर गएडेदार कहलाते हैं। इनका शरीर खूव साफ, विकना श्रीर देखनेमें सुन्दर होता है। इनकी प्रकृति कफ-प्रधान होती है, इसलिये इनके विपमें भी कफकी प्रधानता होती है। ये जिसे काटते हैं, उसमें कफ-प्रकोपके लक्षण नजर श्राते हैं। इनका विप शीतल होता है श्रीर शीतलता कफका लक्षण है।

"सुश्रुत"में लिखा है, राजिल या राजिमन्तोंके ये भेद होते हैं — पुरुडरीक, राजिचित्रे, अगुलराजि, विन्दुराजि, कर्दमक, तृराशोपक, सर्वपक, श्वेतहनु, दर्भपुष्पक, चक्रक, गोधूमक और किकिसाद। इनके दश भेद होते हैं, पर ये अधिक हैं, अतः राजिचित्रे, अगुलराजि और विन्दुराजि, इन तीनोंको एक समस्तिये। चूंकि इनकी प्रेहति कफ

की होती है, श्रतः इनके विपसे चमड़ा श्रीर नेत्र प्रभृति सफेद हो जाते हैं। शीतज्वर, रोमाञ्च, शरीर श्रकड़ना, काटे स्थानपर सूजन, मुँहसे गाढ़ा कफ गिरना, कय होना, वारम्वार नेत्रोंमें खुजली श्रीर श्वास रुकना प्रभृति कफ-विकार देखनेमें श्राते हैं। इनके विपके लच्चण भी श्रागे लिखेगे। इनकी मुख्य पहचान इनके गएडे, रेखायें या धारियाँ एव शरीर-सौन्दर्थ्य या खुवस्र्रती है।

#### निर्विष ।

(४) निविप या विपरहित—जिनमें विपकी मात्रा धोड़ी होती है या होती ही नहीं, उनको निर्विप कहते हैं। श्रजगर, दुमुही या दुम्बी तथा पनिया सॉप इन्हींमें हैं। श्रजगर मजुष्य या पशुश्रोकों निगल जाता है, काटता नहीं। दुम्बी खेतों में श्रादमियों के शरीर से या पैरों से लिपट जाती है, पर कोई हानि नहीं करती। पनिया सॉप के काटने से या तो विप चढ़ता ही नहीं या बहुत कम चढ़ता है। पानी के सॉप नदी-तालाब श्रादिके पानी में रहते हैं। श्रजगर बडेल्स वे नहीं श्रीर उसके पक मुँह होता है, पर दुमुही—दुम्बीका शरीर गोल होता है श्रीर उसके दोनो श्रीर दो मुँह होते हैं।

# द्रोगले।

(प्) दोगले—इन्हे वैकरज भी कहते है। जब नाग श्रीर नागिन दो जातिके मिलते हैं, तब इनकी पैदायश होती है। जैसे, राजिल जाति का साँप श्रीर भोगी जातिकी साँपिन संगम करेंगे, तब दोगला पैदा होगा। उसमें माँ श्रीर वाप दोनोंके लच्चण पाये जायंगे। वाग्भट्टने लिखा है—राजिल, मण्डली श्रथवा भोगी प्रभृतिके मेलसे "व्यन्तर" नामके साँप होते है। उनमें इनके मिले हुए लच्चण पाये जाते हैं श्रीर वे तीनों दोपोंको कुपित करते है। परन्तु कई श्राचाय्योंने लिखा है कि, दोगले दो दोपोंको कुपित करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही द्वन्द्वज होती है। "सुश्रुत"में मण्डली सर्थों के ये भेद लिखे हैं:—श्रादर्शमण्डल, श्वेत-मण्डल, रक्तमण्डल, चित्रमण्डल, पृपत, रोध्र, पुष्य, मिलिदक, गोनस, मुद्ध गोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालिहिर, पिंगल, तन्तुक, पुष्प, पाण्डु पडग, श्रिश्चक, वभु, कपाय, कलुश, पारा-सत, हस्तामरण, चित्रक श्रीर पेणीपद। इनके २२ भेद होते हैं, पर ये जियादा है, श्रत श्रादर्शमण्डलादि चारोंको १, गोनस-वृद्धगोनस के १ श्रीर पनस। महापनसका १ समिभये। चूकि ये पित्तप्रकृति होते हैं, श्रतः इनके काटनेसे चमड़ा श्रीर नेत्रादि पीले हो जाते हैं, सव बीजें पीली दीखती हैं, काटी हुई जगह सड़ने लगती है तथा सर्दी की इच्छा, सन्ताप, दाह, प्यास, ज्वर, मद श्रीर मूच्छा श्रादि लक्तण होते श्रीर गुदा श्रादिसे खून गिरता है। इनके विपक्षे लक्तण हमः श्रागे लिखेंगे।

#### राजिल ।

(३) राजिल या धारीदार—इन्हें राजिमन्त भी कहते हैं। किसी के शरीरपर आड़ी, किसीके शरीरपर सीधी और किसीके शरीरपर विन्दियों के साथ रेखा या लकीरें-सी होती है। इन्होंकी वजहसे ये धारीदार और गएडेदार कहलाते हैं। इनका शरीर खूव साफ, विकना और देखनेमें सुन्दर होता है। इनकी प्रकृति कफ-प्रधान होती है, इसलिये इनके विपमें भी कफकी प्रधानता होती है। ये जिसे काटते हैं, उसमें कफ-प्रकोपके लक्षण नज़र आते हैं। इनका विप शीतल होता है और शीतलता कफका लक्षण है।

"सुश्रत"में लिखा है, राजिल या राजिमन्तों ये भेद होते हैं — पुरुडरीक, राजिचित्रे, अगुलराजि, चिन्दुराजि, कर्दमक, त्याशोपक, सर्वपक, श्वेतहतु, दर्भपुष्पक, चक्रक, गोधूमक और किकिसाद। इनके दश भेद होते हैं, पर ये अधिक हैं, श्रतः राजिचित्रे, अगुलराजि और विन्दुराजि, इन तीनोंको एक समिसये। चूँकि इनकी प्रेहति कफ की होती है, श्रतः इनके विपसे चमड़ा श्रोरनेत्र प्रभृतिसफेद हो जाते है। शीतज्वर, रोमाञ्च, शरीर श्रकड़ना, काटे स्थानपर स्जन, मुँहसे गाढ़ा कफ गिरना, कय होना, वारम्वार नेत्रोंमें खुजली श्रीर श्वास रुकना प्रभृति कफ-विकार देखनेमें श्राते है। इनके विपके लज्जा भी श्रागे लिखेंगे। इनकी मुख्य पहचान इनके गएडे, रेखायें या घारियाँ एवं शरीर-सौन्दर्यं या खूबस्रती है।

#### निर्विष ।

(४) निविप या विपरिहत—जिनमें विपकी मात्रा धोड़ी होती है या होती ही नहीं, उनको निर्विप कहते हैं। श्रजगर, दुमुही या दुम्बी तथा पनिया-सॉप इन्हीमें है। श्रजगर मनुष्य या पश्चश्रोको निगल जाता है, काटता नहीं। दुम्बी खेतोंमें श्रादमियोंके शरीरसे या पैरोंसे लिपट जाती है, पर कोई हानि नहीं करती। पनिया सॉप के काटनेसे या तो विप चढ़ता ही नहीं या बहुत कम चढ़ता है। पानीके सॉप नदी-तालाव श्रादिके पानीमें रहते हैं। श्रजगर बड़े-लम्बे-चौड़े मुँहवाले श्रीर वोक्तमें कई मनके होते हैं। यह साँप चपटा होता है श्रीर उसके एक मुँह होता है, पर दुमुही—दुम्बीका शरीर गोल होता है श्रीर उसके दोनो श्रोर दो मुँह होते हैं।

#### दोगले।

(५) दोगले—इन्हे वैकरज भी कहते हैं। जब नाग श्रीर नागिन दो जातिके मिलते हैं, तब इनकी पैदायश होती है। जैसे, राजिल जाति का साँप श्रीर भोगी जातिकी साँपिन संगम करेंगे, तब दोगला पैदा होगा। उसमें माँ श्रीर वाप दोनोंके लक्षण पाये जायंगे। वाग्भट्टने लिखा है—राजिल, मण्डली श्रथवा भोगी प्रभृतिके मेलसे "व्यन्तर" नामके साँप होते हैं। उनमें इनके मिले हुए लक्षण पाये जाते हैं श्रीर वे तीनों दोपोंको कुपित करते हैं। परन्तु कई श्राचाय्योंने लिखा है कि, दोगले दो दोपोंको कुपित करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही हन्द्रज होती है।

## सॉपोंके विषकी पहचान ।

- (१) दर्वीकर—भोगी या फनवाले सॉपका काटा हुआ स्थान "काला" पड़ जाता है श्रीर वायुके सव विकारदेखनेमें आते हैं। वक्क-सेनमें लिखा है—"दर्वीकराणा विषमाशु घातिः" यानी दर्वीकर या फनवाले सॉपोंका जहरशी घही प्राण नाश कर देता है। काले सॉप दर्वी करोंके ही अन्दरहैं। मशहूरहै, कि कालेका काटा फीरन मर जाता है।
- (२) मग्डली या चित्तीदार सॉपका काटा हुआ स्थान "पीला" पड़ जाता है। काटी हुई जगह नर्म होती और उसपर स्जन होती है तथा पित्तके सब विकार देखनेमें आने हैं।
- (३) राजिल या घारीदार सॉफ्के काटे हुए स्थानका रङ्ग "पाएडु वर्ण या भूरा-मटमेला सा" होता है। काटी हुई जगह सख्न, विकती, लिवलिवी श्रीर स्जनयुक्त होती है तथा वहाँसे श्रत्यन्त गाढ़ा-गाढ़ा खून निकलता है। इन लक्तणोंके सिवा, कक विकारके सारे लक्कण नजर श्राते हैं।

नोट—भोगीका उसा हुआ स्थान काला, मरहंजीका उमा हुआ स्थान पीला छौर राजिलका उसा हुआ पायहु रग या भूरा—मटमैला होता है। मरहलीकी स्यूजन नर्म और राजिलकी सर्वत होती है। राजिलके किये घावले निहायत गादा खून निकलता है। ये जचण हमने वासेनसे लिखे हैं। और कई अन्थों में लिखा है, कि साँपमात्रकी काटी हुई जगह 'काली' हो जाती है।

# देशकालके भेदसे साँपोंके विषकी ग्रसाध्यता।

पीपलके पेड़के नीचे, देवमन्दिरमें, शमशानमें, वॉबीमें श्रीर चौराहेपर श्रगर सॉप काटता है, तो काटा हुश्रा मनुष्य नहीं जीता।

भरणी, मद्या, श्राद्री श्रश्तेषा, मून श्रीर कृत्तिका नत्त्रमें श्रगर सर्प काटता है, तो काटा हुश्रा श्रादमी नहीं वचता। इनके सिवा, पञ्चमी तिथिमें काटा हुश्रा मनुष्य भी मर जाता है—यह स्योनिषके श्रन्थोंका मत है। मघा, श्रार्द्रा, कृत्तिका, भरणी, पूर्वाफाल्गुनी श्रौर पूर्वाभाद्रपदा— इन नक्तत्रोंमें सर्पका काटा हुश्रा कदाचित् ही कोई वचता है।

नवमी, पञ्चमी, छुठ, कृष्णपत्तकी चौदस श्रीर चौथ—इन तिथियों में काटा हुश्रा श्रीर सवेरे-शाम,—दोनों सन्धियों या दोनों काल मिलने के समय काटा हुश्रा तथा मर्मस्थानों में काटा हुश्रा मनुष्य नहीं वचता है।

एक श्रौर ज्योतिप ग्रन्थमें लिखा है:—श्रार्द्रा, पूर्वाषाढ़ा, कृत्तिका, मूल, श्रश्लेपा, भरणी श्रौर विशाखा—इन सात नत्त्रशोमें सर्पका काटा हुश्रा मनुष्य नहीं वचता। ये मृत्यु-योग है।

श्रजीर्ण-रोगी, वढ़े हुए पित्तवाले, थके हुए, श्राग या घामसे तपे हुए, वालक, वूढ़े, भूखे, ज्ञीण, ज्ञतरोगी, प्रमेह-रोगी, कोढ़ी, रूखे शरीर वाले, कमज़ोर, डरपोक श्रीरगर्भवती,—ऐसे मनुष्योंको श्रगरसर्पकाटे तो वैद्य इलाज न करे, क्योंकि इनमें सर्प-विप श्रसाध्य हो जाता है।

नोट—ऐसे मनुष्योंमें, मालूम होता है, सर्प-विष श्रधिक जोर करता है। इसी से चिकित्साकी मनाही लिखी है, पर हमारी रायमें ऐसे रोगियोंको देखते ही त्याग देना ठीक नहीं। श्रच्छा इलाज होनेसे, ऐसे मनुष्य भी बचते हुए देखे गये हैं। इसमें शक नहीं, ऐसे लोगोकी सर्प-दश-चिकित्सामें वैद्यको बढ़ा कप्ट उठाना पडता है श्रीर सभी रोगी वच भी नहीं जाते, हाँ श्रनेक बच जाते हैं।

मर्मस्थानो या शिरागत मर्मस्थानोंमें श्रगर साँप काटता है, तो केस कप्टसाध्य या श्रसाध्य हो जाता है। शास्त्रकार तो श्रसाध्य होना ही लिखते है।

श्रगर मौसम गरमीमें, गरम मिजाज वासे या पित्त-प्रकृति वासे को साँप काटता है, तो सभी साँपोंका ज़हर डबस ज़ोर किरता है; श्रतः ऐसा काटा हुश्रा श्रादमी श्रसाध्य होता है। वैद्यको ऐसे श्रादमी का भी इसाज न करना चाहिये।

उस्तरा, छुरी या नश्तर प्रभृतिसे चीरनेपर जिसके शरीरसे खून न निकले, चाबुक, कोड़े या कमची श्रादिसे मारनेपर भी जिसके शरीरमें निशान न हों श्रीर निहायत ठएडा वर्ष-समान पानी डालनेपर भी जिसे कॅप-कॅपी न श्रावे—रोऍ खडे न हों, उसे श्रसाध्य सममकर वैद्यको त्याग देना चाहिये। यानी उसका इलाज न करना चाहिये।

जिस सॉवके कारे हुए श्रादमीका मुँह देढ़ा हो जाय, वाल छूने ही दूर-टूटकर गिरें, नाक देढ़ी हो जाय, गईन सुक जाय, स्वर भग हो जाय, सॉवके डसनेकी जगहपर लाल या काली स्जन श्रौर सख्ती हो, तो वैद्य पेसे सॉवके कारेको श्रसाध्य समसकर त्याग दे।

जिस मनुष्यके मुँहसे लारकी गाड़ी-गाड़ी वित्तयाँ-सी गिरें या कफकी गाँठें-सी निकलें, मुख,नाक, कान, नेत्र, गुदा, लिंग और योनि प्रभृतिसे खून गिरे, सब दाॅत पीले पड़ जायॅ और जिसके बरावर चार दाॅत लगे हों, उसको वैद्य श्रसाध्य सममकर त्याग दे—इलाज न करे।

"हारीत सहिता" में लिखा है, जिस मनुष्यका चलना-फिरना अजीव हो, जिसके सिरमें घोर वेदना हो, जिसके हृदयमें पीड़ा हो, नाकसे खून गिरे, नेत्रोंमें जल भरा हो, जीभ जड़ हो गई हो, जिसके रोप विखर गये हों, जिसका शरीर पीला हो गया हो और जिसका मस्तक स्थिर न हो यानी जो सिरको हिलाता और घुमाता हो—उत्तम वैद्य ऐसे सॉफ्के काटे हुए मनुष्योंकी चिकित्सा न करे। हॉ, जिन सर्पके काटे हुआंमें ये लल्ला न हों, उनका इलाज करे।

जो मनुष्य विपक्षे प्रमावसे मतवाला या पागल-सा हो जाय, जिसकी श्रावाज वैंड जाय, जिसे ज्वर श्रीर श्रतिसार प्रभृति रोग हों, जिसके शरीरका रग वदल गया हो, जिसमें मौतके-से लक्षण मौजूद हो, जिसके मलसूत्र या टही-पेशाव वन्द हो गये हों श्रीर जिसके शरीरमें वेग या लहरें न उठती हों—ऐसे सॉएके काटे हुए मनुष्यको वैद्य त्याग दे—इलाज न करे।

# सर्पके काटनेके कारण।

सर्प विना किसी वज्ञह या मतलबके नहीं काटते। कोई पॉवसे व्यक्तर काटता है, तो कोई पूर्व जन्मके वैरका बदला लेनेको काटता है; कोई इरकर काटता है, कोई मदसे काटता है, कोई भूखसे काटता है, कोई विपका वेग होनेसे काटता है और कोई अपने यश्चोंकी जीवनरत्ता करनेके लिये काटता है। वाग्भट्टमें लिखा है:—

श्राहारार्थं भयात्पादस्पर्शादितिविषात्कुधः । पापवृत्तितया वैराद्देविषयमचोदनात् ॥ पश्यन्ति सर्पास्तेषुक्त विपाधिक्यं यथोत्तरम् ।

भोजनके लिये, डरके मारे, पैर लग जानेसे, विषके वाहुल्यसे, कोधसे, पापवृत्तिसे, वैरसे तथा देविं श्रीर यमकी प्रेरणासे सॉप मनुष्योंको काटते हैं। इनमें पीछे-पीछेके कारणोंसे काटनेमें, क्रमशः विपकी श्रधिकता होती है। जैसे—डरके मारे काटता है, उसकी श्रपेचा पैर लगनेसे काटता है तब ज़हरका ज़ोर जियादा होता है। विपकी श्रधिकतासे काटता है, उसकी श्रपेचा कोधसे काटनेपर जहर की तेज़ी श्रीर भी जियादा होती है। जब सर्प देविं या यमराजकी प्रेरणासे काटता है तब श्रीर सब कारणोंसे काटनेकी श्रपेचा विपका ज़ोर श्रधिक होता है श्रीर इस दशामें काटनेसे मनुष्य मरही जाता है।

नोट—किस कारणसे काटा है—यह जानकर यथोचित चिकित्सा करनी चाहिये। लेकिन सॉॅंपने किस कारणसे काटा है, इस बातको मनुष्य देख कर नहीं जान सकता, इसिलये किस कारणसे काटा है, इसकी पहचानके लिये प्राचीन श्राचार्यों ने तरकीवें बतलाई हैं। उन्हें हम नीचे जिखते हैं—

# सर्पके काटनेके कारण जाननेके तरीके।

- (१) अगर सर्प काटते ही पेटकी श्रोर उलट जाय, तो समभो कि उसने दवने या पैर लगनेसे काटा है।
- (२) अगर साँपका काटा हुआ स्थान या घाव अच्छी तरह न दीखे, तो समभो कि भयसे काटा है।
- (३) श्रगर काटे हुए स्थानपर डाढ़से रेखा सी खिंच जाय, तो समभो कि मदसे काटा है।
- (४) त्रगर काटे हुए स्थानपर दो डाढ़ोंके दाग हों, तो समभो कि घबरा कर काटा है।

(५) अगर काटे हुए स्थानमें दो दाढ़ लगी हों और घाव खून से भर गया हो, तो लमको कि विप-वेगसे काटा है।

# सर्पदंशके भेद।

"सुश्रुत"-कल्पस्थानके चतुर्थ श्रध्यायमें लिखा है —पैरसे टवने से, क्रोधसे रुष्ट होकर श्रथवा खाने या काटनेकी इच्छासे सर्प महा-क्रोध करके प्राणियोंको काटते हैं। उनका वह काटना तीन तरहका होता है —

(१) सर्पित, (२) रिटत, श्रीर (३) निर्विष । विष-विद्याके जानने वाले चौथा भेद "सर्पागाभिद्दत" श्रीर मानते हैं।

सर्पितका श्रर्थ पूरे तौरसे इसा जाना है। सॉपकी काटी हुई जगहपर एक, दो या श्रधिक दॉलोके चिह्न गडे हुए-से दीखते हैं। दॉलोंके निकलनेपर थोड़ा-सा खून निकलता श्रीर थोड़ी स्जन होती है। दॉलोंकी पंक्ति पूरे तौरसे गड़ जानेके कारण, सॉपका विप शरीर के खूनमें पूर्ण रूपसे घुस जाता श्रीर इन्द्रियोंमें शीश्र ही विकार हो श्राता है, तब कहते हैं कि यह "सर्पित" या पूरा इसा हुश्रा है। ऐसा दश या काटना बहुत ही तेज श्रीर प्राखनाशक समसा जाता है।

- (२) रिदतका अर्थ खरोंच आना है। जब सॉफ्की काटी जगह पर नीली, पीली, सफेद या लाली लिये हुए लकीर या लकीरें दीखती है अथवा खरोंच-सी मालूम होती है और उस खरोंचमेंसे कुछ खून-सा निकला जान पडता है, तब उस दश या काडनेको "रिदत" या खरोंच कहते हैं। इसमें जहर तो होता है, पर थोड़ा होता है, अत: प्राण्नाशका मय नहीं होता, वशर्ते कि उत्तम चिकित्सा की जाय।
- (३) निर्विपका अर्थ विप रहित या विपहीन है। बाहे काटे स्थानपर दॉतोंके गड़नेके कुछ चिह्न हों, चाहे वहाँसे खून भी निकला हो, पर वहाँ स्जन न हो तथा इन्द्रियों और शरीरकी अकृतिमें विकार न हों, तो उस दंशको "निर्विप" कहते हैं।

(४) सर्गाङ्गाभिहत। जय डरपोक श्रादमीके शरीरसे सर्प या सर्पका मुँह ख़ाली लग जाता है—सर्प काटता नहीं—खरौंच भी नहीं श्राती, तो भी मनुष्य भ्रमसे श्रपने तई सर्प द्वारा डसा हुश्रा या काटा हुश्रा समक्त लेता है। ऐसा समक्तनेसे वह भयभीत होता है। भयके कारण, वायु कुपित होकर कदाचित स्जन-सी उत्पन्न कर देता है। इस दशामें भयसे मनुष्य वेहोश हो जाता है श्रीर प्रकृति भी विगड़ जाती है। वास्तवमें काटा नहीं होता, केवल भयसे मूर्ज्जा श्रादि लक्तण नजर श्राते हैं, इससे परिणाममें कोई हानि नहीं होती। इसीका 'सर्पाङ्गाभिहित" कहते है। इस दशामें रोगीको तसल्ली देना, उसको न काटे जानेका विश्वास दिलाकर भय-रहित करना श्रीर मन समक्तानेको यथोचित चिकित्सा करना श्रावश्यक है।

# बिचरनेके समयसे साँपोंकी पहचान।

रातके पिछले पहरमे प्रायः राजिल, रातके पहले तीन पहरों में मएडली श्रौर दिनके समय प्रायः दर्वीकर घूमा करते हैं। खुलासा यों समिभये, कि दिनके समय दर्वीकर, सन्ध्या कालसे रातके तीन यजे तक मएडली श्रौर रातके तीन वजेसे सवेरे तक राजिल सर्प प्रायः फिरा करते हैं।

नोट—काटे जानेका समय मालूम होनेसे भी, वैद्य काटने वाले सर्पकी जाति का कयास कर सकता है। ये सर्प सदा इन्हीं समयोंमें घूमने नहीं निकलते, पर बहुधा इन्हीं समयोंमें निकलते है।

# श्रवस्था-भेदसे साँपोंके जहरकी तेज़ी श्रौर मन्दी।

नौलेसे डरे हुए, दवे हुए या घवराये हुए, वालक, वूढ़े, बहुत समय तक जलमें रहनेवाले, कमज़ोर, कॉचली छोड़ते हुए, पीले यानी पुरानी कॉचली ख्रोढ़े हुए, काटनेसे एकाध च्ला पहले दूसरे प्राणी-को काटकर अपनीथैलीका विप कम कर देने वाले सॉप अगर काटते हैं,तो उनके विपमें अत्यलप प्रभाव रहता है, यानी इन हालतों में काटनेसे उनका जहर विशेप कप्रदायक नहीं होता। वाग्भट्टने—रितसे चीण, जल में डूचे हुए, शीत, वायु, घाम, भूख, प्यासश्रीर परिश्रमसे पीढ़ित, शीघ ही श्रन्य देशमें प्राप्त हुए, देवताके स्थानके पास वैठे हुए या चलते हुए, ये श्रीर लिखे हैं, जिनका विप श्रल्प होता है श्रीर उसमें तेजी नहीं होती।

दर्वोकर या फनवाले बढ़ती उम्र या भर जवानीमें, मएडली ढलती भ्रवस्था या बुढ़ापेमें श्रीर राजिल वीचकी या श्रधेड़ श्रवस्थामें श्रगर किसीको काटते है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है।

# सॉपोंके विषके लक्षण । द्वींकर।

यह हम पहले लिख श्राये हैं, कि दर्योकर लॉपोंकी प्रकृति वायु-की होती है, इसलिये दर्वोकर—कलड़ीजैसे फनवाले काले सॉप या घोर काले सॉपोंके डसने या काटनेसे चमड़ा, नेन्न, नाखून, टॉत, मल-सूत्र काले हो जाने श्रीर श्रीरमें क्खापन होता है, इसलिये जोड़ोंमें वेदना श्रीर खिचाव होता है, सिर भारी हो जाता है, कमर, पीठ श्रीर गर्दनमें निहायत कमजोरी होती है, जंभाइयाँ श्राती है, श्रीर कॉपता है, श्रावाज वैठ जाती है, कएठमें घर-घर श्रावाज होती है, स्खी-स्खी डकारें श्राती हें, खॉसी. श्वॉस, हिचकी, वायुका ऊँचा चढ़ना, श्रल, हडफूटन, पेंठनी, जोरकी प्यास, मुंहसे लार गिरना, काग श्राना श्रीर स्रोतोका हक जाना प्रसृति वातव्याधियोंके लच्चण होते हैं।

नोट—जोडॉमें दर्द, जेमाई, चमड़ा श्चीर नेम्न श्चाटिका काला हो लाना प्रस्तित वायु-विकार है। चूँ कि द्वींकरोंकी प्रकृति चातज होती है, श्चत उनके विपमें भी बायु ही रहती है। इससे जिसे ये काटते हैं, उसके शरीरमें बायुके श्चनेक विकार होते हैं।

#### मण्डली ।

मग्डली सर्प पित्त-प्रकृति होते हैं, श्रतः उनके विपसे चमड़ा, नेञ्ज, नख, वॉत, मल श्रीर मूत्र ये सब पीले या सुर्खी-माइल पीले हो जाते हैं। शरीरमें दाह—जलन और प्यासका ज़ोर रहता है, शीतल पदार्थ खाने-पीने और लगानेकी इच्छा होती है। मद, मूच्छां—वेहोशी और वुखार भी होते हैं। मुँह, नाक, कान, ऑख, गुदा, लिंग और योनि हारा खून भी श्राने लगता है। मांस ढीला होकर लटकने लगता है। स्जन श्रा जाती है। उसी हुई या सॉपकी काटी हुई जगह गलने श्रीर सड़नेलगती है। उसे सर्वत्र सभी चीजें पीली-ही-पीली दीखने लगती हैं। विप जल्दी-जल्दी चढ़ता है। इनके सिवा और भी पित्त-विकार होते हैं।

#### राजिल।

राजिल या राजिमन्त सपौंकी प्रकृति कफ-प्रधान होती है। इसलिये ये जिसे काटते हैं उसका चमड़ा, नेत्र, नख, मल और मूत्र—ये सब सफेद से हो जाते हैं। जाड़ा देकर बुख़ार चढ़ता है, रोप खंडे हो जाते हैं, शरीर श्रकड़ने लगता है, काटी हुई जगहके श्रास-पास प्रवश्रीरके श्रीर भागों में स्जन श्रा जाती है, मुँहसे गाढ़ा-गाढ़ा कफ गिरता है, कय होती हैं, श्रॉखोंमें वारम्वार खुजली चलती है, कएड स्ज जाता है श्रीर गलेमें घर-घर घर-घर श्रावाज होती है तथा सॉस रकता श्रीर नेत्रोंके सामने श्रॅथेरा-सा श्राता है। इनके सिवा, कफके श्रीर विकार भी होते है।

नोट— द० तरहके सर्पों के काटे हुएके जन्नण इन्हीं तीन तरहके साँपोंके जन्तरां के प्रन्दर श्रा जाते हैं, श्रत श्रलग-श्रलग जिखनेकी ज़रूरत नहीं।

# विषके लच्ल जाननेसे लाभ।

उत्पर सपोंके डसने या विपके लक्षण दशकी शीघ्र मारकता जाननेके लिये वताये हैं, क्योंकि विप तीक्ष तलवारकी चोट, बज्र श्रीर श्रिक्षिके समान शीघ्र ही प्राणीका नाश कर देता है। श्रगर दो घड़ी भी गृफ़लतकी जाती है, तत्काल इलाज नहीं किया जाता, तो विप मनुष्यको मार डालता है श्रीर उसे वार्ते करनेका भी समय नहीं देता।

# साँप-साँपिन प्रभृति साँपोंके डसनेके लच्चण ।

(१) नर-सर्पका काटा हुआ आदमी ऊपरकी ओर देखता है।

- (२) मादीन सर्प या नागनका उसा हुआ श्रादमी नीचेकी तरफ देखता है श्रोर उसके सिरकी नसें ऊपर उठी हुई-सी हो जाती है।
- (३) नपुसक सॉपका काटा हुआ आदमी पीला पड़ जाता और उसका पेट फूल जाता है।
- (४) व्याई हुई सॉपनके काटे हुए श्रादमीके शल चलते हैं, पेशाव में खून श्राता है श्रीर उपजिह्विक रोग भी हो जाता है।
  - (५) भूखे सॉपका काटा हुश्रा ञ्रादमी खानेको मॉगता है।
  - (६) बृढ़े सर्पके कारनेसे वेग मन्दे होते हैं।
  - (७) वचा सर्पके काटनेसे वेग जल्दी-जल्दी, पर हल्के होते है।
  - ( = ) निर्विप सर्पके काटनेसे विपके चिह्न नहीं होते।
  - ( ६ ) श्रन्धे सॉफ्के काटनेसे मनुष्य श्रन्धा हो जाता है।
- (१०) श्रजगर मनुष्यको निगल जाता है, इसिलये शरीरश्रीर प्राण नप्ट हो जाते हैं। यह निगलनेसे ही प्राण नाश करता है, विपसे नहीं।
- (११) इनमें से सद्य प्राण्हर सर्पका काटा हुआ आदमी जमीन पर शस्त्र या विजलीसे मारे हुएकी तरह गिर पड़ता है। उसका शरीर शिथिल हो जाता और वह नींटमें गर्क हो जाता है।

#### विपके सात वेग।

"सुश्रुत' में लिखा है, सभी तरहके सॉपोंके विपके सात-सात वेग होते हैं। वोलचालकी भाषामें वेगोंका दौर या मैड़ कहते हैं।

साँपका विप एक कलासे इसरीमें और दूसरीसे तीसरीमें—इस तरह सातो कलाश्रोंमें घुसता है। जब वह एककी पार करके दूसरी कलामें जाता है, तब वेगान्तर या एक वेगसे दूसरा वेग कहते है। इन कलाश्रोंके हिसाबसे ही सात वेग माने गये है। इस तरह समिसये:—

(१) ज्योही सर्प काटता है, उसका विप खूनमें मिलकर ऊपर को चढता है—यही पहला वेग है।

- (२) इसके बाद विप खूनको बिगाड़ कर माँसमें पहुँचता है—
  यह दूसरा वेग हुआ।
- (३) मॉसको पार करके विष मेदमें जाता है—यह तीसरा वेग हुआ।
  - (४) मेदसे विप कोठेमें जाता है-यह चौथा वेग हुआ।
  - (५) कोठेसे विप हड्डियोंमें जाता है, यह पाँचवाँ वेग हुन्ना।
  - (६) हड्डियोंसे विष मज्जामें पहुँचता है, यह छुठा वेग हुआ।
  - (७) मज्जासे विष वीर्यमें पहुँचता है, यह सातवॉ वेग हुन्ना।

नोट—सर्पंके विपका कौनसा वेग है, इसके जाननेकी चिकित्सकको ज़रूरत होती है, इसिक्य वेगोंकी पहचान जानना श्रौर याद रखना जरूरी है। नीचे हम यही दिखकाते है कि, किस वेगमें क्या चिह्न या जच्च देखनेमें श्राते है।

#### सात वेगोंके लच्चण।

पहला वेग—साँपके काटते ही, विप खूनमें मिलकर अपरकी तरफ चढ़ता है। उस समय शरीरमें चीटी-सी चलती है। फिर विष खूनको ख़राब करता हुआ चढ़ता है, इससे खून काला, पीला या सफेद हो जाता है और वही रगत अपर भलकती है।

नोट—द्वींकर साँपोंके विपके प्रभावसे खूनमें कालापन, मण्डलीके विपसे पीलापन और राजिलके विपसे सफेदी था जाती है।

दूसरा वेग—इस वेगमें विप मॉसमें मिल जाता है, इससे मॉस खराब हो जाता है श्रीर उसमें गाँठें-सी पड़ी दीखती है। शरीर, नेत्र, मुख, नख श्रीर दॉत प्रभृतिमें कालापन, पीलापन या सफेदी जियादा हो जाती है।

नोट—द्वींकर सॉपके विषसे कालापन; मण्डलीके विषसे पीलापन श्रौर राजिलके विषसे सफेदी होती है।

तीसरा वेग—इस वेगमें विप मेद तक जा पहुँचता है, जिससे

मेद् ख़राब हो जाती है। उसकी खरावीसे पसीने श्रानेलगते हैं, काटी जगहपर फ्लेद-सा होता है श्रीर नेत्र मिचे जाते हैं—तन्द्रा घेर लेती है।

चौथा वेग—इस वेगमें विप पेट श्रौर फेंफडे प्रभृतिमें पहुँच जाता है। इससे कोठेका कफ खराव हो जाता है, मुँहसे लार था कफ गिरता है श्रौर सन्धियाँ दूटती है, यानी जोड़ोंमें पीड़ा होती है श्रीर धुमेर या चक्कर श्राते हैं।

नोट—चौथे वेगमें मराइली सर्पंके काटनेसे ज्वर चढ श्राता है श्रीर राजिल के काटनेसे गर्दन श्रकड़ जाती है।

पाँचवाँ वेग—इस वेगमें विष हड़ियोंमें जा पहुँचता है, इससे शरीर कमचोर होकर गिरा जाता है, खड़े होने श्रीर चलने-फिरनेकी सामर्थ्य नहीं रहती श्रीर श्रिश्न भी नष्ट हो जाती है।

नोट—श्रक्षि नष्ट होनेसे—ग्रगर दर्शीकर काटता है, तो शरीर ठएडा हो जाता है, श्रगर मण्डली काटता है तो शरीर निहायत गर्म हो जाता है श्रोर श्रगर राजिल काटता है तो जाडेका बुखार चढ़ता श्रीर जीभ वंध जाती है।

छुठा वेग—इस वेगमे विष मज्ञामें जा पहुँचता है, इससे छुठी पित्त-घरा कला, जो श्रिप्तको धारण करती है, निहायत विगड़ जाती है। ग्रहणीके विगड़नेसे दस्त चहुत श्राते हैं। श्ररीर एक दम मारी-सा हो जाता है, मनुष्य सिर श्रीर हाथ-पाँव श्रादि श्रगोंको उठा नहीं सकता। उसके हृदयमें पीड़ा होती श्रीर वह वेहोश हो जाना है।

सातवाँ वेग—इस वेगमें विपका प्रभाव सातवीं शुक्रधरा या रेतो-धरा कला श्रथवा वीर्थमें जा पहुँचता है, इससे सारे शरीरमें रहने वाली व्यान वायु कुपित हो जाती है। उसकी वजहसे मनुष्य कुछ भी करने योग्य नहीं रहता। मुँह श्रौर छोटे-छोटे छेदोंसे पानी-सा गिरने लगता है। मुख श्रौर गलेमें कफकी गिलौरियाँ-सी व्यने लगती हैं। कमर श्रौर पीठकी हड़ीमें जरा भी ताकत नहीं रहती। मुँहसे लार वहती है। सारे शरीरमें, विशेष कर शरीरके ऊपरी हिस्सोमें, वहुतही पसीना श्राता श्रौर साँस एक जाता है, इससे श्राटमी विल्कुल मुद्दी सा हो जाता है। नोटं—एक श्रोर प्रनथकार श्राठ वेग मानते हैं श्रीर प्रत्येक वेगके जच्च बहुत ही सचोपमें जिखते हैं। पाठकोंको, उनके जाननेसे भी जाभ ही होगा, इसिलये उन्हें भी जिख देते हैं.—

(१) पहले वेगमें सन्ताप, (२) दूसरेमें शरीर काँपना, (३) तीसरेमें दाह या जलन, (४) चौथेमें वेहोश होकर गिर पड़ना, (५) पाँचवेंमें महसे भाग गिरना, (६) छुटेमें कन्धे टूटना, (७) सातवेंमें जड़ीभूत होना ये लच्चण होते हैं, श्रौर (८) श्राठवेंमें मृत्यु हो जाती है।

# द्वींकर या फनदार साँपोंके विषके सात वेग।

दर्वीकर साँपोंका विष पहले वेगमें खूनको दूपित करता है, इस से खून विगड़कर "काला" हो जाता है। खूनके काले होनेसे शरीर काला पड़ जाता है श्रौर शरीरमें चीटी-सी चलती जान पड़ती हैं।

दूसरे वेग में—वही विप मॉसको विगाड़ता है, इससे शरीर श्रीर भी जियादा काला हो जाता श्रीर सूजजाताहै तथा गाँठें हो जाती हैं।

तीसरे वेगमें—वही विष मेदको ख़राव करता है, जिससे डसी हुई जगहपर क्लेद, सिरमें भारीपन श्रौर पसीना होता है तथा श्रॉखें मिचने लगती हैं।

चौथे वेगमें—वही विष कोटे या पेटमे पहुँचकर कफ-प्रधान दोपों—क्लेदन कफ, रस, श्रोज श्रादि—को खराव करता है, जिससे तन्द्रा श्राती, मुँहसे पानी गिरता श्रीर जोड़ोंमें दर्द होता है।

पॉचचे वेगमें—वही विष हड़ियोंमें घुसता और वल तथा शरीर की श्रिश्रको दूपित करता है, जिससे जोड़ोंमें दर्द, हिचकी श्रीर दाह ये उपद्रव होते हैं।

छुठे वेगमें—वही विष मजामें घुसता श्रौर प्रह्णीको दूषित करता है, जिससे शरीर भारी होता, पतले दस्त लगते, हृद्यमें 'पीड़ा श्रौर मूर्ज्जा होती है। सातवें वेगमें—वही विष वीर्यमें जा पहुँचता श्रौर सारे शरीर में रहने वाली 'व्यान वायु'को कुपित कर देता एव सूत्म छेदोंसे कफ को भिराने लगता है, जिससे कफकी वित्तयाँ-सी वेंघ जाती है, कमर श्रौर पीठ टूटने लगती है, हिलने-चलनेकी शिक नहीं रहती, मुँह से पानी श्रौर शरीरसे पसीना वहुत श्राता श्रौर श्रन्तमें साँसका श्राना-जाना वन्द हो होता है।

#### मण्डली या चकत्तेदार सॉपोंके विषके सात वेग।

मराडली सॉपॉका विप पहले वेगमें खूनको विगाड़ता है, तव वह खून "पीला" हो जाता है, जिससे शरीर पीला दीखता श्रीर दाह होता है।

दूसरे वेगमें—वही विप मॉसको विगाड़ता है, जिससे शरीरका पीलापन श्रीर दाह वढ़ जाते हैं तथा काटी हुई जगहमें स्जन श्रा जाती है।

तीसरे वेगमें—वही विप मेदको विगाइता है, जिससे नेत्र मिचने लगते हैं, प्यास वढ़ जाती है, पसीने आते हैं और काटे हुए स्थानपर फ्लेंद होता है।

चौथे वेगमं - वही विप कोठेमं पहुँच कर ज्वर करता है।

पॉचवें वेगमें—वही विप हिंहुयोंमें पहुँच कर, सारे शरीरमें खूव तेज जलन करता है।

छुठे श्रौर सातर्वे वेगोंमें दर्वीकरोंके विपके समानलद्या होते है।

# राजिल या गर्छेदार साँवोंके विषके सात वेग।

राजिल सॉपोंका विप पहले वेगमें ख़्नको विगाड़ता है। इससे विगड़ा हुम्रा ख़्न "पाएडु" वर्ण या सफेद-सा हो जाता है, जिससे श्रादमी सफेद-सा दीखने लगता है श्रीर रोऍ खडे हो जाते हैं।

दूसरे वेग में—यही विप मॉलको विगाडता है, जिससे पाएडुता

या सफेदी श्रौर भी बढ़ जाती, जड़ता होती श्रौर सिरमें सूजन चढ़ श्राती है।

तीसरे वेगमें—वही विष मेदको ख़राव करता है, जिससे आँखें बन्द-सी होतीं, दाँत श्रमलाते, पसीने श्राते, नाक श्रौर आँखोंसे पानी श्राता है।

चौथे वेगमें—विप कोटेमें जाकर, मन्यास्तम्भ श्रीर सिरका भारीपन करता है।

पाँचवें वेगमें—बोल वन्द हो जाता श्रीर जाड़ेका ज्वर चढ़ श्राता है।

छुठे श्रीर सातवें वेगोंमें—दर्वीकरोंके विषके-से लक्तण होते हैं।

### पशुश्रोंमें विषवेगके लत्त्ए।

पशुश्रोंको सर्प काटता है, तो चार वेग होते हैं। पहले वेगमें पशुका शरीर सूज जाता है। वह दुखित होकर ध्या-ध्या करता श्रथवा ध्यान-निमग्न हो जाता है। दूसरे वेगमें, मुँहसे पानी वहता, शरीर काला पड़ जाता श्रीर हदयमें पीड़ा होती है। तीसरे वेगमें सिरमें दुःख होता है तथा कंठ श्रीर गर्दन टूटने लगती है। चौथे वेगमें, पशु मूढ़ होकर कॉपने लगता श्रीर दॉतोंको चवाता हुश्रा प्राण त्याग देता है।

नोट-कोई-कोई पशुर्ओंके तीन ही वेग बताते हैं।

# पित्योंमें विषवेगके लत्त्ए।

प्रथम वेगमें पत्ती ध्यान-मग्नहो जाता है श्रीर फिर मोह या मूर्ज्ज को प्राप्त होता है। दूसरे वेगमें वह वेसुध हो जाता श्रीर तीसरे वेगमें मर जाता है।

नोट-बिल्बी, नौला श्रीर मोर प्रमृतिके शरीरोंमें सॉंपोंके विषका प्रभाव नहीं होता।

# सरे हुए और बेहोश हुएकी पहचान।

श्रनेक वार ऐसा होता है, कि मनुष्य एक-दमसे वेहोश हो जाता है, नाड़ी नहीं चलती श्रीर जहरकी तेजीसे सॉसका चलना भी वन्द हो जाता है, परन्तु शरीरसे श्रात्मा नहीं निकलता—जीव भीतर रहा श्राता है। नादान लोग, ऐसी दशामें उसे मरा हुश्रा सममकर गाडने या जलानेकी तैयारी करने लगते है, इससे श्रनेक वार न मरते हुए-भी मर जाते हैं। ऐसी हालतमें, श्रगर कोई जानकार भाग्यवलसे श्रा जाता है, तो उसे उचित चिकित्सा करके जिला लेता है। श्रतः हम सबने जाननेके लिये, मरे हुए श्रीर जीते हुएकी परीला-विधि लिखते हैं:—

- (१) विजयालेदार मकानमें, वेद्दोश रोगीकी श्रॉख खोलकर देखो। श्रगर उसकी श्रॉखकी पुतलीमें, देखने वालेकी स्रतकी पर- छाई दीखे या रोगीकी श्रॉखकी पुतलीमें देखने वालेकी स्रतका प्रतिविम्य या श्रक्स पडे, तो समम लो कि रोगी जीता है। इसी तरह श्रॅधेरे मकानमें या रातके समय, चिराग जलाकर, उसकी श्रॉखोंके सामने रखो। श्रगर दीपककी लौकी परछाँही उसकी श्रॉखोंमें दीखे, तो समभो कि रोगी जीता है।
- (२) श्रगर वेहोश श्रादमीकी श्रॉखोंकी पुतिलयोंमें चमक हो, तो समभो कि वह जीता है।
- (३) एक वहुत ही हलके वर्तनमें पानी भरकर रोगीकी छाती पर रख दो और उसे ध्यानसे देखो। श्रगर सॉस वाकी होगा या चलता होगा, तो पानी हिलता हुश्रा मालूम होगा।
- (४) धुनी हुई ऊन, जो श्रत्यन्त नर्म हो, श्रथवा कवृतरका वहुत ही छोटा श्रौर हल्का पख, रोगीकी नाकके छेदके सामने रक्खो। श्रगर इन दोनोंमेंसे कोई भी हिलने लगे, तेा समको कि रोगी जीता है।

नोट—यह काम इस तरह करना चाहिये जिससे लोगोंके साँसकी हवा या बाहरी हवासे ऊन या पंखके हिलनेका वहम न हो।

(५) पेडू, चड्ढे, लिंगेन्द्रिय, योनिके छेद श्रौर गुदाके भीतर, पीछे को भुकी हुई, दिलकी एक रग श्राई है। जब तक रोगी जीता रहता है, वह हिलती रहती है। पूरा नाड़ी-परीक्तक इस रगपर श्रॅगुलियाँ रखकर मालूम कर सकता है, कि यह रग हिलती है या नहीं।

नोट—तजुर्वेकार या जानकार श्रादमी किसी प्रकारके विपसे मरे हुए श्रीर पानी में डूबे हुश्रोंकी, मुर्दा मालूम होनेपर भी, तीन दिनतक राह देखते हैं श्रीर सिद्ध यत प्राप्त हो जानेपर जीवनकी उम्मीद करते हैं। सकतेकी बीमारी वाजा मुर्दे के समान हो जाता है, लेकिन बहुतसे जीते रहते हैं श्रीर मुर्दे जान पढ़ते हैं। उत्तम चिकित्सा होनेसे वे बच जाते हैं। इसीसे हकीम जाजीन्स कहता है, कि सकते वालेको ७२ घरटे या तीन दिन तक न जजाना श्रीर न दफनाना चाहिये।

(१) अगर सॉपके काटते ही, श्राप रोगीके पास पहुँच जाश्रो, तो सॉपके काटे हुए स्थानसे चार श्रॅगुल ऊपर, रेशमी कपड़े, सूत, डोरी या सनकी डोरी श्रादिसे बन्ध बॉध दो। एक वन्धपर भरोसा मत करो। एक बन्धसे चार श्रॅगुलकी दूरी पर दूसरा श्रीर इसी तरह तीसरा बन्ध बॉधो। बन्ध बॉध देनेसे खून ऊपरको नहीं चढ़ता श्रीर श्रागेकी चिकित्साको समय मिलता है। कहा है—

> ्रश्रम्बुवत्सेतु बन्धेन बन्धेन स्तभ्यते विभम् । -न वहन्ति शिराश्चास्य विष वन्घाभिपीडिताः ॥

यन्य यॉघनेसे विप इस तरह उहर जाता हैं, जिस तरह पुल यॉघनेसे पानी। यन्घसे वॅघी हुई नसॉमें विप नहीं जाता।

वहुर्घा सॉप हाथ-पैरकी ग्रॅंगुलियॉमें ही काटता है। श्रगर ऐसा हो, तब तो श्रापका काम वन्ध बॉधनेसे वल जायगा। हाथ-पैरों में भी श्राप वन्ध वॉघ सकते है, पर श्रगर सॉप पेट या पीठ श्रादि ऐसे स्थानॉमें काटे जहाँ वन्ध न वॅघ सके, तब श्राप क्या करेंगे? इस का जवाव हम श्रागे न० २ में लिखेंगे।

हाँ, वंन्घ ऐसा ढीला मत वाँघना कि, उससे खूनकी चाल न रुके। अगर आपका वन्घ अच्छा होगा, तो वन्धके ऊपरका खून, काटकर टेखनेसे, लाल और वन्धके नीचेका काला होगा। यही अच्छे वन्धकी पहचान है।

वन्धके सम्बन्धमें दो-चार वात श्रौर भी समस तो। वन्ध वॉधने से पहले यह भी देखतो, कि खूनमें मिलकर विप कहाँ तक पहुँचा है। ऐसा न हा कि, जहर ऊपर चढ़ गया है। श्रौर श्राप वन्ध नीचे वॉधें। इस भृलसे रोगीके शाण जा सकते हैं। श्रतः हम 'ज़हर कहाँ तक पहुँचा है' इस वातके जाननेकी चन्द तरकीवें वतलाये देते हैं—

पहले, काटे हुए स्थानसे चार अँगुल या ६१७ अँगुल ऊपर श्राप स्त, रेशम, सन, चमड़ा या डोरीसे वन्ध वॉध दो। फिर देखो, वन्धके श्रास-पास कहीं पाल सो तो नहीं गये हैं। जहाँ के वाल श्रापको सोते दीखं, वहीं श्राप ज़हर सममें। क्योंकि ज़हर जब वालोंकी जड़ोंमें पहुँचता है, तय वे सो जाते हैं श्रीर विपके श्रागे बढ़ते ही पीछेके वाल, जो पहले सो गये थे, खडे हो जाते हैं श्रीर श्रागेके वाल, जहाँ विप होता है, सो जाते हैं। दूसरी पहचान यह है कि, जहाँ विप नहीं होता, वहाँ चीरनेसे लाल खून निफलता है, पर जहाँ ज़हर होता है, काला खून निफलता है। ज्यों-ज्यों जहर चढ़ना है, नसींका रंग नीला होता जाता है। नसींका रंग नीला करता हुआ विप-मिला खून चढ़ा या नहीं या कहाँ तक चढ़ा,— यह बात वालोंसे साफ जानी जा सकती है'। अगर इन परीचाओंसे भी आपको सन्देह रहे, तो आप निकलते हुए थोडेसे खूनकी आग पर डाल देखें। अगर खूनमें जहर होगा और खून बदवूदार होगा, तो आगपर डालते ही वह चटचट करेगा। कहा है:—

#### दुर्गन्ध सविष रक्तमग्री 'चटचटायते ।

श्रगर श्रापका बाँधा हुश्रा बन्ध ठीक हो, तब तो कोई वात ही नहीं—नहीं तो फौरन दूसरा बन्ध उससे ऊपर, जहाँ विप न हो, बाँध दे।। बन्ध बाँधनेका यही मतलव है कि, जहर खूनमें मिल कर ऊपर न चढ़ सके, श्रतः बन्धको ढीला हरगिज मत रखना। बन्ध बाँधकर, बन्धके नीचे चीरा देना भी न भूलना। बन्ध बाँधते ही जहर पीछेकी तरफ वडे ज़ारसे लौटता है। श्रगर श्राप पहले ही चीर देंगे, तो ज़ोरसे लौटा हुश्रा जहर खूनके साथ बाहर निकल जायगा।

(२) श्रगर सॉपकी काटी जगह बन्ध वाँघने लायक न हो, तो नसमें ज़हर घुसनेसे पहले, फौरन ही, काटी हुई जगहपर जलते हुए श्रङ्गारे रखकर जहरको जला दे।। श्रथवा काटी हुई जगहको छुरीसे छीलकर, लोहेकी गरम श्रलाकासे दाग दो—जला दो। श्रगर यह काम, विना च्लाभरकी भी देरके, उचित समयपर किया जाय, तव तो कहना ही क्या ? क्योंकि ऐसी क्या चीज़ है, जो श्राग से भस्म न हो जाय ? वाग्भटने कहा है:—

दश मग्रङलिनां मुक्त्वा .पित्तलत्वादथा परम् । प्रतप्तेर्हेमलोहाधैर्दहेदाशूल्मुकेन वा । करोति भस्मसात्सद्योवाह्नः किं नाम न च्रणात् ॥

श्रगर मण्डली सॉपने काटा हो, तो भूलकर भी मत दागना, क्योंकि मण्डली सॉपके विषकी प्रकृति पित्तकी होती है, श्रतः

हागनेसे विप उल्टा बढ़ेना। हाँ, म्एडलीने सिवा श्रीर साँपाने काटा हो, तो श्राप दान दें, वानी लोहे या- लोनेकी किसी चीनको श्रागमें तपाकर, श्राग-कैसी लाल करके, उसीले काटे हुए स्थानको जला हैं। श्राग सण्मात्रमें सभीको भस्म कर देनी हैं। बाबको भस्म करना कौनसा बड़ा काम हैं।

नोट—हागनेने पहले, श्रापको काटनेत्राले मॉपकी क्रिम्मका पता लगा लेना ज़रुरी हैं। काटे हुए न्यान यानी घाव श्रोर स्जन प्रसृति तथा श्रम्य लच्चाेंसे, किम प्रकारके मर्पते काटा हैं, यह जात श्रासानीसे जानी जा सकती हैं।

श्रगर उस समय केर्ड तेजाव पास हा, तो उसीसे काटी हुई जगहका जला हो। कारगिलक ऐसिड या नाइट्रिक ऐसिडकी शृश्च इस जगह मलनेसे भी काम ठीक होगा। श्रगर तेजाव भी न हो श्रीर श्राग भी न हो, तो हो चार दियासलाईकी डिव्चियाँ तोड़ कर काटे हुए स्थानपर रख हो श्रीर उनमें श्राग लगा हो। मौकेपर चूकना ठीक नहीं क्योंकि हश-स्थानके जल्ही ही जला हेनेसे विपैला रक्त जल जाना है।

-(३) वन्ध वॉधना श्रोर जलाना जिस तरह हितकर है, उसी तरह जहर-मिले खूनका मुँहसे या एश्चर-पम्पसे चूस लेना या खांच लेना भी हितकर है। जहर चूसनेका काम स्वय रोगी भी कर सकता है श्रीर कोई दूसरा श्रादमी भी कर सकता है।

दश्-स्थान या काटी हुई जगहको जरा चीरकर, खुरचकर या पछ्ने लगाकर, टॉतॉ थ्रौर होठॉकी सहायतासे, खून-मिला जहर चूसा जाता हैं, श्रौर खून मॅहमें थ्राते ही धूक दिया जाता है। इस-लिये जो थ्रादमी खूनको चूसे, उसके दन्तमूल—मस्हे पोले न होने चाहियें। उसके मुखमें घाव या चकत्ते भी न होने चाहियें। श्रगर मस्हे पोले होंगे या मुँहमें घाव वगैर होंगे, तो चूसने वाले को भी हाति पहुँचेगी। घावोंकी राहसे जहर उसके खूनमें मिलेगा श्रौर उसकी जान भी ख़तरेमें हो जायगी। श्रतः जिसके मुख में उपरोक्त घाव श्रादि न हों, वही दंश-स्थानके चूसे। इसके सिवा, चूसा हुश्रा ख़्न श्रौर ज़हर गलेमें न चला जाय, इसका भी पूरा ख़याल रखना होगा। इसके लिये, श्रगर मुंहमें कपड़ा, राख, श्रौपध, गावर या मिट्टी भर ली जाय ते। श्रच्छा हो। ज़हर चूस-चूसकर थूक देना चाहिये। जब काम हो चुके, साफ जलसे कुल्लेकर डालने चाहिएं।

इस तरह, कभी-कभी ख़तरा भी हो जाता है, श्रतः वारीक भिल्ली की पिचकारी या पश्रर-पम्प (Air-Pump) से ख़ून-मिला ज़हर चूसा जाय, तो उत्तम हो। केाई-केाई सीगीपर मकड़ीका जाला लगा कर भी ज़हर चूसते है, यह भी उत्तम देशी उपाय है।

(४) श्रगर सॉपने उंगली प्रभृति किसी छोटे श्रवयवमें दाँत मारा हो, तो उसे साफ काटकर फेंक दो। यह उपाय, उसनेके साथ ही, एक दो सैकएडमें ही किया जाय, तब तो पूरा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इतनी देरमें ज़हर ऊपर नहीं चढ़ सकता । जब ज़हर उस श्रवयवसे ऊपर चढ़ जायगा, तब केाई लाभ नहीं होगा।

श्रगर विष अपर न चढ़ा हो, श्रवयव छोटा हो, तो वहाँकी जितनी जरूरत हो उतनी चमड़ी फौरन काट फेंके। श्रगर खूनमें मिलकर ज़हर श्रागे वढ़ रहा हो, तो साँपके डसे हुए स्थानका तेज़ नश्तर या चाकू-छुरीसे चीर देा; ताकि वहाँका खून गिरने लगे श्रीर उसके साथ विष भी गिरने लगे।

#### श्रथवा

साँपके उसे हुए स्थानका, देा अँगुलियोंसे, चिमटीकी तरह पकड़कर, केाई चौथाई इश्च काट डाला, यानी उतनी खाल उतार कर फेंक दे। काटते ही उस स्थानका गरम जलसे धाश्रो या गरम जलके तरड़े देा, ताकि खून वहना वन्द न हा श्रीर खूनके साथ

<sup>#</sup> वारभट्टने कहा है, कि सर्प-विप उसे हुए स्थानमें १०० मात्रा काल तक ठहरकर, पीछे खूनमें मिलकर शरीरमें फैलता है।

जहर तिकल जाय। सॉपने काटते ही उसी हुई जगहका खून यहाना श्रीर जहरका बन्धसे श्रागे न बढ़ने देना—ये देानों उपाय परमोत्तम श्रीर जान बचानेवाले हैं।

- (५) सॉफ्की उसी हुई जगहसे तीन-चार इञ्च या चार अगुल ऊपर रस्सी श्राविसे वन्ध वॉधकर, इसी हुई जगहका चीर दो श्रीर उसपर पिसा हुश्रा नमक वुरकते या मलते रहो। इस तरह करने से खून वहता रहेगा श्रीर जहर निकल जायगा। वीच-वीचमें भी कई वार डसी हुई जगहका चीरा श्रीर उसपर गरम पानी डालो। इसके वाद नमक फिर बुरको । ऐसा करने से खूनका घहना वन्द न होगा। जवतक नीले रङ्गका खून निकले, तवतक जहर समभो। जव काला, पीला या सफेद पानीसा खून निकलना वन्द हा जाय श्रीर विशुद्ध लाल खून श्राने लगे, तव समको कि श्रव जहर नहीं रहा। जब तक विश्रद्ध लाल खून न देख लो, तव तक भूलकर भी यन्घ मत खोलना। अगर ऐसी भूल करोगे, तो सब किया कराया मिट्टी हे। जायगा। याद रखेा, सॉपका विप अत्यन्त कड़वा होता है। वह श्रादमीके खूनकाे पायः काला कर देता है। अगर मएडली सॉपका विप होता है, तो खून पीला हा जाता है, इसी से हमने लिखा है, कि जब तक काला, नीला, पीला या सफेद पानी सा खून गिरता रहे, विप सममो श्रौर खूनकी वरावर निकालते रहे।। सविप श्रौर निर्विप खूनकी परीचा इसी तरह होती है।
- (६) श्रगर नसोंमें जहर चढ रहा हो, तो उन नसोंमें जिनमें जहर न चढा हो श्रथवा जहरसे ऊपरकी नसोंमें जहाँ कि जहर चढकर जायगा, देा श्राडे चीरे लगादे। किर नसके ऊपरी भाग की—चीरेसे ऊपर—श्रॅग्ढेसे कसकर दवा लो। जब जहर चढ़ कर वहाँ तक श्रावेगा, तब, उन चीरोंकी राहसे, खूनके साथ, बाहर निकल जायगा। यह बहुत ही श्रच्छा उपाय है।
  - (७) सॉपकी इसी हुई जगहका रेतकी पाटली या गरम जल

की भरी वेातलसे लगातार सेकनेसे जृहरकी चाल घीमी हो जाती है। ज़करतके समय इस उपायसे भी काम लेना चाहिये।

- ( म ) अगर सॉपका विष वन्धोंको न माने, उन्हें लॉघ कर ऊपर चढ़ता ही जाय; जलाने, खून निकालने आदिसे कोई लाभ न हो, तब जीवन-रक्ताका एक ही उपाय है। वह यह कि, जिस बन्ध तक ज़हर चढ़ा हो, उसके ऊपर, माटे छुरेके पिछले भागसे, चीर कर और आगसे जलाकर उस उसे हुए अवयवकी चारों ओर, पाव इश्च गहरा और गाल चीरा बना दे।। इस तरह जला कर, नसोंका सम्यन्ध या कनैक्शन तोड़ देनेसे, ज़हर चीरेके खड़ेको लाँधकर ऊपर नही जा सकेगा। पर इतना ख़याल रखना कि, ज्ञानतन्तु न जल जायॅ, अन्यथा वे भूठे हो जायॅगे—काम न देगें। जब काम हो जाय, घावपर गिरीका तेल लगाओ। इसे "वैरीकी किया" कहते हैं। इस उपायसे अवश्य जान बच सकती है।
- (६) मरण-कालके उपाय—जब किसी उपायसे लाभ न हो, तब रोगीको खाटपर महीन रजाई या गद्दा विद्याकर, बड़े तिकयेके सहारे विठा दे। श्रीर ये उपाय करोः—
  - (क) रागीका सोने मत दे। । उससे बाते करे।।
- (ख) चारपाईके नीचे धूनी दो श्रीर खाटके नीचेकी धूनीवाली श्रागसे सेक भी करें। रागीका खूव गर्म कपडे उढ़ाकर, ऊपरसे सेक करें। इन उपायोंसे पसीना श्रावेगा। पसीनोंसे विष नष्ट होता है, श्रतः हर तरह पसीने निकालने चाहियें। रागीका शीतल जल भूल कर भी न देना चाहिये।
- (१०) रोगीकी—सॉफ्के काटे हुएकी—घरके परनालेके नीचे विठा दे। फिर उस परनालेसे सहन हो सके जैसा गरम जल खूव बहाओ। वह जल आकर ठीक रोगीके सिरपर पड़े, ऐसा प्रवन्ध करे। अगर् १५। २० मिनटमें, रोगी कॉपने लंगे, उसे कुछ होश हो, तो यह काम करते रहो। जब होश हो जाय, उसे

उठाकर श्रीर पोंछकर श्रन्यत्र विठा दो श्रीर खूब सेक करो। ईश्वर की इच्छा होगी तो रोगी वच जायगा। "वैद्यकल्पतक"।

(११) जब देखों कि, मंत्र-तत्र, दवा-दारु श्रौर अगद एवं अन्य उपाय सव निष्फल हो गये, रोगी चल-चल श्रसाध्य होता जाता है—मृत्युके निकट पहुँचता जाता है, तब, पॉचवें वेगके बाद श्रौर सातवेंसे पहले, उसे "प्रतिविप" सेवन कराश्रो, यानी जब विषका प्रभाव हड़ियोंमें पहुँच जाय, शरीरका बल नष्ट हो जाय, उठा-वैठा श्रौर चला-फिरा न जाय, शरीर एकदम ठएडा हो जाय श्रथवा एक- एमसे गरम हो जाय श्रथवा जाड़ा लगकर शीतज्वर चढ श्रावे, लीभ वॅघ जाय, शरीर वहुत ही भारी हो जाय श्रौर वेहोशी श्रा जाय—तव "प्रतिविप" सेवन कराश्रो।

प्रतिविषका अर्थ है, विपरीत गुणवाला विष । स्थावर विषका प्रतिविप जगम विप है श्रीर जगम विषका प्रतिविप स्थावर विष है। क्योंकि एककी प्रकृति कफकी है, तो दूसरेकी पित्तकी। एक विप सर्द है, तो दूसरा गरम। एक वाहरसे भीतर जाता है, तो दूसरा भीतरसे वाहर श्राता है। एक नीचे जाता है, तो दूसरा ऊपर। स्थावर विप कफप्रायः श्रौर जगम पित्तप्रायः होते हैं। स्थावर विप श्रामाशयसे खुनकी श्रोर जाते हैं श्रौर जगम विप, रुधिर में मिलकर, श्रामाशय श्रौर फेफड़ोंकी श्रोर जाते हैं। इसीसे स्थावर विप जगमका दुश्मन है श्रीर जगम स्थावरका दुश्मन है। स्थावर विपके रोगीका जगम विप सेवन करानेसे श्रौर जगम विप च लेके। स्थावर विष सेवन करानेसे आराम हो जाता है। सॉप--विच्छू प्रसृतिके जगम विपॉपर "वत्सनाम" श्रादि स्थावर विष श्रौर सिखया, वत्सनाभ श्रादि स्थावर विपोपर सॉप विच्छू श्रादिके जगम विप श्रमृतका काम कर जाते हैं। श्रन्तमें "विषस्य विष-मीपधम्" जहरकी दवा जहर है, यह कहावत सम्बी हा जाती है। मतलव यह, सॉपके काटे हुएकी श्रसाध्य श्रवस्थामें किसी तरहका

वच्छनाभ या सीिगया आदि विप देना ही अच्छा है, क्योंकि इस समय विप देनेके सिवा और दवा ही नहीं।

पर "प्रतिविष" देना वालकों का खेल नहीं है। इसके देने में वड़े विचार और समक्त-त्रूककी दरकार है। रोगीकी प्रकृति, देश, काल आदिका विचार करके प्रतिविपकी मात्रा दो। ऊपरसे निरन्तर घी पिलाओ। अगर सर्पविप हीन अवस्थामें हो या रोगी निहायत कमजोर हे। तो विपकी हीन मात्रा दो, यानी चार जौ भर वत्सनाम विप सेवन कराओ। अगर विप मध्यावस्थामें हो या रोगी मध्य वली हो, तो छैं: जौ भर विप दो और यदि रोग या जहर उप्र यानी तेज़ हो। और रोगी भी वलवान हो, तो आठ जौ भर विष—वत्सनाम विप या शुद्ध सींगिया दो। साथ ही "घी" पिलाना भी मत भूलो, त्योंकि घी विपका अनुपान है। विप अपनी ती इणतासे हृदयको खींचता है, अतः उसी हृदयकी रक्ताके लिये, रोगीको घी, घी और शहद मिली अगद अथवा घी-मिली द्वा देनी चाहिये। जव संखिया खानेवालेका हृदय विपसे खिचता है, उसमें भयानक जलन होती है, तय घी पिलानसे ही रोगीको चेन आता है। इसीसे विप चिकित्सा में "घी" पिलाना जकरी समका गया है। कहा है:—

विप कर्षाते तीच्एत्वाद्घृतदये तस्य गुप्तये । पित्रेद्घृत घृतचाद्रमगदं वा घृतप्तुतम् ॥

नोट-विप मम्बन्धी वातों के लिये पीछे वत्सनाभ विपका वर्णन देखिये।

(१२) अगर विप सारे शरीरमे फैल गया हो, तो हाथ-पाँवके अगले भाग या ललाटकी शिरा वेधनी चाहिये—इन स्थानोंकी फस्द खोल हेनी चाहिये। क्योंकि शिरा वेधन करने या फस्द खोल हेनेसे खून निकलता है और खूनके साथ ही, उसमें मिला हुआ जहर भी निकल जाता है। इससे सॉपके काटेकी नरम किया खून निकाल देना है। सुश्रुतमें लिखा है—

"जिसके शरीरका रज श्रीर-का-श्रीर हो गया हो, जिसके श्रक्तों में दर्द या बेदना हो श्रीर ख्य ही कड़ी स्जन हो, उस सॉपके काटे का खून शिव्र ही निकाल देना सबसे श्रच्छा इलाज है।" ठीक यही बात, दूसरे शब्दों में, बाग्मट्टने भी कही है—

'विषके फैल जानेपर शिरा वीधना या फस्द खेालना ही परमोत्तम क्रिया है, क्योंकि निकलते हुए खूनके साथ विष भी निकल जाता है।

शिरा या नस न दीखेगी, तो फस्द किस तरह खेाली जायगी, इसीसे ऐसे मौकेपर सींगी लगाकर या जींक लगाकर खून निकाल देने की श्राह्म दी गई है, क्योंकि खूनके किसी तरह भी निकालना' परमावश्यक है।

गर्भवती, वालक श्रीर बूढ़ेका श्रगर सर्प काटे, तो उनकी शिरा न वेथनी चाहिये—उनकी फस्द न खालनी चाहिये। उनके लिये मृदु चिकित्सा की श्राह्मा है।

(१३) श्रगर पहले कहे हुए शिरावेधन या दाह श्रादि कर्मों से जहर जहाँका तहाँ ही न रुके, खूनके साथ मिलकर, श्रामाशयमें पहुँच जाय—नामि श्रीर स्तनोंके वीचकी थैलीमें पहुँच जाय, तो श्राप फौरन ही वमन कराकर विपक्ता निकाल देनेकी चेष्टा करें। क्योंकि जब विप श्रामाशयमें पहुँचेगा, तो रोगीका श्रत्यन्न गौरव, उत्क्लोश या हुल्लास होगा, यानी जी मचलावे श्रीर घवरावेगा—क्य करनेकी इच्छा होगी। यही विपके श्रामाशयमें पहुँचेनेकी पहचान है। इस समय श्रगर कय करानेमें देरकी जायगी, तो श्रीरभी मुश्किल होगी, स्यांकि विप यहाँसे दूसरे श्राशय—पकाशयमें पहुँच जायगा। वमन करा देनेसे विप निकल जायगा श्रीर रोगी चङ्का हो जायगा—विपके। श्रागे वढनेका मौका ही न मिलेगा। कहा है:—

वर्मनिवपहृद्भिश्च नैव व्याप्नोति तद्वपु ।

वमन करा देनेसे विप निकल जाता है और सारे शरीरमें नहीं फैलता।

स्थावर—संखिया श्रीर श्रफीम प्रभृतिके विपर्मे तथा जंगम— साँप-विच्छु प्रभृति चलनेवालोंके विषमें, वमन सबसे श्रच्छा जान वचानेवाला उपाय है। वमन करा देनेसे दोनों तरहके विष नप्ट हो जाते है। स्थावर विप खाये जानेपर तो वमन ही मुख्य श्रीर सवसे पहला उपाय है। जंगम विपमें यानी साँप श्रादिके काटने पर. जरा ठहरकर वमन करानी पड़ती है श्रीर कभी-कभी तत्काल भी करानी पड़ती है, क्योंकि वाजे सॉपके काटते ही जहर विजलीकी तरह दौड़ता है। अनेक सॉपोंके काटने से, आदमी काटनेके साथ ही गिर पड़ता श्रौर ख़तम हो जाता है। ये सब बातें विकित्सककी वुद्धिपर निर्भर है। वुद्धिमान मनुष्य जरा सा इशारा पाकर ही ठीक काम कर लेता है श्रौर मूढ़ श्रादमी खोल-खोलकर समकाने से भी कुछ नहीं कर सकता। बहुतसे श्रनाड़ी कहा करते हैं, कि सिखया या श्रफीम श्रादि विप खा लेनेपर तो वमन कराना उचित है, पर सर्प-विच्छ प्रभृतिके काटनेपर वमनकी जरूरत नही। ऐसे श्रज्ञानियोंको समभना चाहिये, कि वमन करानेकी दोनों प्रकार के विपोंमें ही जरूरत है।

- (१४) अगर किसी वजहसे वमन करानेमें देर हो जाय और विप पकाशयमें पहुच जाय, तो फौरन ही तेज जुलाब देकर, जहरको, पाख़ानेकी राहसे, पकाशयसे निकाल देना चाहिये। जब जहर आमाशयमें रहता है, तब जी मिचलाने लगता है, किन्तु ज़हर जब पकाशयमें पहुँचता है, तब रोगीके कोठेमें दाह या जलन होती है, पेटपर अफारा आ जाता है, पेट फूल जाता और मल-मूत्र बन्द हो जाते है। विषके पक्वाशयमें पहुँचे बिना, ये लक्कण नहीं होते, अतः ये लक्कण देखते ही, जुलाब दे देना चाहिये।
- (१५) जिस सॉपके काटे हुए आदमीके सिरमें दर्द हो, आलस्य हो, मन्यास्तंभ हो—गर्दन रह गई हो और गला रुक गया हो, उसे शिरोविरेचन या सिरका जुलाब देकर, सिरकी मलामत निकाल

देनी चाहिये। सिरमें विपका प्रभाव होनेसे ही उपरोक्त उपद्रव होने हैं। जब दिमाग़में विपका खलल होता है, तभी मनुष्य वेहोश होता है। इसीसे विपके छुठे वेगमें श्रत्यन्त तेज श्रञ्जन श्रीर श्रव-पीड़ नस्यकी शास्त्राज्ञा है। कहा है—

पप्डेऽअन तीद्शमवपीह च योजयेत्॥

मतलय यह है, इस हालतमें नेत्रोंमें तेज श्रञ्जन लगाना श्रीर नस्य देनी चाहिये, जिससे रोगीकी उपरोक्त शिकायतें रफा हो जायें।

( १६ ) वहुन वार ऐसा होता है, कि मनुष्यको सर्प नहीं काटता श्रीर कोई जीव काट लेता है, पर उसे सॉपके काटनेका खयाल हो जाता है। इस कारणसे वह डरता है। डरनेसे वायु फुपित होकर स्जन वगैर उत्पन्न कर देता है। श्रनेक वार ऐसा होता है, कि सॉप श्रादमीके काटनेका श्राता है, उसका मुँह शरीरसे लगता है, पर वह आदमी उसे भटका देकर फेंक देता है। इस अवस्थामें, सर्पेका दाँत अगर शरीरके लग भी जाता है, तो भी जल्ही ही हटा देनेसे टॉन-लगे स्थानमें जहर डालनेका सॉपका मौका नहीं मिलता, पर वह श्रादमी श्रपने तई काटा हुश्रा समसता श्रीर डरता है—अगर पेसा मौका हो, तो आप रोगोको तसक्ली दीजिये। उसके मनमें सॉपके न काटने या विप न छोड़नेका विश्वास दिला-इये, जिससे उसका थोधा मय दूर हो जाय। साथ ही मिश्री, वैगन्धिक—इंगुदी, दाख, दूधी, मुलहटी श्रीर शहद मिला कर विलाइये और मतरा हुआ जल दीजिये। यद्यवि इस द्शामें साँवका दॉत लग जानेपर भी, जहर नहीं चढता, क्योंकि घावमें विप छोडे विना विपका प्रभाव कैसे हो सकता है ? ऐसे दशको "निर्विप दश" कहते है।

<sup>(</sup>१७) कर्केतन, मरकनमणि, होरा, वैहूर्यमणि, गईममणि, पन्ना, विप-मृपिका, हिमालयकी चाँद वेल—सोमराजी, सर्थमणि, द्रोण-

मिण श्रीर वीर्यवान विप-इनमेंसे किसी एकको या दो चारको शरीरपर धारण करने से विपकी शान्ति होती है, श्रतः जो श्रमीर हों, जिनके पास इनमेंसे कोई-सी चीज हो. उन्हें इनके पास रखने की सलाह दीजिये। इनको व्यर्थका श्रमीरी ढकोसला मत समिभये। इनमें विपको हरण करने की शक्ति है। 'सुश्रुत' के कल्प-स्थानमें लिखा है, विप-मूपिका और अजरुहामें से किसी एकको हाथमें रखने से साँप श्रादि तेज जहरवाले प्राणियोंका जहर उतर जाता है। श्रजरुहा शायद निर्विपीको कहते है। निर्विपीमें ऐसी सामर्थ्य है, पर वैसी सची निर्विपी आज-कल मिलनी कठिन है। द्रव्योंमें अचिन्त्य गुण श्रीर प्रभाव हैं. पर श्रफसोस हे कि. मनुष्य उनको जानता नहीं। न जानने से ही उसे ऐसी-ऐसी वातोंपर श्राश्चर्य या श्रविश्वास होता है श्रीर वह उन्हें भूठी समभता है। एक चिरचिरेको ही लीजिये। इसे रविवारके दिन कानपर वॉधनेसे शीतज्वर भाग जाता है। जिन्होंने परीचा न की हो, कर देखें, पर विधि-पूर्वक काम करें। विच्छूके काटे श्राटमीको श्राप चिरचिरा दिखाइये श्रौर छिपा लीजिये। २।४ वार ऐसा करनेसे विच्छूका विप उतर जाता है।

(१=) ऊपरके १= पैरोंमें, हमने सॉपके काटेकी "सामान्य चिकित्सा" लिखी है, क्योंकि "विशेप चिकित्सा" उत्तम श्रौर शीघ्र फल देने वाली होनेपर भी, सब किसीसे बन नहीं श्राती—ज़रा-सी ग़लतीसे उल्टे लेनेके देने पड़ जाते हैं। श्रागे हम विशेष चिकित्सा के सम्बन्धकी चन्द प्रयोजनीय—कामकी वातें लिखते हैं। साँपके काटे हुएका इलाज शुरू करने से पहले, वैद्यको बहुत-सी वातोंका विचार करके, खूब समस बूसकर, पीछे इलाज शुरू करना चाहिये। जो वैद्य विना समसे-वूसे इलाज शुरू कर देते हैं, उन्हें कदाचित कभी सिद्धि लाभ हो भी जाय, तो भी श्रधिकांश रोगी उनके हाथोंमें श्राकर बृथा मरते श्रौर उनकी सदा बदनामी होती है। पर जो वैद्य हरेक वातको समस-बूसकर, पीछे इलाज करते हैं, उन्हें

पहुचा सफतता होती रहती है—विरले ही केसोंमें असफलता होती है। वान्महमें लिखा हैं —

> भुनग दोप प्रकृति स्थान वेग विशेपतः । सुसृद्धमं सम्यगालोच्य विशिष्टा वाऽऽचरेत् कियाम् ॥

सॉप, डोप, मकृति स्थान और विशेपकर वेगको स्वम बुद्धि या पारीकीसे समस और विचारकर "विशेप चिकित्सा" करनी चाहिये।

इन पाँचों वातोंका विचार कर लेनेसे ही काम नहीं चल सकता। इनके अलावा, नीचे लिखी चार वातोंका भी विचार करना अरूरी हैं:—

- (१) देश।
- (२) सातम्य।
- (३) ऋतु।
- (४) रोगीका वलावल।

### श्रौर भी विचारने योग्य वानें।

काटनेवाले सर्पोके सम्बन्धमं भी वैद्यको नीचे लिखी वातें मालम करनी चाहियें.—

- (क) किस जातिके सर्पन काटा है ? जैसे,—दर्वाकर और मण्डली इत्यादि।
- ( ख ) किस श्रवस्थामं काटा है ? जैसे, श्रवराहटमें या कॉचली छोड़ते हुए इत्यादि ।
  - (ग) किस श्रवस्थाके सर्पने काटा है ? जैसे,--वालक या बृढ़ेने ।
  - (घ)सॉप नर था या माडीन श्रथवा नपुसक इत्यादि ?
- (ड) सर्पने क्यों काटा ? टवकर, कोघसे, पूर्व जन्मके वैरसे अथवा ईंग्वरके हुक्मसे इत्यादि । वाग्भट्टने कहा है —

श्रादिष्टात् कारण ज्ञात्वा प्रातिकुर्याद्यथाययम् ।

किस कारणसे काटा है, यह जानकर यथोचित चिकित्सा करनी चाहिये।

- (च) सर्पने दिन-रातके किस भागमें काटा ? जैसे,—सवेरे, शामको, पहली रातको या पिछली रातको।
  - ( छ ) सर्पदंश कैसा है १ जैसे,—सर्पित, रदित इत्यादि । इन बातोंके जाननेसे लाभ ।

इन वातोंके जान जानेसे ही हम श्रच्छी तरह चिकित्सा कर सकोंगे। श्रगर हमें मालूम हो कि, दर्बीकरने काटा है, तो हम समभ जायंगे, कि, इस साँपका विण् वातप्रधान होता है। इसके सिवाय, इसका काटा श्रादमी तत्काल ही मर जाता है। चूँकि दर्वीकरने काटा है, श्रतः हमें वातनाशक चिकित्सा करनी होगी।

इतना ही नहीं, फिर हमें विचारना होगा कि, हमारे रोगीके साथ सर्प-विपक्षी प्रकृति-तुल्यता तो नहीं है, यानी सर्प-विष चातप्रधान है और रोगी भी वातप्रधान प्रकृतिका तो नहीं है। अगर विप और रोगी दोनोंकी प्रकृति एक मिल जायँगी तब तो हमको कठिनाई मालूम होगी। अगर विप और रोगीकी प्रकृति जुदी-जुदी होगी, तो हमको उतनी कठिनाई न मालूम होगी।

फिर हमको यह देखना होगा कि, श्राजकल ऋतु कौनसी है। किस दोपके कोपका समय है। श्रगर हमारे रोगीको दर्वीकर सॉपने वर्षा-कालमें काटा होगा, तो ऋतु तुल्यता हो जायगी। क्योंकि दर्वीकर सॉपका विप वातप्रधान होता ही है श्रीर वर्षा ऋतु भी वातकोपकारक होती है। इस दशामें हम कठिनाईको समभ सकेंगे। वर्षाकालमें या वादल होनेपर विप स्वभावसे ही कुपित होते हैं, इससे कठिनाई श्रीर भी वढ़ी दीखेगी।

फिर हमको देखना होगा, यह कौन देश है, इसकी प्रकृति क्या है। अगर हमारे रोगीको वात-प्रधान दर्बीकर सर्पने वङ्गालमें काटा होगा, तो देशतुल्यता हो जायगी, क्योंकि वङ्गाल देश अनूप देश है। इसमें स्वयावसे ही वात फफका कोप रहता है, यह भी एक किनाई हमको माल्म हो जायगी। श्राप ही ग़ौर कीजिये, इतनी वार्तोको समभे विना वैद्य कैसे उत्तम इलाज कर सकेगा?

#### उदाहरण।

श्रगर हमसे कोई श्राकर पूछे कि, कलकत्तेमें, इस सावनके महीनेमें, एक वातप्रकृतिके श्राटमीको जवान दर्वोकर या काले साँपने काटा है, वह वर्वेगा कि नहीं, तो हम यह समम्म कर कि, सपंकी प्रकृति वातप्रधान है, रोगी भी वातप्रकृति है, ऋतु भी वातकोप की है श्रीर देश भी वैसा ही है, कह हंगे कि, भाई भगवान हो रक्तक है, वचना श्रसम्भव है। पर हमें थोड़ा सन्देह रहेगा, क्योंकि यह नहीं मालूम हुश्रा कि, सर्प टम कैसा है ! सिपंत है, रित्रत है या निर्विप श्रथवा क्यों काटा है ! दनकर, कोधमें भर कर श्रथवा श्रीर किसी वजह से ! श्रगर इन सवालोंके जवाय भी ये मिलें, कि सर्प-टश्र सिपंत है—पूरी दाढ़े वैटी है श्रीर पैर पड जानेसे कोधमें भर कर काटा है, तब तो हमें रोगीके मरनेमें जो ज्रा-सा सन्देह था, वह भी न रहेगा।

## प्रश्नोत्तरके रूपमें दूसरा उदाहरण।

श्रगर कोई शब्स श्राकर हमसे कहे, कि वैद्य जी! जल्दी चिलये, एक श्रादमीको सॉपने काटा है। हम उससे चन्द सवाल करेंगे श्रीर वह उनके जवाब देगा। पीछे हम नतीजा वतायेंगे।

वैद्य-कैसे सर्पने काटा है ? दूत-मण्डली सॉपने। वैद्य-सॉप जवान था कि वृद्धा ? दूत-सॉप अधेड् या वृद्धा सा था। वैद्य-रोगीकी प्रकृति कैसी है ?

दूत-पित्त प्रकृति।

वैद्य-श्राजकल कौनसा महीना है ?

द्त-महाराज! वैशाख है।

वैद्य-सर्पदंश कैसा है ?

दूत-सर्पित।

वैद्य-किस समय काटा ?

दूत-रातको १० वजे।

वैद्य-क्यों काटा ?

दूत-पैरसे दव कर।

वैद्य-किस जगह सॉप मिला ?

दूत-श्रमुक गाँवके वाहर, पीपलके नीचे।

वैद्य-रोगीका क्या हाल है ?

दूत-वड़ी प्यास है, जला-जला पुकारता है श्रीर शीवल पदार्थ मॉगता है।

वैद्य-उसके मल-मूत्र, नेत्र श्रौर चमड़ेका रग श्रब कैसा है ?

दूत—सव पीले हो गये हैं। ज्वर भी चढ़ श्राया है। श्रव तो होश नहीं है। पसीनोंसे तर हो रहा है।

वैद्य-भाई ! हमें फ़रसत नहीं है श्रीर किसीको ले जाश्रो।

दूत—क्यों महाराज ! का रोगी नहीं वचेगा ? श्रगर नहीं बचेगा तो क्यों ?

वैद्य—श्ररे भाई । इन बातोंमें क्या लोगे ? जाश्रो, देर मत करो । किसी श्रीर को ले जाश्रो ।

दूत-नहीं महाराज ! मैं वैद्य तो नहीं हूँ, तोभी चिकित्सा-प्रनथ देखा करता हूँ । कृपया मुक्ते बताइये कि, वह क्यों न बचेगा ?

वैद्य-भाई! उसके न वचनेके बहुत कारण हैं, (१) उसे वृढ़े मग्डली साँपने काटा है, श्रीर वृढ़े मग्डली साँपका काटा श्रादमी नहीं जीता। (२) रोगीकी प्रकृति पित्तकी है श्रौर सॉपके विपकी प्रकृति भी पित्तप्रधान है। फिर मौसम भी गरमीका है। गरमीकी श्रृतुमें गरम मिज़ाजके श्रादमीको कोई भी सॉप काटता है, तोवह नहीं वचता, जिसमें सॉपकी प्रकृति भी गरम है, श्रृत रोगी डवलश्राध्य है। (३) चारों दाढ वरावर वैठी हैं, दश सिंपत है श्रौर द्वकर क्रोधसे काटा है। ये सव मरनेके लच्चण है। (४) काटा भी पीपलके नीचे है। पीपल या श्रमशान श्रादि स्थानोंपर काटा हुश्रा श्रादमी नहीं वचता। (५) इस समय विपका छठा सातवॉ वेग है। वाग्मट्टने पॉचवें वेगके वाद चिकित्सा करनेकी मनाही की है। उन्होंने कहा हैं —

कुर्यात्पञ्चसु वेगेपु चिकित्सा न ततः परम् ।

पाँच वेगों तक चिकित्सा करो, उसके वाद चिकित्सा न करो। हमने उदाहरण देकर जितना समका दिया है, उतनेसे महामूह भी सर्प-विष चिकित्साका तरीका समक सकेगा। अब हम स्थानाभाव से ऐसे उदाहरण और न दे सकोंगे।

(१६) वहुतसे सर्पके काटे हुए श्रादमी मुर्दा-जैसे हो जाते हैं, पर वे मरते नहीं। उनका जीवात्मा मीतर रहता है, श्रतः इसी भाग में पहले लिखी विधियोंसे परीक्ता श्रवश्य करो। उस परीक्ताका जो फल निकले, उसे ही ठीक समभो। वैद्यक-शास्त्रमें भी लिखा है:—

नस्यैश्चेतना तीच्ग्रीर्न च्वतात्च्वतजगामः। दग्डाहतस्य नो राजीप्रयातस्य यमान्तिकम्।।

श्रगर श्राप किसीको तेज-से-तेज नस्य सुँघावें, पर उससे भी उसे होश न हो, श्रगर श्राप उसके शरीरमें कहीं घाव करें, पर वहाँ जून न निकले श्रीर श्रगर श्राप उसके शरीरपर घेंत या डएडा मारें, पर उसके शरीरपर निशान न हों—तो श्राप समक्ष लें, कि यह धर्मराजके पास जायगा। न सातर्वे वेगमें, साँपके काटे हुएके सिरपर 'काकपद" करते हैं। उसके सिरका चमड़ा छीलकर कव्वेका-सा पक्षा बनाते हैं। अगर उस जगह खून नहीं निकलता, तो समक्तते हैं, कि रोगी मर गया। अगर खून निकलता है, तो समक्तते हैं, कि रोगी जीता है—मरा नहीं।

(२०) श्रगर साँप किसीको सामनेसे श्राकर काटता है, तब तो रोगी कहता है, कि मुक्ते साँपने काटा है। परन्तु कितनी ही दफा साँप नींदमें सोते हुएको या श्रिंधेरेमें काटकर ज़ल देता है, तब पता नहीं लगता, कि किस जानवरने काटा है। ऐसा मौका पड़नेपर, श्राप दंश-स्थानको देखें, उसीसे श्रापको पता लगेगा। याद रखेा, श्रगर ज़हरीला सप काटता है, तो उसकी दो दाढ़ें लगती है। श्रगर काटी हुई जगहपर इकट्ठे दो छेद दीखें, तो समको कि साँपने दाँत लगाये, पर दाँत ठीक वैठे नहीं श्रौर वह ज़क्ममें ज़हर छोड़ नहीं सका। इस श्रवस्थामें, यथोचित मामूली उपाय करने चाहिएँ।

श्रगर जहरीला सॉप काटता है श्रीर घावमें विष छोड़ जाता है, तो रोगीके शरीरमें सनसनाहट होती श्रीर वह बढ़ती चली जाती है, चक्कर श्राते हैं, शरीर कॉपता है, वेचैनी होती है श्रीर पैर कमज़ोर हो जाते हैं। पर जब विप श्रीरश्रागे बढ़ता है, तब सॉस लेनेमें कष्ट होता है, गहरा सॉस नहीं लिया जाता, नाड़ी जल्दी-जल्दी चलती है, पर ठहर-ठहरकर। बोली वन्द होने लगती है, जीभ बाहर निकल श्राती है, मुंहमें साग श्राते है, हाथ-पैर तन जाते हैं, शरीर शीतल हो जाता है श्रीर पसीने बहुत श्राते हैं। श्रन्तमें रोगी वेहोश होकर मर जाता है। मतलब यह है, कि श्रगर श्रनजानमें, सेाते हुए या श्रांधेरेमें साँप काटे तो श्राप दंशस्थान श्रीर लच्न्गोंसे जान सकते हैं, कि साँपने काटा या श्रीर किसी जीवने।

\_\_ (२१) अगर आप सॉपके काटेकी चिकित्सा करो, तो दवा सेवन कराने, बन्ध बॉधने, फस्द खोलने, लेप लगाने प्रभृति कियाओंपर विश्वास और भरोसा रखो, पर मन्त्रोंपर विश्वास न करो। अगर मह्त्रा जाननेवाले आवें, यन्ध खोलें और दवा देना वन्द करें, तो भूल कर भी उनकी वातोंमें मत आश्रो। कई दफा, वन्ध वॉधनेसे सॉपके काटे हुए आदमी आराम होते-होते, दुष्टोंके वन्ध खुला देनेसे, मर्ग गये और मत्रज्ञ महात्मा अपना-सा में ह लेकर चलते वने।

श्राजकल मन्त्र-सिद्धि करनेवाले कहाँ मिल सकते हैं, जब कि सुश्रुतके जमानेमें ही उनका श्रभाव-साथा। सुश्रुतमें लिखा है:—

> मत्रास्तु विधिना प्रांक्ता हीना वा स्वरवर्ण्तः । यस्मान्न सिद्धिमायाति तस्माद्योज्योऽगदऋम ॥

मन्त्र श्रगर विधिके विना उद्यारण किये जाते हैं तथा स्वर श्रीर वर्णसे द्दीन होते हैं, तो सिद्ध नहीं होते, श्रतः सॉफ्के काटेकी दवा ही करनी चाहिये।

जव भगवान् घन्चन्तिर ही सुश्रुतसे ऐसा कहते है, तय का कहा जाय ? उस प्राचीन कालमें ही जव सबे मन्त्रक्ष नहीं मिलते थे, तब श्रय तो मिल ही कहाँ सकते हैं ? मन्त्र सिद्ध करनेवालेको स्त्री-सग, मास श्रौर मद्य श्रादि त्यागने होते हैं, जिताहारी श्रौर पवित्र होकर कुशासनपर सोना पड़ता है एव गन्ध, माला श्रौर यिलदानसे मन्त्र सिद्ध करके देव-पूजन करना होता है। कहिये, इस समय कौन इतने कर्म करेगा ?

### नवनीत या निचोड़।

- (२२) सर्प-विप-चिकित्सामें नीचेकी वार्तोको कभी मत भूलोः-
- (१) मण्डली सर्पके डसे हुए स्थानको श्रागसे मत जलाश्रो। ऐसा करनेसे विषका प्रभाव श्रीर वढ़ेगा।
- (२) खून निकालनेके वाद, जो उत्तम खून वस रहे, उसे शीवल सेकोंस रोको।
- (३) सर्पके काटेके आराम हो जानेपर मी, उसे हुए स्थान को खुरचकर, विप नाशक लेप करो, पर्योकि अगर ज़रासा भी विप शेप रह जायगा, तो फिर वेग होंगे।

- (४) गरमीके मौसममें, गरम मिजा़ज वालेको साँप काटे, तो श्राप श्रसाध्य समको। श्रगर मएडली सर्प काटे, तो श्रौर भी श्रसाध्य समको।
- (५) सॉपके काटे श्रादमीको घी, घी श्रीर शहद श्रथवा घी मिली दवा दो, क्योंकि विषमें "घी पिलाना" रोगीको जिलाना है।
- (६) तेल, कुल्थी, शराब, कॉजी श्रादि खट्टे पदार्थ सॉपके काटे को मत दो। हॉ, कचनार, सिरस, श्राक श्रौर कटभी प्रभृति देना श्रच्छा है।
- (७) अगर आपको सॉपकी क़िस्मका पता न लगे, तो दंश-स्थानकी रगत, सूजन और वातादि दोषोंके लच्चणोंसे पता लगा लो।
- ( द ) इलाज करनेसे पहले पता लगाश्रो, कि सॉपके काटे हुए को प्रमेह, रूखापन, कमज़ोरी श्रादि रोग तो नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग श्रसाध्य माने गये हैं।
- ( & ) किस तिथि श्रौर किस नत्तत्रमें काटा है, यह जान कर साध्यासाध्यका निर्णय कर लो।
- (१०) इलाज करनेसे पहले इस बातको श्रवश्य मालूम कर लो कि, सर्पने क्यों काटा ? इससे भी श्रापको साध्यासाध्यका ज्ञान होगा।
- (११) सर्प-दशकी जाँच करके देखो, वह सर्पित है या रिदत वगैरः। इससे आपको साध्यासाध्यका ज्ञान होगा।
- (१२) दिन-रातमें किस समय काटा, इसका भी पता लगा लो। इससे आपको सॉपकी क़िस्मका अन्दाज़ा मालूम हो जायगा।
- (१३) पता लगाश्रो, सॉपने किस हालतमें काटा। जैसे—घव-राहटमें, दूसरेको तत्काल काटकर श्रथवा कमजोरीमें। इससे श्रापको विषकी तेज़ी-मन्दीका ज्ञान होगा।
- (१४) रोगीको देख कर पता लगाश्रो कि, किस दोवके विकार हो रहे हैं। इस उपायसे भी श्राप सर्पकी किस्म जान सकेंगे।

- . (१५) इसकी भी खोज करो, कि नरने काटा है या मादीनने द्ययवा नपुसक या गर्भवती, प्रस्ता श्रादि नागिनोने। इससे विप की मारकता ग्रादि जान सकोगे।
- (१६) श्रन्छी तरह देख लो, विपका कौनसा वेग है। हालत देखनेसे वेगको जान सकोगे।
- (१७) याह रखो, श्रगर दर्वीकर सर्प काटता है, तो बौथे वेग में वमन कराते हैं। श्रगर मण्डली श्रौर राजिल काटते हैं, तो दूसरे वेगमें ही वमन कराते हैं।
- (१८) गर्भवती, वालक, वृद्धे श्रीर गर्म मिजाज वालेको सॉप काटे तो फस्ट न खोलो, किन्तु शीतल उपचार करो।
- (१६) अगर जाडेका मौसम हो, रोगीको जाड़ा लगता हो, राजिल सर्पने काटा हो, वेहोशी और नशा-सा हो, तो तेज द्वा देकर कय कराओ।
- (२०) श्रगर प्यास, दाह, गरमी श्रौर वेहोशी श्रादि हों, तो शीतल उपचार करो—गरम नहीं।
- (२१) श्रगर रोगी भूखा-भूखा चिल्लाता हो श्रौर दर्वीकर या काले सॉपने काटा हो तथा वायुके उपद्रव हों, तो घी श्रौर शहद, दही या माठा दो।
- (२२) जिसके शरीरमें दर्द हो श्रीर शरीरका रग विगङ्गाया हो, उसकी फस्द खोल दो।
- (२३) जिसके पेटमं जलन, पीड़ा श्रौर श्रफारा हो, मलमूत्र रुके हाँ श्रीर पित्तके उपद्रव हों, उसे जुलाव दो।
- (२४) जिसका सिर भारी हो, ठोड़ी श्रौर जावडे जकड़ गये हों तथा कएड रुका हो, उसे नस्य दो। श्रगर रोगी वेहोश हो, श्रॉखें फटी सी हो गई हों श्रीर गर्दन ट्रट गई हो, तो प्रधमन नस्य दो।
  - (२५) श्राराम हो जानेपर "उत्तर क्रिया श्रवश्य करो।"

### and the season of the second o र्भ सर्प-विषसे बचाने वाले उपाय । 🎉 SAN ARAKAKAKAKAKA

(१) एक साल तक, विधि-सहित "चन्द्रोदय" रस सेवन करनेसे मनुष्यपर स्थावर श्रीर जङ्गम—दोनों प्रकारके विपोंका श्रसर नही होता। श्रायुर्वेदमें लिखा है:—

> स्थावरं जगम विप विषमं विपवारिवा। न विकाराय भवति साधकेन्द्रस्यवत्सरात् ॥

स्थावर श्रौर जङ्गम विष तथा जलका विष एक वर्ष तक "चन्द्रो-टय रस" # सेवन करनेसे नही व्यापते।

सोनेके वर्क ४ तोले अस्ति हो जाय, (२) नरम कपासके फूलोंका शुद्ध पारा ३२ तोले रस डाल-डालकर घोटो। जब यह घुटाई भी हो जाय, तब (३) घीग्वारका रस डाल-डालकर घोटो । जब यह घुटाई

भी हो जाय, मसालेको (४) सुखालो। जव स्ख जाय, उसे एक बड़ी श्रातिशी शीशीमें भरकर, शीशीपर सात कपड-मिट्टी कर दो श्रौर शीशीको सुखा लो। (४) सखी हुई शीशीको बालुकायंत्रमें रखकर, बालुकायत्रको चुल्हेपर चढा दो श्रौर नीचेसे मन्दी-मन्दी श्राग लगने दो। पीछे, उस श्रागको श्रीर तेज कर दो। शेपमें, भ्रागको खूब तेज कर दो। कम से मन्द, मध्यम श्रीर तेज़ श्राग लगातार २४ पहर या ७२ घरतों तक लगनी चाहिये। (६) जब शीशीके मुँहसे धुर्याँ निकल जाय, तय शीशीके मुँहपर एक ईंटका दुकडा रखकर, मुँह वन्द कर दो, पर नीचे श्राग लगती रहे।

जब चन्द्रोटय सिद्ध हो जायगा, तब शीशीकी नली काली स्याह हो जायगी। यही सिद्ध-श्रसिद्ध "चन्द्रोदय" की पहचान है।

सिद्ध चन्द्रोदयका रग नये परोक्षी जलाईके समान जाज होता है। ऐसा चन्द्रोदय सर्व रोग नाशक होता है।

सेवन विधि-चन्द्रोदय ४ तोले, भीमसेनी कपूर १६ तोले, श्रीर नायफल, काली मिर्च. लौंग तीनों मिलाकर १६ तोले- तथा कस्तूरी ४ माशे-इन सबको (२) "वैद्य सर्वस्व" में लिखा है, मेपकी संक्रान्तिमें, मस्रकी दाल श्रीर नीम के पत्ते मिलाकर खानेसे एक वर्षतक विपका भय नहीं होता।

नोट--इमरे प्रन्थोंमें लिखा है, मेपकी सकान्तिके प्रारम्भमें, एक मस्रका दाना थार दो नीमके पत्ते खानेसे एक वर्ष तक विपका भय नहीं होता !

- (३) हरिदन, सबेरे ही, सटा-सर्वदा कड़वे नीमके पत्ते चवाने वालेको सॉपके विपका भय नहीं रहता।
- (४) "वैद्यरत्न" में लिखा है, जिस समय वृप राशिके सूर्य हों, उस समय सिरसका एक वीज खानेसे मनुष्य गरुड़के समान हो जाता है, श्रत सर्प उसके पास भीनहीं श्राते—काटना तो दूरकी वात है।
- (५) वगसेनमें लिखा है, श्रापाढ़के महीनेके श्रम दिन श्रौर श्रम नजत्रमें, सफेद पुनर्नवा या विपखपरेकी जड़, चॉवलोंके पानीमें पीसकर, पीनेसे सॉपोंका भय नहीं रहता।

नोट--चक्रवत्तने पुष्य नज्ञमें इसके पीनेकी राय दी है।

- (६) "इलाजुलगुर्वा" में लिखा है—वारहिंसगेका सींग, वकरीका खुर श्रीर श्रकरकरा,—इन तीनोंको मिला कर, धूनी देनेसे सॉप भाग जाते है।
- (७) राई श्रौर नौसादर मिलाकर घरमें डाल देनेसे सॉप घरको छोड़कर भाग जाता है श्रौर फिर कभी नहीं श्राता ।
- (=) वारहसिंगेका सींग लटका रखनेसे सर्प प्रभृति ज़हरीले जानवर नहीं काटते।
- ( ६ ) गोरखरके सींग, वकरीके ख़ुर, सौसनकी जड़, श्रकरकरा की जड़ श्रौर घनिया—इन चीजोंसे साँप डरता है।

गरलमें डाल, खरल करलो श्रांर शीशीमें भरकर रख दो। इसमेंसे १ माशे रस निकालकर, पानोंके रसके माथ नित्य खाश्रो। इस तरह एक वर्ष तक इसके मेवन करनेसे स्थावर श्रीर जगम विपका भय नहीं रहेगा। इसके सिवा, इस रस का खानेवाला श्रनेकों मदमाती नारियोंका सद अक्षन कर सकेगा।

(१०) साँपकी राहमें श्रगर राई डाल दी जाय, तो साँप उस राहसे नहीं निकलता। राई श्रौर नौसादर साँपके विल या वाँबीमें डाल देनेसे साँप उन्हें छोड़ भागता है।

नोट—निराहार रहने वाले मनुष्यका थूक श्रगर साँपके मुँहमें खाल दिया जाय, तो साँप मर जायगा। श्रगर उस श्रादमीके मुँहमें नौसादर हो तो, उसके थूकसे साँप श्रीर भी जल्दी मर जायगा। राई भी सपैको मार ढालती है।

(११) बृन्द वैद्यने लिखा है:—श्रापाढ़ के महीने के श्रम दिन श्रीर श्रम मुहूर्चमें, सिरसकी जड़ को वॉवलों के पानी के साथ पीने वाले को सर्पका भय कहाँ ? श्रर्थात् सॉपका डर नहीं रहता। यदि ऐसे श्राटमी को कोई सॉप दर्प या मोहसे काट भी खाता है, तो उसी समय उसका विप, शिवजी की श्राज्ञानुसार, सिरसे मूल स्थानपर जा पहुँचता है, श्रतः जिसे वह काटता है, उसकी कोई हानि नहीं होती। चक्रदत्त लिखते हैं, कि वह सर्प उसी स्थानपर मर जाता है। लिखा है:—

मूल तराडुलवारिसा पिवाते यः प्रत्यगिरासभवम् ॥ उद्धृत्याऽऽकलित सुयोगदिवसे तस्याऽहि भीतिः कुतः ?

नोट—सिरसकी जडको श्रापाद मासके शुभ दिन श्रीर शुभ मुहूर्त में ही उखाड कर लाना चाहिये, पहलेसे लाकर रखी हुई जड़ कामकी नहीं। हाँ चक्र इत्तने जिखा है कि, इस जडको विनापीसे चाँवलोंके पानीके साथ पीना चाहिये।

(१२) मस्र श्रीर नीमके पत्तोंके साथ "सिरसकी जड़" को पीस कर, वैशासके महीनेमें पीने वालेको, एक वर्ष तक विप श्रीर विपमज्वरका भय नहीं रहता।

चक्रदत्तने लिखा है:--

मसूर निम्बपत्राभ्या खादेन्मेपगते रवी । श्रन्दमेक नभीतिः स्याद्विपार्त्तस्य न सशयः॥

मसूरको नीमके पतों के साथ जो भादमी मेपके सूर्यमें खाता है, उसे एक साज तक सौंपोंसे भव नहीं होता, इसमें सशय नहीं । ंड (१३) जो मनुष्य दिनमें या मध्याह कालमें सदा छाता नेपाकर चलेगा है, उसे गरुद समक्ष कर सर्प भाग जाते हैं। उनका विप-वेग शान्त हो जाता है और वे किसी हालतमें भी उसके सामने नहीं छाते हैं।

नोट—वर्षा थ्रांर धूपमें तो सभी छाता जगाते हैं, पर इनके न होनेपर भी छाता जगाना मुफीट हैं। छातेसे ईट पत्थर गिरनेंसे मनुष्य वचता है। सौंप छातेवालेको गरुउ सनम कर भाग जाता है। एक वार एक जगलमें एक मेम-साहिता श्रकेली जा रही थीं। सामनेसे एक चीता श्राया श्रीर उनपर हमला करना चाहा। उनके पास उस समय छातेके सिवा श्रीर कोई हथियार न था। उन्होंने भटसे छाता खोल दिया। चीता न-जाने क्या सममकर नौ दो ग्यारह हो गया श्रांर मेम साहिवाके शाया वच गये। इसीसे किसी कविने बहुत सोच-विचार कर ठीक ही कहा हैं:—

छुरी छुडी छुतुरी छला, छत्रडा पाच छकार । इन्हें नित्य ढिंग रालिये, घ्रपने घ्रहो कुमार ॥

नोट—इन पाँचों छकारोंको यानी छुरी, छुडी, छुत्री, छुल्ला ग्रीर लोटाको सदा अपने पाम रखना चाहिये। इनसे काम पढ़ने पर वडा काम निकलता है। धनेक वार जीवन-रचा होती है।

- (१४) घरको ख्व साफ रखो, विशेष कर वर्षामें तो इसका यहुत ही खयाल रखो। इस ऋतुमें साँप जियादा निकलते हैं। इसके सिवा वाटल और वर्षाके दिनों में सर्प-विषका प्रभाव भी वहुत होता है। श्रत परके विले, सुराख या दराज बन्द कर दो। श्रगर साँपका शक हो तो घरमें नीचे लिखी धृनी टो
  - (क) घरमें गन्धककी धूनी दो।

J-4

- ( ख ) सॉपकी कॉचलीकी बूनी दो । इससे सॉप भाग जाता है, यिक जहाँ यह होती है, वहाँ नहीं आता ।
- (ग) कारवोलिक एसिडकी वूसे भी सर्प नहीं रहता, श्रतः इसे जहाँ तहाँ श्रिड़क दो।



## वेगानुरूप चिकित्सा।

- (१) किसी तरहका सॉप काटे, पहले वेगमें खून निकालना ही सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि खूनके साथ जहर निकल जाता है।
- (२) दूसरे वेगमें—शहद श्रौर घीके साथ श्रगद विलानी चाहिये श्रथवा घी-दूधमें कुछ शहद श्रौर विपनाशक दवापॅ मिलाकर पिलानी चाहियें।
- (३) तीसरे वेगमें—श्रगर दर्धीकर या फनवाले सर्पने काटा हो, तो विप नाशक नस्य श्रीर श्रञ्जन सुँघाने श्रीर नेत्रोंमें लगाने चाहियें।
- (४) चौथे वेगमें—वमन कराकर, पीछे लिखी विषप्न यवागू पिलानी चाहिये।
- (५—६) पॉचर्चे श्रौर छुठे वेगमे शीतल उपचार करके, तीच्ण विरेचन या कड़ा जुलाब देना चाहिये। श्रगर ऐसा ही मौका हो, तो पिचकारी द्वाराभी दस्त करा सकते हो। जुलावके वाद, श्रगर उचित जॅचे तो वही यवागू देनी चाहिये।
- (७) सातवें वेगमें—तेज श्रवपीड़न नस्य देकर सिर साफ करना चाहिये।साथ दीतेज विपनाशक श्रजन श्राँखोंमें लगाना चाहिये श्रीर तेज नश्तरसे मूर्दा या मस्तकमें कव्वेके पंजे \* के श्राकारका

<sup>#</sup> काकपद करना—सातवें वेगमें मूर्द्धा या मस्तकके जपर, तेज नश्तरसे खुरच-खुरच कर, कन्वेका पक्षा-सा बनाते हैं। उसमें मासको इस तरह छीजते है, कि, खून नहीं निकलता श्रीर मास छिज जाता है। फिर उस काकपद या कन्वे के पजेके निशानपर, खूनसे तर चमडा या किसी जानवर का ताजा मांस रखते हैं। यह मांस सिरमेंसे विपको खींच लेता है।

निशान करके, उस निशानपर न्त्रून-मिला चमड़ा या ताजा मांस नखना चाहिये।

नोट—इन तीनों तरहके मॉॅंपोंकी वेगानुरूप चिकि मामें दुष्ठ फर्क है। दबीइरकी चिकित्मामें, चौथे वेगमें वमन कराते हैं। वर्गोंके मण्डली छौर रातिलकी
चिकित्मामें, दूमरे वेगमें ही वमन कराते हैं। वर्गोंके मण्डली सॉंपका विष
पित्तप्रधान छौर राजिलका छफप्रधान होता है। राजिलकी चिकित्मामें, दूमरे वेग
में वमन कराने जे मिवा छोर सथ चिकित्मा है। राजिलकी विश्वासन चिकित्माके
ममान ही करनी चाहिये। मण्डलीकी चिकित्मा करते समय—इमरे वेगमें वमन
करानी, नीमरे वेगमें तेज जलाब देना छौर छुटे वेगमें काकोल्यादि गण्मे पकाया
दूप देना छौर मातवें वेगमें विपनाशक अवर्षांड नस्य देना उचित्र है। अगर
गर्भवती, यालक छौर बुड़ेको मॉॅंप काटे, तो उनका शिरावेधन न करना चाहिये।
यानी फम्ट न न्योलनी चाहिये। अगर जल्रत ही हो—काम न चले, तो कम
व्य निकालना चाहिये। इनकी फम्ट न खोल कर, मृद्ध द्यायाँसे विप नाश
करना श्रच्छा है। इसके मिवाय, जिनका मिजाज गर्म हो, उनका भी खून न
निकालना चाहिये, बल्कि शीनल द्यचार करने चाहियें।

## दर्शीकरोंकी वेगानुरूप चिकित्सा ।

- (१) पहले वेगमं-रतृत निकालो।
- (२) दूसरे वेगमें—शहद श्रौर घीके साथ श्रगद दो ।
- (३) तीसरे वेगमॅं—विपनाशक नस्य श्रौर श्रंजन दो।
- (४) चौथे वेगमे —वमन कराकर, विपनाशक यवागृ दो ।
- (५—६) पॉचर्चे श्रीरद्धं वेगमें —तेज जुलाव टेकर, यवागू टो।
- (७) सानवं वेगमं मृय नेज श्रवपीड नस्य देकर सिर साफ करो श्रीर मस्तकपर, कारूपट करके, ताजा मास या खून-श्राल्टा चमढ़ा रखो।

नोट--गर्भवती, वालक, वृद्धे श्रीर गरम मिजाज वालेका ग्वून न निकाली, निकाले थिना न मरे नो कम निकालो श्रीर मृद्यु उपायाँसे विष नाश करो। गरम मिनाज वालेको शीनल उपचार करो।

# मण्डली सपोंकी वेगानुरूप चिकित्सा ।

- (१) पहले वेगमॅ—खून निकालो।
- (२) दूसरे वेगमें—शहद श्रौर घीके साथ श्रगद पिलाश्रो श्रौर वमन कराकर विपनाशक यवागू दो।
  - (३) तीसरे वेगमें —तेज जुलाव देकर, यवागू दो।
  - ( ४-५ ) चौथे श्रीर पाँचवें वेगमें-द्वींकरके समानकाम करो।
- (६) छठे वेगमें—काकोल्यादिके साथ पकाया हुआ दूध पिलाओ या महाऽगद आदि तेज अगद पिलाओ।
- (७) सातवें वेगमें—श्रसाध्य समक्तर श्रवपीड़ नस्य नाक में चढ़ाश्रो, विपनाशक द्वा खिलाश्रो श्रौर सिरपर, काकपद करके, ताजा मॉस या खून-मिला चमड़ा रखो।

नोट--गर्भवती, वालक और वूढेकी फस्द खोलकर खून मत निकालो। श्रगर निकालो ही तो कम निकालो। मण्डलीके जृहरमें पित्त प्रधान होता है। श्रगर ऐपा साँप पित्त प्रकृतिवाले--गरम मिजाज वालेको काटता है, तो जहर डबल जोर करता है श्रत खून न निकालकर खूब शीतल उपचार करो।

## राजिल सर्पोकी वेगानुरूप चिकित्सा ।

- (१) पहले वेगर्मे—खून निकालो और शहद-घीके साथ अगद या विषनाशक दवा पिलाओ।
- (२) दूसरे वेगमें वमन कराकर, विप नाशक श्रगद शहद श्रौर धीके साथ पिलाओ।
- (३-४-५) तीसरे, चौथे श्रौर पॉचवे वेगमें—सव काम दर्वींकरों के समान करो।
  - (६) छुठे वेगमें तेज़ श्रंजन श्रॉखोंमें श्राँजो।
  - (७) सातवे वेगमें—तेष श्रवपीड़ नस्य नाकमें चढ़ाश्रो।

Į

नोट--गर्भवती, वालक श्रोर वृद्धेका खून मत निकालो, यानी फस्द मत खोलो । नहाँतक हो सके, यथोचित नर्म उपायोंसे काम करो । कहा है ---

> गर्भिग्गी वालवृद्धाना शिराव्यधविवार्जितम्। विपार्त्ताना यथोाद्दिष्ट विधान शस्यतेमृदु॥

सूचना-द्वा सेवन कराते समय-टिश, काल, प्रकृति, सातम्य, विप-वेग 'ग्रीर रोगीके वलावलका विचार करके दवा देना ही चतुराई है।

## दोषानुरूप चिकित्सा।

जिस सॉपके काटे हुएके शरीरका रग विपके प्रभावसे विगड़ गया हो, शरीरमें वेदना श्रीर सूजन हो—उसका खून फौरन निकाल दो।

श्रगर विपार्त्त भूखा हो श्रीर वातपाय उपद्रव हों, तो उसे शहद श्रीर घी, मासरस, दही या माठा विलाश्रो ।

श्रगर प्यास, दाह, गरमी, मूच्छी श्रीर पित्तके उपद्रव हो तथा पित्तज ही विपहो,तो शीतल पदार्थोंका स्पर्श,लेप, स्नान—श्रवगाहन श्रादि शीतल किया करो।

श्रगर सर्वोक्षी ऋतु हो, कफके उपद्रव—शीत कम्प श्रादि हों, कफका ही विप हो श्रीर मूर्च्छा तथा मद हो, तो तेज वमनकारक दवा देकर वमन कराश्रो।

नोट--यह ढग स्थावर श्रीर जगम दोनों विपोकी चिकित्सामें चलता है।

## उपद्रवोंके अनुसार चिकित्सा ।

- (१) जिसके कोठेमें दाह या जलन हो, पीड़ा हो, श्रफारा हो, मल, सूत्र श्रीर श्रघोवायु रुके हों, पैत्तिक उपद्रवोंसे पीड़ा हो, तो ऐसे विपार्त्तको विरेचन या जुलाव दो।
  - (२) जिसके नेत्रोंके कोये सूजे हुए हों, नींद वहुत आती हो,

नेत्रोंका रग श्रीर-का-श्रीर हो गया हो तथा नेत्र गड़-से गये हों, विप-रीत रूप दीस्रते हों यानी कुछ-का-कुंछ दीखता हो—ऐसे विपार्त्तके नेत्रोंमें विपनाशक श्रंजन लगाश्रो।

- (३) जिसके सिरमें दर्द हो, सिर भारी हो, आलस्य हो, डोड़ी श्रीर जावडे जकड गये हों, गलां रुका हुआ हो, गर्दन एँड गई हो— मुड़ती न हो—मन्यास्तम्भ हो, तो ऐसे विपार्त्तको तेज नस्य देकर उसका सिर साफ करो।
- (४) जो रेगी विपके प्रभावसे वेहोश हो, नेत्र फटे-से हों, गर्दन टूट गई हो, उसे प्रधमन नस्य दो, यानी फूकनीसे दवा नाक में फूको। इधर यह काम हो, उधर विना देर किये ललाटदेश श्रौर हाथ-पैरोंकी शिरा वेधन करो—फस्द खेाले। श्रगर उनमेंसे खून न निकले, तो भट नश्तरसे मूर्द्धा या दिमागमें कव्वेके पंजेका विह करके ताजा माँस या खून-मिला चमड़ा उसपर रख दो। यह विपको खींच लेगा। श्रगर यह न हो सके, तो भाजपत्र श्रादि बल्कल वाले वृत्तोंका ताजा निर्यास या सार श्रथवा श्रन्तर छाल रखे। विपनाशक टवाश्रोसे लिपे हुए ढोल-डमरु श्रादि वाजे रोगीके कानों के पास बजाश्रो।
- (५) जव उपरोक्त उपाय करनेसे चैतन्यता श्रीर ज्ञान हो जाय, तव वमन-विरेचन द्वारा नीचे ऊपरसे खूब शोधन करो—परम दुर्जय विपका कृतई निकाल दे। श्रगर विपका कुछ भी श्रंश शरीर में रह जायगा, तो फिर वेग होने लगेंगे तथा विवर्णता, शिथिलता, ज्वर, खाँसी, सिर-दर्द, रक्तविकार, सूजन, च्रय, जुकाम, श्रंधेरी श्राना, श्रहचि श्रीर पीनस प्रभृति उपद्रव होने लगेंगे।

श्चगर फिर उपद्रव हों या जो शेप रह जायँ, उनका इलाज विषम्न द्वाश्चों या उपायोंसे "दोपानुसार" करो; यानी विपके जो उपद्रव हों, उनका यथायोग्य उपचार करों।

### विषकी उत्तर किया।

जय विपके वेगोंकी शान्ति हो जाय, पूरी तरहसे आराम हो जाय, तव वन्द खोल कर, शीघ ही डाढ़ लगी या काटी हुई जगहपर पछने लगा—खुरचकर—विपनाशक लेप कर दो, क्योंकि अगर जरा भी विप रुका रहेगा, तो फिर वेग होने लगेंगे।

श्रगर किसी तरह दोपोंके कुछ उपद्रव दाकी रह जायं, तो उनका यथोचित उपचार करा, क्योंकि शेप रहा हुआ विपका श्रश फिर उपद्रव श्रौर चेग कर उठता है। विपके जो उपद्रव ठहर जाते है, सहजर्में नहीं जाते।

श्रगर वातादि दोप कुपित हों, तो यदे हुए वायुका स्नेहादिसे उपचार करें। वे उपाय—तेल, मझली श्रौर कुल्थीसे रहित—वायु-नाशक होने चाहियें।

अगर पित्तप्रधान दोप कुपित हों, तो पित्तज्वर-नाशक काढ़े, स्नेह श्रीर वस्तियोंसे उसे शान्त करो।

श्रगर कप वढा हो, तो श्रारम्बघादि गणके द्रव्योमें शहद मिला कर उपयोग करो। कपनाशक दवा या श्रगद श्रीर तिक्त-रूखे भोजनोंसे शान्त करो।

# विपके घाव और विष-लिपे शस्त्रके घावोंके लच्छा।

फड़ा वन्ध वॉधने, पछने लगाने—खुरचने या ऐसे ही तेज लेपों श्रादिसे विपसे स्जा हुश्रा स्थान गल जाता है श्रीर विपसे सड़ा हुश्रा मास कठिनतासे श्रच्छा होता है।

नरतर श्रादिसे चीरते ही काला खून निकलना है, स्थान पक जाता है, काला हो जाता है, बहुत ही दाह होता है, घावमें सड़ा मांस पड़ जाता है, भयकर दुर्गन्घ श्राती है, घावसे वारम्यार यिखरा मांस निकलता है, प्यास, मूर्च्छा, भ्रम, दाह श्रीर ज्वर—ये लक्षण जिस क्तत या घावमें होते हैं, उसे दिग्धविद्ध (विष-लिपे शस्त्रके बिंधनेसे हुआ घाव ) घाव कहते हैं।

जिन घानों में अपरके लज्ञणहों, विषयुक्त डक रह गया हो, मकड़ी लड़ेके-से घाव हों, दिग्धविद्ध घाव हों, विषयुक्त घाव हों श्रीर जिन घानोंका मांस सड़ गया हो, पहले उनका सड़ा-गला मांस दूर कर दो, यानी नश्तरसे छीलकर फेंकदो। फिर जोंक लगाकर ख़ून निकाल दो, श्रीर वमन-विरेचनसे दोष दूर कर दो।

फिर दूधवाले वृत्त-गृलर, पीपर, पाखर श्रादिके काढ़ेसे घावपर तरड़े दो श्रीरसी वारके धुले हुए घी में विष नाशक शीतल द्रव्य मिला-कर, उसे कपड़ेपर लगाकर, मल्हमकी तरह, घावपर रख दो। श्रगर किसी दुष्ट जन्तुके नख या कंटक श्रादिसे कोई घाव हुश्रा हो, तो ऊपर लिखे हुए उपाय करो श्रथवा पित्तज विषमें लिखे उपाय करो।



### ताच्यों अगद्।

पुगडेरिया, देवदारु, नागरमोथा, भूरिछ्रीला, कुटकी, थुनेर, सुगन्ध रोहिए तृण, गृगल, नागकेशरका वृत्त, तालीसपत्र, सजी, केवटी मोथा, इलायची, सफेद सम्हाल, शैलजगन्धद्रव्य, कुट, तगर, फूलिप्रयंगू, लोध, रसौत, पीला गेरू, चन्दन श्रौर सेंधानोन—इन सव द्वाश्रोंको महीन कुट-पीस श्रौर छानकर "शहद"में मिला कर, गायके सीगमें भर कर, ऊपरसे गायके सीगका ढक्कन देकर,

१५ दिन तक रख दो। इसको "ताव्योगद" कहते हैं। ख्रौर तो क्या, इसके सेवनसे तत्तक सॉपका काटा हुआ भी वच,जाता है। —

नोट--''त्रगढ'' ऐसी द्वाश्रोंको कहते हैं, जो कितनी ही यथोचित श्रीप-वियोंके नेलमे वनाई जाती है श्रीर जिनमें विप नाश करने की सामर्थ, होती है। हदीम जोग ऐसी द्वाश्रोंको ''तिरयाक'' कहते हैं।

#### महा अगद्।

निशोध, इन्द्रायण, मुलेठी, हल्दी, दारूहल्दी, मिंखण्यगकी सब वचाएँ, सेंघानोन, विदिया सचर नोन, विद्नोन, समुद्र नोन, काला नोन, सोंठ, मिर्च श्रीर पीपर—इन सब दवाश्रोंको एकत्र पीसकर श्रीर "शहद" में मिलाकर, गायके सींगमें भर दो श्रीर ऊपरसे गाय के सींगका ही ढक्कन लगाकर चन्द कर दो। १५ दिन तक इसे न छेड़ो। इसके वाद काममें लाश्रो। इसे "महाऽगद" कहते हैं। इस दवाको घी, दूघ या शहद प्रभृतिमें मिलाकर पिलाने, श्रॉजने, काटं हुए स्थानपर लगाने श्रीर नस्य देनेसे अत्यन्त उग्रवीर्थ सपींका विष, दुनिंवार विष श्रीर सब तरहके विष नष्ट हो जाते हैं। यही वड़ी उत्तम दवा है। गृहस्थ श्रीर वैद्य समीको इसे बनाकर रखना चाहिये, प्रयोंकि समयपर यह प्राण्डा करती है।

नोट--- नगसेन, चकदत्त और वृन्द प्रसृति कितने ही आचार्यों ने इसकी सूरि-सूरि प्रशसा की है। प्राचीन कालके वैद्य ऐसी-ऐसी उवाएँ तेमार रातते थे और उन्होंके यजसे धन और यश उपार्जन करते थे।

### दशाङ्ग धूप।

वेलके फूल, वेलकी छाल, वालछुड़, फूलियगू, नागकेशर, सिरस, तगर, कृट, हरताल श्रीर मैनसिल—इन सब दवाश्रोंको वरावर-वरावर लेकर, सिलपर रख, पानीके साथ खूब महीन पीलें। श्रीर सॉपके काटे हुए श्रादमीके शरीरपर मलें। इसके लगाने या

मालिश करनेसे श्रत्यन्त तेज विष श्रीर गर विष नष्ट हो जाता है। इस धूपको शरीरमें लगाकर कन्याके स्वयम्बर, देवासुर-युद्ध-समान युद्ध श्रीर राजदर्बारमें जानेसे विजय-लदमी प्राप्त होती है, श्रर्थात् फतह होती है। जिस घरमें यह धूप रहती है, उस घरमें न कभी श्राग लगती है, न राजस-बाधा होती है श्रीर न उस घरके बच्चे ही मरते हैं।

### श्रजित श्रगद्।

वायिवडंग, पाठा, श्रजमोद, हींग, तगर, सींठ, मिर्च, पीपर, हरड़, वहेड़ा, श्रामला, सेंघानोन, विरिया नोन, विड़नोन, समन्दर नोन, काला नोन श्रीर चीतेकी जड़की छाल—इन सबको महीन पीस-छान कर, "शहद" में मिलाकर, गायके सींगमें भर कर, ऊपर से सींगका ही ढकना लगा दो श्रीर १५ दिन तक रक्खी रहने दो। जब काम पड़े, इसे काममें लाश्रो। इसके सेवन करनेसे स्थावर श्रीर जङ्गम सव तरहके विष नष्ट होते हैं।

नोट—जब इसे पिछाना, लगाना या श्राजना हो, तब इसे घी, दूध या शहदमें मिला लो।

### चन्द्रोदय अगद।

चन्द्रन, मैनशिल, क्रूट, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागरमोथा, सरसों, वालछड़, इन्द्रजी, केशर, गोरोचन, असवण, हींग, सुगन्ध-वाला, लामज्जकतृण, सोया श्रीर फूलियंगू—इन सबका एकत्र पीस कर रख दो। इस द्वासे सब तरहके विष नाश है। जाते हैं।

#### ऋषभागद ।

जटामासी, हरेग्रु, त्रिफला, सहँजना, मॅजीट, मुलेटी, पद्माख, बायबिडंग, तालीसके पत्ते, नाकुली, इलायची, तज, तेजपात, चन्दन, भारती, पदोल, किण्ही, प्राठा, इन्द्राण्युका फल, गूगल, निशेथ, अणोक, सुपारी, तुलकीकी मक्षरी और मिलावेके फूल—इन सव द्वाओं को वरावर-वरावर लेकर महीन पीस लो। फिर इसमें स्त्रर, गाह, मार शेर, विलाव, सावर और न्यौला—इनके "पित्ते' मिला हो। शेपमें "शहद" मिलाकर, गायके सींगमें भरकर, सींगसे ही वन्द करके १५ दिन रक्सी रहने दो। इसके वाद काममें लाओ।

जिस घरमें यह अगद होती हैं, वहाँ कैसे भी भयद्भर नाग नहीं रह सकते। फिर विच्छू वगैर की तो ताकत ही क्या जो घरमें रहें। अगर इस द्वाकी नगाडेपर लेप करके, सॉपके काटे आदमीके सामने उसकी वजावें, तो विप नष्ट हो जायगा। अगर इसे ध्वजा-पताकाओंपर लेप कर दें, तो सॉपके काटे आदमी उनकी हवामात्र शरीरमें लगने या उनके देखने से ही आराम हो जायंगे।

#### अमृत घृत।

चिरचिरेके वीज, सिरसके वीज, मेदा, महामेदा और मकोय— इनके गोमूत्रके साथ महीन पीसकर कल्क या लुगदी बना लो। इस घी से सब तरहके विप नष्ट होते और मरता हुआ भी जी जाता है।

नोट-क्ल्क्के वजनसे चीगुना गायका घी श्रीर घी से चीगुना गोमूत्र लेना। फिर सवको चूरुहेपर चढ़ाकर मन्दाक्षिसे घी पका लेना।

#### नागद्न्त्याच घृत ।

नागदन्ती, निशेथ, दन्ती और थूहरका दूध—प्रत्येक चार-चार तोलं, गामूत्र २५६ तोले और उत्तम गाघृत ६४ तोले,—सबका मिला कर चूढ्देपर चढ़ा टा और मन्दाग्नि से घी पकालो। जय गामूत्र छादि जलकर घी मात्र रह जाय उतार लो। इस घीसे सॉप, विच्छू और डीड्रोंके विप नाश होते है।

#### तर्डुलीय घृत।

चौलाईकी जड़ और घरका धूओं, दोनों समान-समान लेकर पीस लो। फिर इनके वज़नसे चौगुना घी और घीसे चौगुना दूध मिलाकर, घी पकानेकी विधिसे घी पका लो। इस घीसे समस्त विष नाश हो जाते हैं।

### मृत्युपाशापह घृत।

लोध, हरड़, क्रूट, हुलहुल, कमलकी डएडी, बेंतकी जड़, सींगिया विष (श्रुद्ध), तुलसीके पत्ते, पुनर्नवा, मंजीठ, जवासा, शतावर, सिंघाड़े, लजवन्ती श्रौर कमल-केशर—इनको बराबर-बरा-वर लेकर क्रूट-पीस लो। फिर सिलपर रख, पानीके साथ पीस, कहक या लुगदी वना लो।

फिर कल्कके वज़नसे चौगुना उत्तम गोघृत श्रीर घीसे चौगुना गायका दूध लेकर, कल्क, घी श्रीर दूधको मिलाकर कड़ाहीमें रक्खो श्रीर चूल्हेपर चढ़ा दी। नीचेसे मन्दी-मन्दी श्राग लगने दो। जब दूध जलकर घी मात्र रह जाय, उतार लो। घीको छानकर रख दो। जब वह श्राप ही शीतल हो जाय, घीके वरावर "शहद" मिला दो श्रीर वर्तनमें भरकर रख दो।

इस घीकी मालिश करने, श्रंजन लगाने, पिचकारी देने, नस्य देने, भोजनमें खिलाने श्रौर बिना भोजन पिलानेसे सब तरहके श्रत्यन्त दुस्तर स्थावर श्रौर जंगम विष नप्ट हो जाते हैं। सब तरह के कृत्रिम गरविप भी इससे दूर होते हैं। वहुत कहनेसे क्या, इस घीके छूने मात्रसे विप नप्ट हो। जाते हैं। साँपका विष, कीट, चूहा, मकड़ी श्रौर श्रन्य ज़हरीले जानवरोंका विष इससे निश्चय ही नप्ट हो जाता है। यह घी यथानाम तथा गुण है। सचमुच ही मृत्यु-पाश से मनुष्यको छुड़ा लेता है।



उवर हमने तीनों किस्मके सॉपोंकी वेगानुरूप, दोपानुरूप श्रौर उपह्रवानुसार श्रलग-श्रलग चिकित्साएँ लिखी है। उन चिकित्साश्रों के लिये सपोंकी किस्म जानने, उनके वेग पहचानने श्रौर दे।पोंके विकार सममनेकी जरूरत होती है। ऐसी चिकित्सा वे ही कर सकते हैं, जिन्हें इन सब वार्तोंका पूरा झान हो, श्रतः नीचे हम ऐसे नुसखे लिखते हैं, जिनसे गंवार श्रादमी भी सब तरहके सॉपोंके काटे श्रादमियोंकी जान बचा सकता है। जिनसे उतना परिश्रम न हो, जो उतना ज्ञान सम्पादन न कर सकें, वे कम-से-कम नीचे लिपे नुसखोंसे काम लें। जगदीश श्रवश्य प्राण् रक्षा करेंगे।



(१) घी, शहद, मफ्खन, पीपर, श्रदरख, कालीमिर्च श्रीर लेंधा-नोन—इन सातां चीजोंमें जो पीसने लायक हों, उन्हें पीस-छान लो। फिर सवके। मिलाकर, सॉंपके काटे हुएके। पिलाश्रो। इस नुसले़के सेवन करनेसे कोधमें मरे तत्तक-कॉपका काटा हुआ भी श्राराम हो जाता है। परीन्तित है।

١,

- (२) चौलाईकी जड़, चॉवलोंके पानीके साथ, पीसकर पीने से मनुष्य तत्काल निर्विष होता है; यानी उसपर जहरका श्रसर नहीं रहता।
- '(३) काकादिनी अर्थात् कुलिकाकी जड़की नास लेने से काल का काटा हुआ भी आराम है। जाता है।
- (४) जमालगाटेकी मींगियोका नीमकी पत्तियोंके रसकी २१ भावना दे। इन भावना दी हुई मींगियोंका, श्रादमीकी लारमें घिस कर, श्रांबोंमें श्रांजा। इनके श्रांजने से सांपका विष नष्ट हा जाता श्रीर मरता हुश्रा मनुष्य भी जी जाता है।
- (५) नीवूके रसमें जमालगाटेका घिसकर आँखोंमें आँजने से सॉपका काटा आदमी आराम हा जाता है।

नोट—इलाजुल गुर्बामें लिखा है—कालीमिर्च सात माशे श्रीर नमालगोटे की गिरी सात माशे—हन दोनोंको तीन काग़जी नीवुर्झोंके रसमें घोट कर, कालीमिर्च-समान गोलियों बना लो। इनमेंसे एक या दो गोली पत्थरपर रख, पानीके साथ पीस लो श्रीर साँपके काटे हुए श्रादमीकी श्राँखोंमें श्राँजो श्रीर हर्न्होंमेंसे २।३ गोलियाँ खिला भी दो। श्रवस्य श्राराम होगा।

(६) श्रकेले जमालगाटेका 'घी"में पीसकर, शीतल जलके साथ, पीने से सॉपका काटा हुआ श्राराम है। जाता है।

"वैद्यसर्वस्व" में लिखा है:—

किमत्र वहुनोक्तेन जेपालनेनैव तत्क्र्यम् । पृत शीताम्बुना श्रेष्ठं भजनं सर्पदशके ॥

बहुत बकवादसे क्या जाभ ? केवज जमालगोटेको घीमें पीस कर, शीतल जलके साथ, पीनेसे साँपका काटा हुआ तत्काल श्राराम हो जाता है।

नोट-जमालगोटेको पानीमें पीस कर, बिच्छुके काटे स्थानपर लेप करनेसे विच्छूका जृहर उत्तर जाता है।

"मुजरैवात श्रकवरी" में जिखा है—श्रगर साँपका काटा आदमी बेहोश हो, तो उसके पेटपर—नाभिके जपर—इस तरह उस्तरा जगाश्रो कि चमड़ा छिज जाय, पर खून न निकले। फिर उस जगहपर, जमाजगोटा पानीमें पीस कर लगा दो । इसके लगानेसे क्य या वमन शुरू 'होंगी खीर साँपका काटा भादमी होगमें था जायगा । होशमें भाते ही और उपाय करो ।

"तिव्ये शक्यरी" में लिखा है —साँपके काटे हुएको दो या तीन जमालगोटे हील कर विलापो । साथ ही छिला हुशा जमालगोटा, एक मूँगके वरावर पीस कर, रोगीकी श्राँपोंमें श्राँजो । जमालगोटा खिला कर, जहाँ साँपने काटा हो उस जगह, सींगीकी तरह खूब चूमो, ताकि शरीरमें जहरका असर न हो । हकीम साह्य हसे श्रपना शाजमूदा उपाय लिखते हैं ।

जमातागोटेका सेवन अनेक हकीम वैद्योंने इस मीकेपर अच्छा बताया है। यद्यपि हमने परीत्ता नहीं की है, तथापि हमें इसके अक्सीर होनेमें सन्देह नहीं।

(७) दे। या तीन जमालगाटेकी मींगियोंकी गिरी श्रौर एक तालें जज़ली तोरई—इन देानेंको पानीके साथ पीसकर श्रौर पानीमें ही घोलकर पिला देने से सॉपका जहर उतर जाता है।

नोट—टन्तीके वीजोंको जमालगोटा कहते हैं। ये श्ररणहीके बीज-जैसे होते हैं। इनके वीचमें जीभो सी होती है, उसीसे क्रय होती हैं। मींगियोंमें तेल होता है। वैद्यलोग जमालगोटेकी चिकनाई दूर कर देते हैं, तब वह शुद्ध श्रीर खाने योग्य हो जाता है। दवाके काममें बीज ही लिये जाते हैं। जमालगोटा कोठेको हानिकारक है, इसीसे हकीम लोग इसके देनेकी मनाही करते हैं। घी, पूध, माठा या केवल घी पीनेसे इसका दर्प नाश होता है। इसकी मात्रा १ चांवलकी है। जमालगोटा कफ नाशक, तीच्या, गरम श्रीर दस्तावर है। जमालगोटेके शोधनेकी विधि हमने इसी भागमें लिखी है।

- (=)वड़के श्रक्तर, मँजीठ, जीवक, श्राप्रभक, मिश्री श्रीर कुम्भेर— इनके। पानीमें पीसकर, पीने से मगडली सर्पका विप शान्त हो। जाता है।
- ( ६ ) रेंगुका, कृट, तगर, त्रिकुटा, मुलेठी, श्रतीस, घरका घृश्राँ श्रीर शहद—इन सबके। मिला श्रीर पीसकर पीने से सॉपका विप नाश हो जाता है।
- (१०) वालञ्चड्, चन्दन, संघानान, पीपर, मुलेठी, कालीमिर्च, कमल श्रीर गायका पित्ता—इन सबके। एकत्र पीसकर, श्रॉकॉर्मे श्रॉजने से विप प्रभावसे मूर्च्छित या वेहाश हुश्रा मनुष्य थी हे।शर्मे श्रा जाता है।

- ् (११) करंजके वीज, त्रिकुटा, वेलवृत्तकी जड़, हल्दी, दारहल्दी, तुलसीके पत्ते और वकरीका सूत्र—इन सबका एकत्र पीसकर, नेत्री में आजने से, विषसे बेहाश हुआ मनुष्य हाशमें आ जाता है।
- (१२) सेंघानान, चिरिचरेके बीज श्रीर सिरसके बीज—इन सब के। मिलाकर श्रीर पानीके साथ सिलपर पीसकर कल्क या लुगदी चना लो। इस लुगदीकी नस्य देने या सुँघाने से विषके कारणसे मूर्च्छित हुश्रा मनुष्य होशमें श्रा जाता है।
- (१३) इन्द्रजी श्रीर पाढ़के वीजोंका पीसकर नस्य देने या सुघाने या नाकमें चढ़ाने से वेहाश हुश्रा मनुष्य चैतन्य हो जाता है।

नोट--नस्यके सम्बन्धमें हमने चिकित्सा चन्द्रोद्य, दूसरे भागके पृष्ठ
- ६७-२७२ में विस्तारसे जिखा है। उसे श्रवश्य पढ जेना चाहिये।

(१४) सिरसकी छाल, नीमकी छाल, करंजकी छाल श्रौर तोरई—इनके। एकत्र, गायके मूत्रमें, पीसकर प्रयोग करनेसे स्थावर श्रीर जंगम—दोनें। तरहके विष शान्त है। जाते हैं।

नोट—मुख्यतया विष दो प्रकारके होते हैं—(१) स्थावर, श्रीर (२) जंगम। जो विष जमीनकी खानों श्रीर वनस्पतियोसे पैदा होते हैं, उन्हें स्थावर विष कहते है। जैसे, सिखया श्रीर हरताल वगैर तथा कुचला, सींगीमोहरा, कनेर श्रीर धत्रा प्रमृति। जो विष सांप, बिच्छू, मकड़ी, कनखजूरे प्रमृति चलने फिरने वाले जन्तुश्रोंमें होते हैं, उन्हें जंगम विष कहते हैं।

(१५) दाख, श्रसगन्ध, गेरू, सफेद केायल, तुलसीके पत्ते, कैथके पत्ते, वेलके पत्ते श्रीर श्रनारके पत्ते—इन सवकेा एकत्र पीसकर श्रीर "शहद"में मिलाकर सेवन करने से "मगडली" सपौंका विप-नष्ट हें। जाता है।

नोट—यह खानेकी दवा है। सर्प-विषपर, खासकर मण्डली सर्पके विपपर, अत्युक्तम है। इसमें जो "सफेद कोयल" जिली है, वह स्वय सर्प-विष-नाशक है। कोयल दो तरहकी होती हैं—(१) नीली, श्रीर (२) सफेद । हिन्दीमें सफेद कोयल और नीली कोयल कहते हैं। सरकृतमें अपराजिता, नील अपरा-जिता और विष्णुकान्ता ग्राटि कहते हैं। बँगलामें हापरमाली, श्रपराजिता या

भील पपराजिता करते हैं । जरहरीयें गोदर्गं और गुजरातीमें घोली गरणी कहते हैं । ३२७ हे सम्पाधरें निष्ठणहुमें लिखा है —

> प्रारं पित्तरुजं चैव शोथ जन्तून्यस् कफम् । यहपीडा रार्पिरोग विष सर्पस्य नाशयेत ॥

नफोर अप्यास, वित्तरोगा, सूत्रन, कृति, धाव, कफ, प्रह्वीडा, सरतक-रोग और खाँको विषका नाश करती है।

(१६) सिरसके पत्तोंके रसमें सफेद मिचोंको पीसकर मिला हो श्रीर मलतदार सुखा लो। इस तरह सात दिनमें सात वार करो। जय यह काम कर चुका, तव उसे रख दो। सॉपके काटे हुए श्रादमी भो इस द्याके पिलाने, इसकी नस्य देने श्रीर इसीको श्रांखोंमें श्रॉजने से निश्चय ही वड़ा उपकार होता है। परीक्तित है।

नोट—केवल सिरसके पर्चोको पील कर, साँपके काटे स्थानपर लेप करनेसे साँपका जहर उत्तर जाता है। इसको हिन्दीमें सिरस, बँगसामें शिरीप गास्त्र, रुरएटीमें शिरसी शोर गुजरातीमें सरसिंडयो श्रीर फारसीमें दरस्की जकरिया करते हैं। विवय्द्वमें सिखा है —

> शिरीपो मघुरोऽनुप्णास्तिक्तश्च तुवरो लघु । दापक्षोय विसर्पम कासत्रण विषापहः ॥

लिरम मधुर, राग्म नहीं, कड़रा, कसैला और इनका है। यह टोप, सूजन, विसर्प, दीमी, घाव श्रीर जहरको नाश करता है।

(१७) यॉक कक्ताडेकी ज्युको वकरीके सूत्रकी भावना दो। फिर इसे कॉकीर्ये पीलकर, सॉपके काटे हुएको इसकी नस्य दो। इस नस्यसे सॉपका पिच दूर हो जाता है।

नोट-चाँम क्कोड़ेकी गाँठ पानीमें घिसकर पिताने श्रीर काटे हुए स्थानपर लगानेसे माँप, विच्छू, चूहा श्रोर विरुत्तीका जहर उत्तर जाता है। परीचित है।

(१८) घरका घूआँ, हल्डी, दारुहल्दी श्रीर चीलाईकी जल्नान चारोंके एकत्र पीस कर, दही श्रीर घीमें मिला कर, पीनेले वासुिक सॉपका काटा हुआ भी श्राराम हो जाता है।

- (१६) ल्हिसीं एा, कायफल, विजीरा नीवू, सफेद केायल, सफेद पुनर्नवा श्रीर चौलाईकी ज़रू—इन सबके। एकत्र पीस ले। इस दवाके सेवन करनेसे द्वींकर श्रीर राजिल जातिके साँपोंका विप नष्ट हो जाता है। यह बड़ी उत्तम दवा है।
- (२०) सम्हालूकी जड़के स्वरसमें निर्गुएडीकी भावना देकर पीनेसे सर्प विप उतर जाता है।
- (२१) सेधानोन, कालीमिर्च श्रौर नीमके बीज—इन तीनोंको बरावर-वराबर लेकर, एकत्र पीस कर, फिर शहद श्रौर धीमें मिला कर, सेवन करनेसे स्थावर श्रौर जंगम दोनों तरहके विप नष्ट हो जाते हैं।
- (२२) चार तोले कालीमिर्च श्रौर एक तोले चाँगेरीका रस— इन दोनोंको एकत्र करके श्रौर घीमें मिलाकर पीने श्रौर लेप करनेसे साँपका उत्र विप भी शान्त हो जाता है।

नोट—चाँगेरीको हिन्दीमें चूका, बँगजामें चूकापालस, मरहटीमें श्रांवटचुका श्रोर फारसीमें तुरशक कहते हैं। यह बड़ा खट्टा स्वादिष्ट शाक हैं। इसके प्रति-निधि जरश्क श्रीर श्रनार हैं।

- (२३) बगसेनमें लिखा है, मनुष्यका मूत्र पीनेसे घोर सर्प-विप नष्ट हो जाता है।
- (२४) परवलकी जड़की नस्य देनेसे कालक्ष्पी सर्पका उसा
  हुश्रा भी बच जाता है।

नोट-इस जुसखेको चृन्द श्रीर बहसेन दोनोंने जिखा है।

(२५) पिगडी तगरको, पुष्य नद्मत्रमें, उखाङ कर, नेत्रोंमें लगाने से साँपका काटा हुआ आदमी मर कर भी वच जाता है। इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है।

नोट—तगर दो तरहकी होती है—(१) तगर, श्रौर (२) पिगडी तगर। पिगडी तगरको नन्दी तगर भी कहते हैं। दोनों तगर गुणमें समान हैं। पिगडी तगरके वृत्त हिमालय प्रशृति उत्तरीय पर्वतांपर बहुत होते हैं। वृत्त वृद्गा होता है, पत्ते करेर-से लम्बे-लम्बे और फूल छोटे-छोटे, पीले रह के, पाँच पखढीवाले होते हैं। यद्यपि दोनों ही तगर विप नाराक होती हैं, पर सर्प-विपके लिये विपदी तगर विशोप गुणकारी है। बँगलामें तगर पादुका, गुजराती और मरहटी में पिएडीतगर और लेटिनमें गारडिनियापलोरिबएडा कहते हैं।

(२६) वागकी कपासके पत्तोंका चार या पाँच तोले स्वरस साँपके काटे श्रादमीको पिलाने श्रीर उसीको काटे स्थानपर लगाने से जहर नष्ट हो जाता है। श्रगर यही स्वरस पिचकारी द्वारा शरीरके भीतर भी पहुँचाया जाय, तो श्रीर भी श्रच्छा। एक विश्वासी मित्र इसे श्रपना परीक्षित नुसख़ा वताते हैं। हमें उनकी वातमें जरा भी शक नहीं।

नीट—कपासके परो ग्रीर राई—दोनोंको एकत्र पीस कर, विच्छूके काटे स्थानपर लेप करनेसे विच्छूका विप नष्ट हो जाता है। रविवारके दिन खोट कर लार्ट हुई कपासकी जड़ चवानेमे भी यिच्छूका जहर उत्तर जाता है।

- (२७) सफेद कनेरके स्खे हुए फ़्ल ६ माग्रे, कड़वी तम्वाकू ६ माग्रे श्रोर इलायचीके वीज २ माग्रे,—इन तीनोंको मधीन फीस कर कपडेमें छान लो। इस नस्यको शीशीमें रख दो। इस नस्यको सुँघनी तमाखूकी तरह सूँघनेसे साँपका विप उत्तर जाता है। परीचित है।
- (२०) सॉपके काटे श्रादमीको नीमके, खासकर कड़वे नीमके, पत्ते श्रीर नमक श्रथवा कडवे नीमके पत्ते श्रीर काली मिर्च ख्र चव- वाश्री। जब तक जहर न उतरे, इनको बराबर वववाते रही । जब तक जहर न उतरेगा, तब तक इनका स्वाद सॉपके काटे हुएको मालूम न होगा, पर ज्योंही जहर नष्ट हो जायगा, इनका स्वाद उसे मालूम देने लगेगा। सॉपने काटा हैया नहीं काटा है, इसकी परीन्ना करनेका यही सर्वात्तम उपाय है। दिहातवालोंको जब सन्देह होता है, तब वह नीमके पत्ते चववाते है। श्रगर ये कड़वेलगते हैं, तब तो संमका जाता है कि

साँपने नहीं काटा, ख़ाली वहम है। श्रगर कड़वे नहीं (लगते, तब निश्चय हो जाता है कि, साँपने काटा है। इन पत्तोंसे कोरी परी ज्ञा ही नहीं होती, पर रोगीका विष भी नष्ट होता है। साँपके काटेपर कड़वे नीमके पत्ते रामवाण दवा है। यद्यपि नीमके पत्तोंसे सभी साँपोंके काटे हुए मनुष्य श्राराम नहीं हो जाते, पर इसमें शक नहीं कि, श्रनेक श्राराम हो जाते हैं। परी ज्ञित है।

नोट—नीमके पत्तोंका या छालका रस बारम्बार पिलानेसे भी साँपका जहर उत्तर जाता है। श्रगर श्राप यह चाहते हैं, कि साँपका जहर हमपर श्रसर न करे, तो श्राप नित्य—सवेरे ही—कड़वे नीमके पत्ते सदा चवाया करें।

- (२६) सेघानोन १ भाग, काली मिर्च १ भाग और कड़वे नीमके फल २ भाग,—इन तीनोंको पीसकर, शहद या घीके साथ खिलानेसे स्थावर और जगम दोनों तरहके विप उतर जाते हैं।
- ्(३०) सॉपके काटे श्रादमीको वहुत-सा लहसन, प्याज़ श्रीर राई खिलाश्रो। श्रगर कुछ भी न हो, तो यह घरेलू दवा बड़ी श्रच्छी है।

नोट—राईसे साप बहुत ढरता है। श्रगर श्राप सापकी राहमें राईके दाने फैला दें, तो वह उस राहसे न निकलेगा। श्रगर श्राप राईको नौसादर श्रीर पानी में घोलकर सापके बिल या बाबीमें डाल दें तो वह विल छोडकर भाग जायगा।

- ﴿ २१ ) हिकमतके प्रन्थोंमें लिखा है:—श्रगर सॉपका काटा हुआं चेहोश हो, पर मरा न हो, तो "कुचला" पानीमें पीसकर उसके गले में डालो श्रीर थोड़ा-सा कुचला पीसकर उसकी गर्दन श्रीर शरीरपर मेलो, इन उपायोसे वह श्रवश्य होशमें श्रा जायगा।
- (३२) एक हकीमी पुस्तकमें लिखा है, मदारकी तीन कोंपलें गुड़में लपेटकर खिलानेसे सॉपका काटा आराम हो जाता है; पर मदारकी कोंपलें खिलाकर, अपरसे घी पिलाना परमावश्यक है।
- (३३) मदारकी चार कली, सात काली मिर्च श्रीर एक माशे इन्द्रायण—इन तीनोंको पीसकर खिलानेसे सॉपका काटा श्राराम हो जाता है।

(३४) सापके कारोको मदारकी जढ़ पील-पीसकर पिलानेसे सॉपका जहर उतर जाता है।

नोट---योर्ट-कोई मदारकी जड पीर मदारकी रूई--दोनों ही पीराकर पिवाते हैं। हाँ, 'प्रगर यह दवा पिलाई जाय, तो साथ-साय ही साँपके काटे हुए स्थान ए' सदारका दूध टपकाते भी रही। जब तक टपकाया हुद्या दूध न सूखे, दूध टपकाना बन्ट मत करो। जब ज़हरका श्रसर न रहेगा या जहर उत्तर जायगा, टपकाया हुद्या महारका दूध सूखने लगेगा।

- (३५) गायका घी ४० माशे और लाहौरी नमक = माशे—दोनों को मिलाकर खानेसे सॉपका जहर एव अन्य विप उतर जाते हैं।
- (३६) थोड़ा-सा कुचला श्रौर काली मिर्च पीलकर खानेसे सॉप का जहर उतर जाता है।
- (३७) काली मिर्च श्रौर जमालगोटेकी गरी सात सात माशे तेकर, तीन कागजी नीवुश्रोंके रसमें खरल करके, मिर्च-समान गोलियाँ वना लो। इन गोलियोंको पानीमें पीसकर श्रांजने श्रौर दो-तीन गोली खिलानेसे साँपका काटा श्रादमी निश्चय ही श्राराम हो जाता है।
- (३८) कसौदीके वीज महीन पीसकर ऑखोंमें श्रॉजनेसे लॉफ का ज़हर उतर जाता है।
- (३६) "इलाजुल गुर्वा" में लिखा है, एक खटमल निगल जाने से सॉपका जहर उतर जाता है।
- (४०) तेलिया सुद्दागा २० माशे भूनकर और तेलमें मिलाकर विला|देनेसे सॉवका काटा श्रादमी श्राराम हो जाता है।

नोट—मित्रवाके माथ सुहाना पीस तेनेसे सखिताका दिप मारा जाता है, हसीिदाये विष दाये हुए श्रादमीको घीके साथ सुहाना पिलाते हैं। कहते हैं, मुहाना सब तरहके जहरोंको नष्ट कर देता है।

(४१) चूहेका पेट फाड़कर सॉपके काटे स्थानएर बॉघ देनेसे ज़हर नष्ट हो जाता है। कहते हैं, यह ज़हरको सोख तेता है। √(४२) सिरसके पेड़की छाल, सिरसकी जड़की छाल, सिरसके बीज श्रौर सिरसके फूल चारों,—पॉच-पाँच माशे लेकर महीन पीस लो। इसे एक-एक चम्मच गोमूत्रके साथ दिनमें तीन बार पिलाने से साँपका ज़हर उतर जाता है।

नोट—सिरसकी छाल, जो पेड़में ही काली हो जाती है, बड़ी गुणकारी होती है। सिरसकी म माशे छाल, हर रोज़ तीन दिन तक साठी चावलोंके धोवन के साथ पीनेसे एक साल तक जहरीले जानवरोंका विष श्रसर नहीं करता। ऐसे मनुष्यको जो जानवर काटता है, वह खुद ही मर जाता है।

- ( ४३ ) जामुनकी श्रदाई पत्ती पानीमें पीसकर पिला देनेसे सर्प-विष उतर जाता है।
- ( ४४ ) दो माशे ताजा केंचुश्रा पानीमें पीसकर पिला देनेसे सर्प-
- (४५) साँप या वावले कुत्ते अथवा अन्य जहरीले जानवरोंके काटे हुए स्थानोंपर फौरन पेशाब कर देना बड़ा अच्छा उपाय है। वैद्य और हकीम सभी इस वातको लिखते हैं।
- (४६) समन्दर फल महीन पीसकर, दोनों नेत्रोंमें श्राँजनेसे साँपका जहर जाता है।
- (४७) महुश्रा श्रौर कुचला पानीमें पीसकर, काटे हुए स्थान पर इसका लेप करनेसे साँपका जहर उतर जाता है।
- ( ४६ ) गगन-धूल पीसकर नाकमें टपकानेसे सॉपका ज़हर उतर जाता है।
- ( ৪৪ ) कसौंदीकी जड़ ४ माशे श्रौर काली मिर्च २ माशे—पीस कर खानेसे सॉपका जहर उतर जाता है।
- ( ५० ) कमलको कूट पीस श्रौर पानीमें छानकर पिलानेसे कय होतीं श्रौर सर्प-विष उतर जाता है ।
- (५१) सँभाल्का फल और हींगके पेड़की जड़-इन दोनोंके सेवन करनेसे सॉपका ज़हर नष्ट हो जाता है।

- ं ( ५२ ) "तिव्ये श्रकारी"में लिखा है, तुरन्तकी तोड़ी हुई ताजा करूड़ी लॉपके काटेपर श्रद्भुत फल दिखाती है।
- (५३) वकरीकी मैंगनी सभी जहरीले जानवरोंके काटनेपर सामनायक है।
- ( ५४) "तिच्ये श्रकवरी' में लिखा है, लागियाका दृध काले सॉप के काटनेपर खूव गुण करता हैं।

नोट—लागिया एक दुधारी श्रीपधिका दूध है। इसके पत्ते गोल श्रीर पीले तथा फूल भी पीला होता है। यह दूसरे दर्जेका गर्म श्रीर रूखा है तथा बलवान रैचक श्रार श्रस्यन्त वमनप्रद हैं, धानी इसके खानेसे कय श्रीर दस्त बहुत होते हैं। कतीरा इसके दुपेंको नाश करता है।

- (५५) नीवृके नौ माशे वीज खानेसे समस्त जानवरोका विप उतर जाता है।
- (५६) करिहारीकी गाँठको पानीमें पीसकर नस्य लेनेसे साँप का जहर उतर जाता है।
- (५७) घरका धृश्रॉ, इल्दी, टारुइल्दी श्रीर जड़ समेत चौलाई— इन सवको दहीमें पीसकर श्रीर घी मिलाकर पिलानेसे सॉपका जहर उतर जाता है। परीत्तित हैं।
- (५८) वड़के श्रकुर, मॅजीठ, जीवक, श्रूपभक, वला—खिरेंटी, गम्भारी श्रीर मुलहटी,—इन सवको महीन पीसकर पीनेसे साँपका विप नष्ट हो जाता है। परीजित है।

नोट-इस जुसरो श्रीर न० = जुसखेमें यही भेद है, कि उसमें बता श्रीर गुजहरीके स्थानमें "सिश्री" है।

(48) पिछत मुरलीघर शर्मा राजवैद्य श्रपनी पुस्तकमें लिखते हैं, श्रगरयन्घ वॉघने श्रीर चीरा देकर खून निकालनेसे कुछ लाभ दीखे तो किर, नहीं तो "नागन वेल" की जड़ एक तोले लेकर, श्राधपाय पानी नें पीसफर, लॉपके काटे हुएको पिला दो। इसके पिलानेसे कृप होती हैं श्रीर विप नए हो जाना है। श्रगर इतनेपर भी कुछ ज़हर रह जाय तो ६ माशे यही जड पानीके साथ पीस कर श्रीर श्राघापाव पानीमें घोल कर फिर पिला दो। इससे फिर वमन होगी श्रीर जो कुछ विप बचा होगा, निकल जायगा। श्रगर एक दफा पिलाने से श्राराम न हो, तो कमोबेश मात्रा घण्टे-घण्टेमें पिलानी चाहिये। इस जड़ीसे सॉप का काटा हुश्रा निस्सन्देह श्राराम हो जाता है। राजवैद्यजी लिखते है, हमने इस जड़ीको श्रनेक वार श्राजमाया श्रीर ठीक फल पाया। वह इसे कुत्तेके काटे श्रीर श्रफीमके विपपर भी श्राजमा चुके हैं।

सूचना—दर्शकर या फनवाले सांपके लिये इसकी मात्रा १ तोलेकी है। क्म जहर वाले सांपोंके लिये मात्रा घटा कर लेनी चाहिये। १ तोले जड़को दस तोले पानी काफी होगा। जडीको पानीके साथ सिलपर पीस कर, पानीमें घोल लेना चाहिये। श्रगर उम्र पूरी न हुई होगी, तो इस जडीके प्रभावसे हर तरहके सांपका काटा हुआ मनुष्य बच जायगा।

नोट—नागन येल एक तरहकी येल होती है। इसकी जह विरुक्त सँगिके आकारकी होती है। यह स्वादमें यहुत ही कड़ची होती है। मालवेमें इसे ''नागनयेल'' कहते हैं श्रोर वहींके पहाढ़ोंमे यह पाई भी जाती है।

एक निध्यदुमें ''नागदस'' नामकी दवा जिली है। जिला है—यह विल्कुज सापके समान जक्दी है, जिसे हिन्दुस्तानके फकीर अपने पास रखते हैं। इसका स्वरूप काजा और स्वाद कुछ कडवा जिला है। जिला है—यह सापके जहरको नष्ट करती है। हम नहीं कह सकते, नागन वेज और नागदस—दोनों एक ही चीज़के नाम हैं या अजग-श्रजग। पहचान टोनोकी एक ही मिजती है।

् नागद्मनी, जिसे नागदौन, या नागद्मन कहते हैं, इनसे श्रवाग होती है। यद्यपि वह भी सर्प-विप, मकडीका विप एवं श्रन्य विप नाशक जिखी है। पर उसके बृच तो श्रनन्नासके जैसे होते हैं। दवाके काममें नागनवेतकी जड जी जाती है, पर नागदौनके परो जिये जाते हैं।

नागनयेलके श्रभावमें सफेद पुनर्नवासे काम लेना बुरा नहीं है। इससे भी श्रनेक सपैके काटे प्रादमी बच गये हैं, पर यह नागनवेलकी सरह २०० में १०० की श्राराम नहीं कर सकता।

(६०) सफेद पुनर्नवा या विषखपरेकी जड़ ६ माशे से १ तोले तक पानीमें पीस श्रीर घोलकर पिलाने से श्रीर यही जड़ी हर समय मुँह

में रसकर चूसते रहने तथा इसी अट्का पीसकर सॉपके काटे स्थानपर लेप करने से अनेक रागी वच जाने है।

नोट—हिन्दीमें मफेद पुनर्नवा, विपलपरा और साँठ वहते हैं। बगालमें ज्वेतपुराया कहते हैं। इमके सेवनसे स्वन, पारडु, नेत्रोगा और विप-रोग प्रमृति श्रनेक रोग नाश होते हैं।

- (६१) श्राकके फ़्लॉके सेवन करने से हलके जहर वाले सॉपों का जहर नष्ट हो जाता है।
- (६२) श्रगर जल्दीमें कुछ भी न मिले, तो एक तोले फिटकिरी पीसकर सॉपके काटेको फॅकाश्रो श्रौर ऊपर से दूध पिलाश्रो। इस-से वड़ा उपकार होता है, क्योंकि खून फट जाता है श्रौर जल्दी ही सारे शरीरमें नहीं फैलता।
- (६३) जहर मुहरेको गुलाव-जलके साथ पत्थरपर घिसो श्रौर एक दफामें कोई एक रत्ती वरावर सॉपके काटे हुएको चटाश्रो। फिर इसी को काटे स्थानपर भी लगा हो। इसके चटाने से कथ होगी, जब कथ हो जाय, फिर चटाश्रो। इस तरह वार-वार कथ होते ही इसे चटाश्रो। जब इसके चटाने से कथ न हो, तब समको कि श्रव जहर नहीं रहा।

नोट—स्थावर श्रीर जगम दोनों तरहके जहरोके नाश करनेकी सामर्थं जेसी जहरमुहरेमें है वैसी श्रीर कम चीनोंमें हैं। इसकी मात्रा २ रत्तीकी है, पर एक वारमें एक गेहूँसे जियादा न चटाना चाहिये। हा, क्य होनेपर, इसे वारम्बार चटाना चाहिये। जहर नाश करनेके लिये कय श्रीर दस्तोंका होना परमावश्यक है। इसके चाटनेसे खूब कप होती हैं श्रीर पेटका सारा विप निकल जाता है। जब पेटमें जहर नहीं रहता, तब इसके चाटनेसे क्य नहीं होतीं।

जहरमुहरा दो तरहके होते हैं—(१) हैवानी, गौर (२) मादनी। हैवानी जहरमुहरा दो तरहके होते हैं—(१) हैवानी, गौर (२) मादनी। हैवानी जहरमुहरा दो ते के विकास जाता है। ग्रेर मादनी जहरमुहरा खानों में पाया जाता है। यह एक तरहका पत्थर है। हसका एग जर्टी माइस सफेद होता है। नीमकी पत्तियों और जहरमुहरेको एक साथ सिलाकर पीसी और फिर चक्खो। ग्रागर नीमका कदवापन जाता रहे, तो सममी कि जहरमुहरा ग्रसली है। यह पसारियों और अत्तागें के यहाँ सितता है। स्वरीट कर परीदा स्वयय कर जो, जितसे समयपर भोगा न हो।

सूचना—विष खानेवाले श्रौर हैंजे वालेको जहरसुहरा बड़ी जल्टी श्राराम करता है। हैंजा तो २।३ मात्रामें ही श्राराम हो जाता है। देनेकी तरकीब वही, जो जपर जिखी है।

(६४) सॉपके काटे आदमीको, बिना देर किये, तीन-चार माशे नौसादर महीन पीसकर श्रौर थोड़ेसे शीतल जलमें घोलकर पिला दो। इसके साथ ही उसे तीन-चार आदमी कसकर पकड़ लो श्रौर एक आदमी ऐमोनिया सुँघाश्रो। ईश्वर चाहेगा, तो रोगी फौरन ही श्राराम हो जायगा। कई मित्र इसे श्राज़मूदा कहते हैं।

नोट—ऐमोनिया श्रॅंग्रेजी टवाखानों में तैयार मिलता है। लाकर घरमें रख लेना चाहिये। इससे समयपर बढ़े काम निकलते हैं। श्रभी इसी सालकी घटना है। हमारी ज्येष्ठा कन्या चपलाटेबीका विवाह था। हमारे एक मित्र मय श्रपनी सहधिमिणीके लखनीसे श्राये थे। फेरोंके दिन, श्रोरोंके साथ, उनकी पत्नीने भी निराहार बत किया। रातके वारहसे ऊपर वज गये। सुना गया कि, वह वेहोश हो गई हैं। हमारे वह मित्र श्रीर उनके चचा घबरा रहे थे। रोगिणीका साँस बन्द हो गया, शरीर शीतल श्रीर लकड़ी हो गया। सब कहने लगे, यह तो खतम हो गई। हमने कहा, घबराश्रो मत, हमारे बक्समेंसे श्रमुक शीशी निकाल लाश्रो। शीशी लाई गई, हमने काग खोलकर उनकी नाकके सामने रखी। कोई २ मिनट बाद ही रोगिणी हिली श्रीर उठकर बैठ गई। कहाँ तो शरीरकी सुध ही नहीं थी, लाज शर्मका ख़याल नहीं था, कहाँ दवाका श्रसर पहुँचते ही उठ कर कपड़े ठीक कर लिये। सब कोई श्राश्चर्यमें ढूब गये। हमने कहा—श्राश्चर्य की कोई बात नहीं है। "ऐमोनिया" ऐसी ही प्रभावशाली चीज है।

कई वार हमने इससे भूतनी लगी हुई ऐसी श्रौरतें श्राराम की हैं, जिन्हें श्रमेक स्याने-भोपे श्रोर श्रोक्षे श्राराम न कर सके थे। दौँत-डाढ़के दर्द श्रौर सिर की भयानक पीड़ामें भी इसके सुंघानेसे फौरन शान्ति मिलती है।

श्रगर समयपर ऐमोनिया न हो, तो श्राप ६ माशे नौसादर श्रौर ६ माशे पानमें खानेका चूना—दोनोंको मिलाकर एक श्रच्छी शीशी या कपहेकी पोटली में रखलें श्रौर सुंघानें, फीरन चमत्कार दीखेगा। यह भी ऐमोनिया ही है, क्योंकि ऐमोनिया बनता हन्हीं दो चीजोंसे है। फर्क़ इतना ही है कि घरका ऐमोनिया समयपर काम तो उतना ही देता है, पर विलायत वालेकी तरह टिकता नहीं। वहुतसे श्रादमी हथेलीमें पिसा हुआ चूना श्रीर नौसादर बराबर-चरावर लेकर,

जरासे पानीके साथ हयेलियोंमें ही रगड़ कर सुँवाते हैं। इसकी तैयारीमें पाँच मिनटसे श्रधिक नहीं बागते।

(६५) सूखी तमाखू थोड़ी-सी पानीमें भिगो दो, कुछ देर वाद उसे मलकर सॉपके काटे हुएको पिलाश्रो। इस तरह कई वार पिलानेसे सॉपका काटा हुआ वच जाता है।

नोट-कहते हैं, अपरकी विधिसे तमाख् लिगोकर श्रीर ३ घयटे बाद इसका रस निचोदकर, उस रसको हाथोंमें खूब लपेट कर, मनुष्य साँपको पकड़ सकता है। श्रगर यही रस साँपके मुँहमें लगा दिया जाय, तो उसकी काटनेकी शक्ति ही नए हो जाय।

- (६६) नीलाथोथा महीन पीसकर श्रौर पानीमें घोलकर पिलाने से सॉपका काटा वच जाता है।
- (६७) श्रामकी गुठलीके भीतरकी विजलीको पीसकर, सॉपके काटे हुएको फॅका दो श्रीर ऊपरसे गरम पानी पिला दो। इस दवा से कय होगी। कय होनेसे ही विप नए हो जायगा। जब कय होना बन्द हो जाय, दवा पिलाना बन्द कर दो। जब तक कय होती रहें, इस दवाको वारम्वार फॅकाश्रो। एक वार फॅकानेसे ही श्राराम नहीं हो जायगा। एक मित्रका परीचित योग है।
- (६=) वानरी घासका रस निकालकर सॉपके काटे हुए श्रादमी को पिलाश्रो। इसी रसको उसके नाक श्रौर कानोंमें डालो तथा इसीको सॉपके काटे हुए स्थानपर लगाश्रो। इस तरह करनेसे सॉप का जहर फौरन उतर जाता है।

नोट—यह नुसख़ा हमें "वैद्यक्लपतर" में मिला है। लेखक महोदय इसे श्रपना परीचित कहते हैं। वानरी वासको वेंद्रिया या कुत्ता वास कहते हैं। इसका पौधा कॉगनीके जैसा होता है, श्रौर कॉॅंगनीके समान ही वाल जगती हैं। यह कपडा छूते ही चिपट जाती है श्रौर वर्षाकालमें ही पैदा होती है, श्रतः इस वासका रस निकाल कर शीशीमें रख लेना चाहिये।

(६६) "वृन्दवैद्यक ' में लिखा है, — लोग कहते हैं, जिसे सॉप कारे वह अगर उसी समय सॉपको पकड़कर काट खाय अथवा तत्काल मिट्टीके ढेलेको,काट खाय तो साँपका जहर नहीं चढ़ता। किसी-किसी ने उसी समय दाँतोंसे लोहेको काट लेना यानी दबा लेना भी अच्छा लिखा, है।

नोट—सर्पंके काटते ही, सर्पंको पकड़ कर काट खाना सहज काम नहीं। इसके लिये वड़े साहस और हिम्मतकी दरकार है। यह काम सब किसीसे हो नहीं सकता। हाँ, जिसे कोई महा भयंकर साँप काट ले, वह यदि यह सममकर कि मैं बच्चा तो नहीं, फिर इस साँपको पकड कर काट लेनेसे और क्या हानि होगी—हिम्मत करे तो साँपको दाँवोंसे काट सकता है।

यहाँ यह सवाल पैदा होता है, कि साँपको काटनेसे मनुष्य किस तरह बच सकता है ? सुनिये, हमारे ऋषि-सुनियोंने जो कुछ निखा है; वह उनका परीजा किया हुन्ना है--गजेड़ियोंकी सी थोथी बातें नहीं। बात इतनी ही है, कि उन्होंने श्रपनी जिखी बातें श्रनेक स्थलोंमें खूब खुजासा नहीं जिखीं, जो कुछ जिखा है, संचोपमें जिख दिया है। मालूम होता है, सॉॅंपके खूनमें विप विनाशक शक्ति है। जो मनुष्य दाँतोंसे साँपको काटेगा, उसके मुखमें कुछ-न-कुछ खून श्रवश्य जायगा । खून भीतर पहुँचते ही विषके प्रभावको नष्ट कर देगा । श्राजकलके डाक्टर परीचा करके जिखते हैं. कि सॉपके काटे स्थानपर सॉपके खूनके पछने लगानेसे साँपका विष उतर जाता है। बस, यही वात वह भी है। इस तरह भी सॉॅंपका खून विपको नष्ट करता है श्रौर उस तरह भी। उसी सॉंपको काटनेकी वात ऋषियोंने इसिचये जिखी है कि, जैसा जृहरी साँप काटेगा, उस साँपके खूनमें वैसे जहरको नाश करनेकी शक्ति भी होगी। दूसरे साँपके खूनमें विष नाशक शक्ति तो होगी, पर कदाचित् वैसी न हो। पर साँपको काट खाना-है वडा भारी कलेजेका काम। श्रनेक बार देखा है, जब साँप झौर नौलेकी जड़ाई होती है, तब साँप भी नौलेपर श्रपना बार करता है श्रोर उसे काट खाता है, पर चूंकि नौता सॉॅंपते नहीं बरता, इसिंबिये वह भी उसपर दात मारता है, इस तरह सापका खून नौलेके शरीरमें जाकर, साँपके विषको नष्ट कर देता होगा। मतलव यह, कि ऋषियोंकी साँपको काट खानेकी बात फिज्ल नहीं।

हाँ, साँपके काटते ही, मिट्टीके ढेलेको काट खाना या लोहेको दाँतोंसे दबा लेना कुछ मुश्किल नहीं। इसे हर कोई कर स्कता है। श्रगर, परमात्मा न करे, ऐसा मौका श्रा जाय, साँप काट खाय, तो मिट्टीके ढेले या लोहेको काटनेसे न चूकना चाहिये। (৩০) कालीमिचौंके साथ गरम-गरम घी पीने से सॉपका ज़हर उतर जाता है।

नोट—शगर समयपर श्रीर हुछ टपाय जलदीनें व हो सके, तो इस उपाय में तो न चूकना चाहिये। यह उपाय मामूली नहीं, बड़ा श्रन्छा है श्रीर ये टोनों चीनें हर समय गृहस्थके घरमें मोजूद रहती है।

- (७१) ग्रून्यताका घ्यान करनेसे भी सॉपका ज़हर ग्रून्यभावको प्राप्त होता है, यानी जरा भी नहीं चढता। यद्यपि इस वातकी सचाई में जरा भी शक नहीं, पर ऐसा ध्यान—ध्यानके श्रभ्यासीके सिवा— हर किसीसे हो नहीं सकता।
- (७२) वॉर्ये द्वाथकी श्रनामिका श्रंगुली द्वारा कानके मैलका लेप करनेसे भयद्वर विष नष्ट हो जाता है। चक्रव्चने लिला है:—

रुलेम्मण कर्णग्रथस्य वामानामिकया इत । लेपो हन्यादिप घोर नृमूत्रासेचनतथा ॥

वॉये द्वायकी श्रनामिका श्रॅगुली हारा कानके मैलका लेप करने श्रौर श्राटमीका पेशावसींचनेसे सॉपका घोर विप्रसी नष्ट हो जाता है।

नोट—कानके भेंतका लेप करनेकी वात तो नहीं जानते, पर यह वात प्रमिद्ध हैं कि, साँप वगैर के काटते ही घगर मनुष्य काटी हुई जगहपर तत्काल पेशाव कर दे, तो घोर विपसे भी वच जाय। हाँ, एक वात ग्रोर हैं—

वंगसेनमें लिखा है।—

श्लेष्मण् कर्ण्रुष्टस्य वामानासिक या कृतः । नृमूत्र सेवित घोर लेप हन्याद्विपं तथा ॥

कानके मैलको नाककी वार्यी श्रोर (?) लेप करने से श्रौर मनुष्य का पेशाव सेवन करने से घोर विप नष्ट हो जाता है।

(७३) सिरसके पत्तोंके स्वरसमें, सहंत्रनेके वीजोंको, सात दिन तक भावना देनेसे सॉपके काटेकी उत्तम द्वा तैयार हो जाती है। यह दवा नस्य, पान श्रीर श्रञ्जन तीनों कामोमें श्राती है। चुन्दकी तिस्री हुई इस दवाके उत्तम होनेमें जरा भी शक नहीं। नोट—सिरसके पत्ते लाकर सिलपर पीस लो श्रीर कपड़ेमें निचोड़ कर स्व-रस निकाल लो। फिर इस रसमें सहँजुनेके बीजोंको भिगो हो श्रीर मुखा लो। इस तरह सात दिन तक नित्य ताला सिरसके पत्तोंका रस निकाल-निकालकर बीजोंको भिगोश्रो श्रीर मुखाश्रो। श्राठवें दिन 'उठाकर शीशीमें रख लो। इस दवाको पीसकर नाकमें सुँघाने या फुंकनीसे चढाने, श्राँखोंमें श्राँजने श्रीर इसीको पानीमें घोलकर पिलानेसे साँपका जहर निश्चय ही नष्ट हो लाता है। वैद्यों श्रीर गृहस्थोंको यह दवा घरमें तैयार रखनी चाहिये, क्योंकि समयपर यह बन नहीं सकती।

- (७४) करंजुवेके फल, सोंठ, मिर्च, पीपर, बेलकी जड़, हल्दी, दारुहल्दी श्रीर सुरसाके फूल,—इन सबको वकरीके मूत्रमें पीस-कर श्रॉखोंमें श्रॉजने से, सर्प-विपसे वेहोश हुश्रा मनुष्य होशमें श्राजाता है।
- (७५) श्राकके पत्तेमें जो सफेदी-सी होती है, उसे नाख्नों से खुर्च-खुर्च करं एक जगह जमा कर लो। फिर उसमें श्राकके पत्तोंका दूध मिलाकर घोट लो श्रीर चने-समान गोलियाँ बना लो। सॉपके काटे हुएको, वीस-वीस या तीस-तीस मिनटपर, एक-एक गोली खिलाश्रो। छै गोली खाने तक रोगीका मुँह मीठा मालूम होगा, पर सातवीं गोली कड़वी मालूम होगी। जब गोली कड़वी लगे, श्राप समक्तें कि जहर नष्ट हो गया, तब श्रीर गोली न दें। परीचित है।
- (७६) फिटकरी पीसकर श्रीर पानीमें घोलकर पिलाने से भी साँपके काटेके। वड़ा लाभ होता है।



## दबींकर और राजिलकी अगद ।

ल्हिसीडे, कायफल, विजीरा नीवू, श्वेतस्पदा (श्वेतगिरिह्वा), किण्ही (किण्हि) मिश्री और चौलाई—इनको मधुयुक्त गायके सींगमें बर कर, ऊपरसे सींगसे वन्दकर, १५ दिन रक्खो और काममें लाश्रो। इससे द्वींकर और राजिलका विप शान्त हो जाता है।

## मण्डली संपेके विषकी अगद् ।

मुनका, सुगन्धा (नाकुली), शक्तकी (नगवृत्ति)—इन तीनोंका पीसकर, इन तीनोंके समान मंजीठ मिला दो। फिर देा माग तुलसी के पत्ते और कैथ, वेल, अनारके पत्तोंके भी दो-दो आग मिला दो। फिर सफेद संमालू, अकोटकी जड़ और गेरू—ये आधे-आधे भाग मिला दो। अन्तमें सवमें शहद मिलाकर, सींगमें भर दो और सींग से ही वन्द करके १५ दिन रख दो। इस अगदको बी, शहद और दूध वगैरः में मिलाकर पिलाने, सुंघाने, घावपर लगाने और अजन करने से मण्डली सर्पका विप विशेषकर नष्ट हो जाता है।

नोट—सुश्रुतमें श्रक्षनको १ सारो, नस्यको २ मारो, पिलानेको ४ सारो श्रीर वमनको ७ मारो दवाको मात्रा जिस्ती है।

युचना---पीछे तिखे सर्प-वियनाशक जुसख़ों मेंसे न० ८ और नं० ११ मण्डली सर्पेके वियपर श्रन्छे हैं।



इिपाँच तरहके होते हैं। कहते हैं, इसका विप सर्पकी

 इिपाँच तरहके होते हैं। कहते हैं, इसका विप सर्पकी

 इिपाँच प्रपेत्ता भी मारक होता है। "सुश्रुत" में लिखा है, प्रति
 इिपाँच प्रके पर्यं, पिक्तभास, बहुवर्णं, महाशिरा श्रीर निरूपम—इस

 तरह पाँच प्रकारके गुहेरे होते हैं। गुहेरेके काटनेसे साँपके समान

 वेग होते तथा नाना प्रकारके रोग श्रीर गाँठें या गिलटियाँ हो जाती हैं।

इसको बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह जीव बहुत कम पैदा होता है। यह घोर बनोंमें होता है। सुश्रुतके टीकाकार डल्लन मिश्र लिखते हैं:—

> कृष्णसर्पेण गोधाया भवेद्यस्तु चतुप्पदः। सर्पो गौधेरको नाम तेन दष्टो न जीवति॥

काले सॉप और गोहके संयोगसे गुहेरा पैदा होता है। इसके चार पैर होते हैं। इसका काटा हुआ नहीं जीता।

वाग्भट्टमं लिखा हैः—

गोधासुतस्तु गौधेरो विषे दर्बीकरेः समः।

गोहका पुत्र गुहेरा होता है श्रौर विषमें वह दर्बीकर साँपोंके समान होता है।

गुहेरा गोहके जैसा होता है। गोहपर काली-काली लकीर नहीं होतीं, पर इसपर काली-काली धारियाँ होती हैं। इसकी जीम सर्पके जैसी बीचमेंसे फटी हुई होती है श्रीर यह जीम भी सर्पकी तरह ही निकालता है। दिहातके लोग कहा करते हैं, यह आदमीको काटते ही पेशाव करता है। पत्थर पर मुँह मारकर आदमी पर अपटता है। कोई कोई कहते हैं, अंच इसे पेशाव की हाजत होती है, तभी यह आदमी को काटता है।

### चिकित्सा ।

यद्यपि इसका काटा हुआ आदमी नहीं वचता, तथापि काले लॉप वगैरः घोर जहरवाले सॉपोंकी तरह ही इसकी विकित्सा करनी चाहिये।



्रिक्टिंश्वे स्कृतमें कनखजूरेको शतपदी कहते है। इसके कि खें कि सौ पॉव होते हैं, इसीसे "शतपदी" कहते हैं। किस्कृत्ये "सुश्रुत" में इसकी श्राठ किस्में लिखी हैं:—

(१) परुष, (२) कृष्ण, (३) चितकवरा, (४) किपल रगका, (५) पीला, (६) लाल, (७) सफेद, श्रीर (+) श्रग्निवर्णका।

इन श्राठोंमेंसे सफेद श्रीर श्रिग्नवर्ण या नारक्षी रंगके कनखजूरे वह जहरीले होते हैं। इनके दशसें स्जन, पीड़ा, दाह, हृदयमें जलन श्रीर भारी मूर्च्छा,—ये विकार होते हैं। इन दोके सिवा,—वाकीके छहोंके डक मारने या डसनेसे स्जन, दर्द श्रीर जलन होती है, पर हृदयमें दाह श्रीर मूर्च्छा नहीं होती। हाँ, सफेद श्रीर नारक्षीके दशसे वदन पर सफेट-सफेद फुन्सियाँ भी हो जाती है।

जवाचितयेकारते भी हों, पर लोकमें तो इनका चिपट जाना मग्र-हुर है। कनजजूरा जब शरीरमें चिपट जाता है, तब चिमटी वगैरहः से खींचनेसे भी नहीं उतरता। ज्यों-ज्यों खींचते हैं, उल्टे पक्षे जमाता है। गर्मागर्म लोहेसे भी नहीं छुटता। जल जाता है, ट्रट जाता है, पर पक्षे निकालनेकी इच्छानहीं करता। प्रगर उतरता है, तो सामने ताज़ा मांसका दुकड़ा देखकर मांसपर जा चिपटता है। इसलिये लोग, इस दशामें, इसके सामने ताज़ा मांसका दुकड़ा रख देते हैं। यह मांसको देखते ही, श्रादमीको छोड़कर, उससे जा चिपटता है। गुड़में कपड़ा भिगोकर उसके मुँहके सामने रखनेसे भी, वह श्रादमीको छोड़कर, उसके जा चिपटता है।

"वङ्गसेन"में लिखा है, कनखजूरेके काटनेसे काटनेकी जगह पसीने त्राते तथा पीड़ा श्रीर जलन होती है।

"तिब्बे श्रकवरी"में लिखा है, कनखजूरेके चॅवालीस पाँव होते हैं। बाईस पाँव श्रागेकी श्रोर श्रीर २२ पीछेकी श्रोर होते हैं। इसी से वह श्रागे-पीछे दोनों श्रोर चलता है। वह चारसे बारह श्रगुल तक लम्बा होता है। उसके काटनेसे विशेष दर्द, भय, श्वासमें तंगी श्रीर मिटाईपर रुचि होती है।

# कनखब्रेकी पीड़ा नाज्ञ करनेवाले उसखे।

(१) दीपकके तेलका लेप करनेसे कनखजूरेका विष नष्ट हो जाता है।

नोट—भीठा तेल चिरागमें जलाश्रो। फिर जितना तेल जलनेसे बचे, उसे कनखजूरेके काटे स्थानपर लगाश्रो।

- (२) हल्दी, दारुहल्दी, गेरू श्रौर मैनसिलका लेप करनेसे कन-खजुरेका विष नाश हो जाता है।
  - (३) हल्दी श्रौर दारुहल्दीका लेप कनखजूरेके विषपर श्रच्छा है।
- (४) केशर, तगर, सहँजना, पद्माख, हल्दी श्रीर दारुहल्दी—इन को पानीमें पीस कर लेप करनेसे कनखजूरेका विष नष्ट हो जाता है। परीचित है।

(५) हर्त्वा, रावहत्त्री, लंघानोन और दी.—इन सबनो एकत्र पीस कर, लेप करनेले कनखजूरेका जृहर उतर जाता है। परीजित है।

नोट-श्वार कनवन्त विषट गया हो, तो समपः श्रीनी ढात हो, खुट रायुगा श्रयवा टमके सामने ताला मामका दुण्डा एव हो।

- (६) "तिव्ये श्रकवरी' में तिना है, मनन्नज्रेको ही कृटकर उस की काटी हुई जगहपर रखनेसे फौरन श्राराम होता है।
- (७) "तिच्चे श्रकवरी' में लिखा है जरावन्ड, तबील, पापाणभेड, किन्नकी जड़की छाल श्रीर मटरका श्राटा समान भाग नेकर शराव या शहर पानीमें मिलाकर कनवजूरे के कार्ट श्रादमीकी खिलाशो।
- (५) तिरयाक, अरवा, द्याडल मिस्क, सर्जारिन्या, नमक श्रीर सिरका,—इनको मिलाकर दंशस्थानपर लेप करें। ये सद चीर्जें श्रचारोंके यहाँ मिल सकती हैं।

नोर--- द्वाउल मिन्क किमी एक दवाका नाम नहीं है। यह कई दवाएँ मिलानेसे बनती हैं।



#### विच्छू-सम्बन्धी जानने योग्य वाते ।

आत' में सॉप, विच्छू प्रसृति ज़हरीते जानवरॉके सम्बन्ध आदिश्या में जितना कुछ लिखा है उतना श्रीर किसी भी श्राचार्य के नहीं लिखा। हमारे श्रायुवॅटमें तीस प्रकारने विच्छू लिखे हैं। यहिंपे वान्महुने भी उनकी नीस ज़िर्गे मानी है:—

- (१) मन्द विपवाले।
- (२) मध्यम विपवाले।

#### (३) महा विषवाले।

जो बिच्छू गाय प्रभृतिके गोवर, लीद, पेशाब श्रीर कूड़े-कर्कटमें पैदा होते हैं, उनको मन्द विषवाले कहते हैं। मन्द विषवाले बीछू बारह प्रकारके होते हैं।

जो ईट, पत्थर, चूना, लकड़ी श्रौर सॉप वगैरःके मलमूत्रसे पैदा होते हैं, वे मध्यम विषवाले होते हैं। वे तीन तरहके होते हैं।

जो साँपके कोथ या साँपके गले-सडे फन वगैरःसे पैदा होते हैं, उन्हें महा विषवाले कहते हैं। वे १५ प्रकारके होते हैं।

मन्द विषवाले वीळू छोटे-छोटे श्रीर मामूली गोवरके-से रङ्गके होते हैं। वाग्मट्टने लिखा है,—पीले, सफेद, रूखे, चित्रवर्ण वाले, रोमवाले, बहुतसे पर्ववाले, लोहित रङ्गवाले श्रीर पाएडु रंगके पेट-वाले बीळू मन्द विपवाले होते हैं।

मध्यम विषवाले वीळू लाल, पीले या नारंगी रगके होते हैं। वाग्-भट्ट कहते हैं,—धूपॅके समान पेटवाले, तीन पर्ववाले, पिक्नल वर्ण, चित्ररूप श्रीर सुर्ख कान्तिवाले बिच्छू मध्यम विषवाले होते हैं।

महा विषवाले बीळू सफेद, काले, काजलके रंगके तथा कुछ लाल श्रीर कुछ नीले शरीरवाले होते हैं। वाग्मट्ट कहते हैं, श्रिश्चके समान कान्तिवाले, दो या एक पर्व वाले, कुछ लाल श्रीर कुछ काले पेटवाले विच्छ महा विषवाले होते हैं।

श्रगर मन्दे विषवाला बिच्छू काटता है, तो शरीरमें वेदना होती है, शरीर कॉपता है, शरीर श्रकड़ जाता है, काला खून निकलता है, जलन होती है, सूजन श्राती है श्रीर पसीने निकलते हैं। हाथ-पाँवमें काटनेसे दर्द ऊपरको चढ़ता है।

नोट—यह क़ायदा है, कि स्थावर विष नीचेको फैलता है, पर जगम विष— साँप, बिच्छू आदि जानवरींका विष—अपरको चढता है। कहा है.—

श्रधोगतिः स्थावरस्य जगमस्योर्ध्वसगितः।

श्रगर मध्यम विषवाला विच्छू कारता है, तो श्ररीरमें दर्द, कम्प, श्रकड़न, काला खून निकलना, जलन होना, स्जन चढ़ना श्रोर पसीने श्राना श्रमृति लज्ञण तो होते ही हैं, इनके सिवा जीम स्ज जाती है, साया-पीया पदार्थ गलेसे नीचे नहीं जाता श्रोर काटा हुश्रा श्रादमी वेहोश हो जाता है।

श्रार महाविप वाला विच्छू काटता है, तो जीय सूज जाती है, श्रक्ष स्तव्य हो जाते हैं, ज्वर चढ श्राता है श्रीर मुँह, नाक, कान श्रादि छिट्टोंसे काला-काला खून निकलता है, इन्द्रियाँ वेकाम हो जाती हैं, पसीने श्राते हैं, होश नहीं रहता, मुँह रूखा हो जाता है, दर्द का ज़ोर खूव रहता है श्रीर मास फटा हुश्रा-सा हो जाता है। ऐसा श्रादमी मर जाता है।

वङ्गसेनने लिखा है, विच्छुका विष श्रागके समान दाह करता या अलता है। फिर जल्दीसे ऊपरकी श्रोर चढ़कर, श्रङ्गोंमें भेदने या तोड़नेकी न्यथा—पीड़ा करता है श्रीर फिर काटनेके स्थानमें श्राकर स्थिर हो जाता है।

वक्स्तेनने ही लिखा है, विच्छू जिस मनुष्यके हृदय, नाक श्रीर जीभमें इक मारता है, उसका मांस गल-गल कर गिरने लगता श्रीर घोर वेदना या पीड़ा होती है। ऐसा रोगी प्रसाध्य होता है, यानी नहीं वचता।

"तिन्ने श्रकधरी"में लिखा है, पीनूके कारनेकी जगहपर सूजन, लाली, कठोरता श्रीर घोर पीडा होती है। श्रगर डङ्क रगपर लगता है, तो वेहोशी होती है श्रीर यदि पर्टेपर लगता है तो गरमी मालूम होती श्रीर सिरमें दुई होता है।

-- एक हकीमी मन्थमं लिखा है, कि उम विपवाले या यहा विपवाले विच्छूके काटनेसे सर्पके-से वेग होते हैं, शरीरपर फफोले पड़ जाते हैं, दाह, भ्रम श्रीर ज्वर होते हैं तथा मुंह श्रीर नाक श्रादि से काला खून निकलने लगता है, जिससे शीघ ही मृत्यु हो जाती है। यही लत्त्रण "सुश्रुत" में लिखे हैं।

"तिब्बे श्रकवरी" में लिखा है, एक तरहका बिच्छू श्रौर होता है, उसे "जरारा" कहते हैं। जिस समय वह चलता है, उसकी पूंछ घरतीपर घिसटती चलती है। उसका ज़हर गरम होता है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन दर्द बढ़ जाता है, जीभ सूज जाती है, पेशाब की जगह खून श्राता है, बड़ी पीड़ा होती है, श्रादमी बेहेाश या पागल हो जाता है तथा पीलिया श्रौर श्रजीर्णके चिह्न देखनेमें श्राते हैं। उसके काटने से बहुधा मनुष्य मर भी जाते हैं।

"तिच्चे श्रकवरी"में "जरारा" विच्छूका इतान श्रन्य विच्छुश्रोंके इतानसे श्रतग तिला है उसमें की कई वार्ते ध्यानमे रखने योग्य हैं। हम उसके सम्बन्ध में श्रागे तिलेंगे।

"वैद्यकल्पतरु"में लिखा है, श्रगर विच्छू काटता है, तो सुई चुमाने का-सा दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दर्द बढ़ जाता है। फिर ऐसा जान पड़ता है, मानो बहुत-सी सुइयाँ चुम रही हों। बीछूके डंकका दर्द सर्पके डंकसे भी श्रसहा होता है श्रीर पाँच या दस मिनटमें ही चढ़ जाता है। बीछूके काटने से मरनेका भय कम रहता है, परन्तु पीड़ा बहुत होती है। श्रगर बीछू बहुत ही जहरीला होता है, तो काटे जाने वालेका शरीर शीतल हो जाता है श्रीर पसीने खूव श्राते हैं। ऐसे समयमें शरीरमें गरमी लानेवाली गरम द्वाएँ श्रथवा चाय या काफी पिलाना हित है।

नोट—विच्छूके काटनेपर भी, सापके काटनेपर जिस तरह बन्द बाँघे जाते हैं, दश-स्थान जलाया या काटा जाता है, जहर चूसा जाता है; उसी तरह वही सब उपाय करने चाहिएँ। काष्टिक या कारबोलिक ऐसिडसे अगर बिच्छूका काटा स्थान जला दिया जाय, तो जहर नहीं चढ़ता। काटे हुए स्थानपर प्यांज काटकर बांधना भी श्रच्छा है। ऐमोनिया लगाना और सुँघाना बहुत ही उत्तम है। प्याज श्रीर ऐमोनियाके हस्तेमालसे बिच्छूके काटे तो आराम होते ही हैं, इसमें शक नहीं, अनेक सांपोंके काटे हुए भी साफ बच गये हैं।

# विच्नुकी चिकित्सामें याद है रखने योग्य वातें।

- (१) मूलीका छिलका विच्छूपर रखने वा सूलीने पर्लोका स्वरस विच्छूपर डालने से विच्छू मर जाता है। झीरेंके पर्ला और उसके स्वरसमें भी यही गुण है। मूलीके छिलके विच्छूदे विलपर एख देने से विच्छू वाहर नहीं आता। जो मनुष्य खडा मूली और खीरे खाना है, उसे विच्छूका विप हानि नहीं करता। जहाँ विच्छुओं का ज़ियान ज़ोर हो, वहाँ मनुष्यांको मूली और खीरे सवा खाने चाहियें। अगर घरमें एक विच्छू पकड़ कर जला दिया जाता है, तो घरके सारे विच्छू भाग जाते है। वैद्योंको ये सब वार्ते अपने से सम्बन्ध रखने चालोंको वता देनी चाहियें।
- (२) श्रगर मध्यम श्रौर महा विषवाले विच्छू कार्डे, तो फीरत ही यन्द वॉघो, यानी श्रगर विच्छू वन्द वॉघने योग्य स्थानो हाथ, पॉव, श्रॅगुली प्रभृति—में डक मारे, तो श्राप सव काम श्रौर सन्देह छोड़कर, डक मारी हुई जगहसे चार श्रॅगुल ऊपरकी तरफ, स्त, नमें चमड़ा या सुतली प्रभृतिसे कसकर वन्द वॉघ दो। इतना कस कर भी न वॉघो, कि चमड़ा कट जाय श्रौर इतना ढीला भी न वॉघो कि, खून नीचेका नीचे न रके। एक ही यन्द वॉधकर सन्तोप न करलो। जसरत हो तो पहलेके वन्द्रसे कुछ ऊपर दूसरा श्रीर तीसरा यन्द भी वॉघ दो। सॉफ्के काटनेपर भी ऐसे ही वन्द लगाये जाते हैं। चूंकि तेज जहरवाले विच्छुश्रं श्रीर सॉफ्नें काटनेपर जिस तगहके वन्द श्राटि वॉधे जाते हैं या जो-जो कियाएं की जाती हैं, वहीं सव विच्छू—खासकर उप विपवाले निच्छूके काटनेपर श्री करनी चाहियें। वाग्महमें लिखा है —

#### साधयेत्सर्पवद्दष्टान्त्रिषोयैः कीटवृश्विकैः।

उम्र विष वाले कीड़े श्रीर बिच्छूके डंक मारनेपर सॉपकी तरहे चिकित्सा करनी चाहिये।

बन्द बाँघनेसे क्या लाभ ? बन्द बाँघनेसे बीखू या साँपका विष खूनमें मिलकर आगे नहीं फैलता। सभी जानते हैं कि, प्राणियों के शरीरमें खून हर समय चक्कर लगाया करता है। नीचेका खून ऊपर जाता है और ऊपरका नीचे आता है। खूनमें अगर विष मिल जाता है, तो वह विष उस खूनके साथ सारे शरीरमें फैल जाता है। बन्दकी वजहसे नीचेका खून नीचे ही रहा आता है, अत खूनके साथ मिला हुआ विष भी नीचे ही रहा आता है। जब तक विष हृदय आदि ऊपरके स्थानोंमें नहीं जाता, मनुष्यकी मृत्यु हो नहीं सकती। बस, इसी ग्रज़से साँप-विच्छू आदिके काटनेपर बन्द बाँघनेकी चाल भारत और योरप आदि सभी देशोंमें है। पहले वन्द ही बाँघा जाता है, उसके बाद और उपाय किये जाते हैं।

श्रगर सॉप या वीखू वगैरःका काटा हुश्रा स्थान ऐसा हो, जहाँ वन्द न वाँधा जा सके, तो काटी हुई जगहको तत्काल चीरकर श्रौर वहाँका थोड़ा-सा मांस निकालकर, उस स्थानको तेज श्रागसे दाग देना चाहिये श्रथवा सींगी या त्म्बी या मुँहसे वहाँका खून श्रौर जहर चूस चूसकर फैंक देना चाहिये।

चूसना ख़तरेसे खाली नहीं। इसमें जरा-सी भूल होनेसे चूसने वालेके प्राण जा सकते है, अतः चूसनेकी जगह तेज छुरी, चाकू या नश्तर वगैरःसे पहले चीरनी चाहिये। इसके बाद, मुँहमें कपड़ा भरकर चूसना चाहिये। अगर सींगीसे चूसना हो, तो सींगीपर भी मकड़ीका जाला या ऐसी ही और कोई चीज़ लगाकर यानी ऐसी चीज़ोंसे सींगीको ढककर तव चूसना चाहिये। क्योंकि मुँह में कपड़ा न भरने अथवा सींगीपर मकड़ीका जाला न रखने

से ज़हर-मिला हुआ खून चूसने वाले में मुँहमें वला जायगा। इसके सिवा, चूसने वाले में मुँहमें कहीं ज़ल्म न होने वाहियें। उसके दाढ़-दॉनोंसे खून न जाता हो और दॉनोंकी जड या मस्डे पोले न हों। अगर मुँहमें घाव होंगे, दॉनोंसे खून जानेका रोग होगा या मस्डे पोले होंगे, तो चूसा हुआ जहर घाव वगैर के द्वारा चूसने- वाले के खूनमें मिल कर उसे भी मार डालेगा। खून चूसनेका काम, इस मौकेपर, बड़ा ही अच्छा इलाज है। मगर चूसनेवालेको, अपनी प्राण्य को लिये, अपर लिखी वार्तोका विवार करके खून चूसनेको तैयार होना चाहिये। हाँ, वन्द वाँधकर, खून चूसनेकी जकरत हो, तो खून चूसनेमें जरा भी देर न करनी चाहिये।

"तिन्ने अकवरी"में लिखा है, जो शब्स खून चूसनेका इरादा करे, वह अपने मुँहको "गुले रोगन" और "वनफशाके तेल" से विकता कर ले। जो चूसे वह विल्कुल भूखा न हो, शरावसे कुल्ले करे और थोड़ी-सी पी भी ले। जब खून चूस कर मुँह उठावे, मुँहका लुआव ' और पानी निकाले दे, जिससे वह और उसके दाॅत विपद्से वचें।

श्रीर भी लिखा है, श्रगर काटी हुई जगह ऐसी हो, जो न तो काटी जा सके श्रीर न वहाँ वन्द ही वाँघा जा सके, तव काटे हुए स्थानके पासका मांस छुरेसे इस तरह काट डालो, कि साफ हड्डी निकल श्रावे। फिर उस स्थानको गरम किये हुए लोहेसे दाग दो या वहाँ कोई विप नाशक लेप लगा दो। राल श्रीर जैत्नका तेल श्रीटा कर लगाना भी श्रञ्छा है। श्रगर उसी हुई जगहपर दवा लगानेसे श्रपने-श्राप घाव हो जाय, तो श्रञ्छा चिह समस्ते। घावको जल्दी मत भरने दो, जिससे जहर श्रच्छी तरह निकलता रहे, क्योंकि जहर का कतई निकल जाना ही श्रच्छा है।

खुलासा यह है:--

(१) वीछूने जहाँ डंक मारा हो उस जगहसे कुछ ऊपर यन्द -वॉघ दो।

- (२) विषको मुँह श्रथवा सींगी प्रभृतिसे चूसो।
- (३) अगर दागनेका मौका हो, तो उसे हुए स्थानको चीरकर या वहाँका माँस निकालकर दाग दो अथवा कोई उत्तम विषनाशक लेप लगा दो।
  - (४) गरम पानी या किसी काढ़ेसे उसी हुई जगहको घोश्रो।
- (५) ज़रूरत हो तो फस्द खोलकर खून निकाल दो, क्योंकि खूनके साथ विष निकल जाता है।
- (६) वाग्भट्टमें लिखा है, श्रगर विच्छूका काटा हुश्रा मनुष्य वेहोश हो, संज्ञाहीन हो, जल्दी-जल्दी श्वास लेता हो, वकवाद करता हो श्रीर घोर पीड़ा हो रही हो, तो नीचे लिखे उपाय करोः—
- (क) काटे हुए स्थानपर कोई श्रच्छा लेप करो। जैसे, हाड़, हल्दी, पीपर, मॅजीठ, श्रतीस, काली मिर्च श्रीर त्म्वीका चुन्त—इन सबको वार्ताक या वैंगनके स्वरसमें पीसकर लेप करो।
- ( ख ) उग्र विप वाले बिच्छूके काटे हुएको दही श्रौर घी पिलाश्रो।
  - (ग) शिरा वींधो यानी फस्द खोलो।
- (घ) वमन कराश्रो, क्योंकि विष-चिकित्सामें वमन कराना सबसे उत्तम उपाय है।
  - ( ङ ) नेत्रोंमें विप-नाशक श्रञ्जन श्राँजो।
  - ( च ) नाकमें विप-नाशक नस्य सुँ घाश्रो।
- ( छ ) गरम, चिकना, खट्टा श्रौर मीठा वात-नाशक भोजन रोगी को दो. क्योंकि ऐसा भोजन हितकारी है।
- (ज) भ्रगर विच्छूका विष वहुत ही भयंकर हो, चढता ही चला जावे, श्रच्छे-श्रच्छे उपायोंसे भी न रुके, तो शेपमें डक मारी हुई जगहपर विषका लेप करो।

खुलासा यह है, कि श्रगर विपका जोर वढ़ता ही जावे—रोगीकी हालत खुराव होती जावे, तो विषका लेप करना चाहिये; क्योंकि

येसी हालतमें विष ही विषको नष्ट कर सकता है। दुनियामें मश्रहर भी है "विषस्य विषमीषधम्" यानी विषकी दवा विष है। इसीसे महर्षि वाज्महुने लिखा भी है:—

"अन्तर्में, अगर विच्छूका विप वहुत ही वढ़ा हुआ हो, तो उस के डक मारे स्थानपर विपका लेप करना चाहिये और उच्चिटिक्नके विपमें भी यही किया करनेका कायदा है।"

जिस तरह सभी तरहके सॉपोंके सात वेग होते हैं, उसी तरह
महाविप वाले या मध्यम विपवाले विच्छुश्रोंके विपके भी सात वेग
होते हैं। जिस तरह सॉपोंके विपके पॉचवें वेगके वाट श्रौर सातवें
वेगके पहले प्रतिविप सेवन करानेका नियम है, उसी तरह विच्छूके
विपमें भी प्रतिविप सेवन करानेका कायदा है। श्रगर मत्रतत्र श्रौर
उत्तमोत्तम विपनाशक श्रौपिधयोंसे लाभ न हो, हालत विगक्ती ही
जावे, तो प्रतिविप लगाना श्रौर खिलाना चाहिये। जिस तरह ज्वर
रोगकी श्रन्तिम श्रवस्थामें, जब वहुत ही कम श्राशा रह जाती है,
रोगीको सॉपोंसे कटाते हैं श्रथवा चन्द्रोदय श्रादि उम रस देते हैं,
उसी तरह सॉप श्रौर बिच्छू प्रभृति उम विप-वाले जन्तुश्रोंके काटने
पर, श्रन्तिम श्रवस्थामें, विप खिलाते श्रौर विप ही लगाते हैं।

नोट—जब एक विप दूसरे विपके प्रतिकृत या विरुद्ध गुरावाला होता है, तव उसे उसका "प्रतिविप" कहते हैं। जैसे, स्थावर विपका प्रतिविप जगम विप श्रीर जगम विपका प्रतिविप स्थावर विप है।

(७) ऊपरकी तरकीवोंसे वही इलाज कर सकता है, जिसे इन सव वातोंका ज्ञान हो, सब तरहके विषोके गुणावगुण, पहचान श्रीर उनके दर्पनाशक उपाय या उतार श्रादि मालूम हों, पर जिन्हें इतनी वातें मालूम न हों, उन्हें पहले सीधी सादी चिकित्सा करनी चाहिये, यानी सबसे पहले, श्रगर वन्द वॉधने योग्य स्थान हो तो, वन्द वॉध देना चाहिये। इसके बाद उद्ध मारी हुई जगह को चीरकर वहाँका खून निकाल देना चाहिये। इसके भी बाद, किसी विष नाशक काढ़े वगैर:का उस जगह तरड़ा देना और फिर लेप आदि कर देना चाहिये। साथ ही खानेके लिये भी कोई उत्तम परीचित दवा देनी चाहिये। अगर भूख लगी हो यो खुश्की हो, तो कचे दूधमें गुड़ मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा तज, तेज-पात, इलायची और नागकेशरका २।३ माशे चूर्ण डालकर गुड़का शर्वत वना देना चाहिये।

( म ) यूनानी प्रन्थोंमें लिखा है,—बिच्छूके काटे हुएको पसीने निकालनेवाली दवा देनी चाहिये या कोई ऊपरी उपाय ऐसा करना चाहिये, जिससे पसीने आवें। जिस अंगमें डक मारा हो, अगर उस अंगसे पसीने निकाले जायँ तो और भी अच्छा। विच्छूके काटने पर पसीने निकालना, हम्माममें जाना और वहाँ शराब पीना हितकारी है।

श्रगर जरारा विच्छूने, जिसकी दुम धरती पर धिसटती चलती है, काटा हो तो नीचे लिखे हुए उपाय करोः—

- (क) पहले पछनोसे जहरको चूसो। पछनोंके भीतर धुली हुई रूई भरलो, नहीं तो चूसनेवाले पर भी विपद् आ,सकती है।
- ( ख ) काटे हुए स्थानको चीरकर, हड्डी तकका मांस निकालकर
  - फेंक दो श्रौर फिर गरम तपाये हुए लोहे से उस जगह
     को दाग दो।
- (ग) इसके वाद फस्द खेाले।।
- (घ) श्रगर दाग न सका, तो परफयून श्रौर जुन्देवेदस्तर उस जगहपर रखो श्रौर उसके इर्द-गिर्द गिले श्ररमनी श्रौर सिरकेका लेप करो।
- (ङ) ताजा दूध पिलाश्रो।
- ( च ) अगर जीभमें सूजन हो, तो नीचेकी रग खोल दो।
- ( ন্তু ) कासनीका पानी श्रौर सिकंजबीन मिलाकर कुल्ले कराश्रो।
- (ज) श्रगर रोगीका पेट फूल गया हो, तो हुकना करो।

नोट—सेवका रूटन, विद्वीका रूटन, काहूका शीरा, कासनीका शीरा, ककड़ी-खीरेका शीरा, जम्बी घीया, जीका पानी श्रीर कपूरकी टिकिया—ये भी इस भीकेपर जामदायक हैं।

(६) विच्छूके काटे हुए आदमीको ना-वरावर घी और शहद मिला हुआ दूघ अथवा वहुतसी खॉड मिलाया हुआ दूघ पिलाना हितकारी है। वाग्भट्टने कहा है—

लेपः सुखोप्णश्च हितः पिरायाको गोमयोऽपि वा ।

पाने सिपर्मधुयुत चीर वा मृरि शर्करम्॥

विच्छूकी काटी हुई जगहपर खली या गोवरका सुहाता-सुहाता लेप हितकारी है। इसी तरह घी और शहद मिला हुआ दूध या ज़ियादा चीनी मिला दूध पथ्य है। उन्हीं वाग्मट महोदयने बहुत ही भयद्गर विच्छूके काटनेपर दही धौर घी मिलाकर पिलाने की राय दी है। आप कहते हैं, विच्छूके काटे हुए आदमीको गरम, विकना, खट्टा, मीठा वादीको नाश करनेवाला भे।जन देना चाहिये।

नोट--- यूनानी हकीम भी दूध पीनेकी राय देते हैं।

- (१) "तिन्वे श्रकवरी" में लिखा है—साढ़े चार माशे हींगके। ३३॥ माशे शराबमें मिलाकर, विच्छूके काटे हुएकी पिलाश्रो। श्रवश्य वेदना कम हो जायगी।
- (२) परीक्ता करके देखा है, थोड़ा-थोड़ा सॉमर नेान खिलाने से विच्छूके काटे हुएका शान्ति मिलती है।
- (३) लहसन, होंग और श्रकरकरा इन तीनोंका शरावमें मिलाकर खिलाने से विच्छूका काटा श्राराम हो जाता है।
  - ् (४) अरीटे चवाने से भी विच्छूका जहर उतर जाता है।

साथ ही, श्ररीठे महीन पीस कर विच्छूके काटे हुए स्थानपर लगाने भी चाहियें। श्रगर श्ररीठे चिलममें रखकर तमाखूकी तरह पिये भी जायें, तव तो कहना ही क्या ? परीचित है।

- (५) लहसनका रस तीन तोले श्रीर श्रीर शहद तीन तोले— दोनोंको मिलाकर, विच्छूके काटेको, तत्काल, पिलानेसे श्रवश्य श्राराम होता है।
- ं (६) ज़रासा जमालगोटा पानीमें पीसकर विच्छूके काटे श्रादमी के नेत्रोंमें श्राँजो। साथ ही, काटी हुई जगहपर भी जमालगोटा पीसकर मलो।

नोट-एक या दो जमालगोटे पानीमें पीस कर, काटे स्थानपर लगा देनेसे भयंकर बिच्छुका विप भी तत्काल शान्त हो जाता है। परीचित है।

(७) तितलीके पत्तोका स्वरस, थोड़ा-थोड़ा, कई वारमें, पिलाने से विच्छू श्रीर सॉप दोनोका विप उतर जाता है।

नोट-तितलीके पत्तोका रस काटे हुए स्थानपर लगाना भी जरूरी है।

् (=) कसोदीका फल भूनकर खिलानेसे भी विच्छूका विष उतर जाता है।

नोट-क्सेंबिक बीज, पानीके साथ पीस कर, काटे हुए स्थानपर लगाने चाहियें। परीचित है।

(६) एक चिलममें मोर-पंख रखकर, ऊपरसे जलते हुए कोयले या विना घुऍका श्रद्धारा रखकर, बिच्छूके काटे श्रादमी को तमाखूकी तरह पिलाश्रो । श्रवश्य ज़हर उतर जायगा। परीचित है।

नोट—साथ ही मोरपखको घीमें मिलाकर काटे हुए स्थानपर उसकी धूनी भी दो। घड़ी जल्दी श्राराम होगा।

(१०) "ख़ैरुल तिजारव" नामक पुस्तकमें लिखा है, श्रगर बिच्छू का काटा हुआ श्रादमी बीस श्रद्ध उल्टे गिने,तो बिच्छूका जहर उतर जाय। नोट—जपरदी वातका यह सतलब है, कि रोगी २०, १६, १८, १७, १६, १४, १७, १३, १२, ११, १०, ६, ८, ७, ६, ४, ४, ३, २, थॉर १ इस तरह गिने, यांनी वीससे एक तक उच्छी शिन्ती गिने।

- (११) ऑगके बीज क्ट्र-पीलकर श्रीर मोममें मिलाकर खिला-नेखे विच्छूका जहर उतर जाता है।
- (१२) "मोजिज्" नामक ग्रन्थमं लिया है—एक यनुष्यको विच्छूने चालीस जगह काटा। उसने चटपट "इन्द्रायणका हरा फल" लाकर, उसमेंसे आठ माशे गूदा खा लिया। खाते देर हुई, पर आराम होते देर न हुई।
- (१३) विच्छूके काटे स्थानपर प्याजका जीरा मलने श्रीर थोएा-सा गुड़ जा लेनेसे विच्छूका विप उतर जाता है। परीक्षित है।
- (१४) घीमें कुछ सेंघानोन मिलाकर पीनेसे विच्छ्का ज़हर जतर जाता है। परीचित है।

## विच्छूरो काटे स्थानपर खगाने, सूँ घने, आँजने और धूनी देगेकी दवाएँ।

- (१५) किसी क़दर गरम कॉजी विच्लू के काटे स्थानपर सींचने या तरड़ा देनेसे जहर उतर जाता है।
- (१६) शालिपर्णीका मन्दोष्ण या सुहाता-सुहाता गरम काढ़ा विच्छूके काटे स्थानपर सींचनेसे जहर उतर जाता है।

नोट-शाितपर्णीको हिन्दीमें ''सरिवन'', वेंगतामें शात्तपानि, मरहटीसें भातवण श्रीर गुजरातीमें समेरवो कहते हैं। इसमें विप नाश करनेकी शक्ति है।

- (१७) गरमागर्म धीम संधानीन पीसकर मिला दो श्रीर फिर उसे विच्छूके काटे हुए स्थानपर सींचो। इसके साथ ही धीमें संघा-नोन मिलाकर, दो-तीन वार पीश्रो। यह उपाय परीनित है।
  - ) दूधमें संधानोन पीसकर मिला दो श्रोर फिर उसे श्राग

पर गरम करलो । जब गरम हो जाय, काटी हुई जगहपर इस नमक-भिले दूधको सींचो । जहर उतर जायगा ।

- (१६) श्रशनान श्रीर श्रजवायन—दोनों दो-दो तोले लेकर, पानीमें श्रीटा लो। जब श्रीट जायँ, बिच्छूकी काटी हुई जगहपर इस काढ़ेका तरङ़ा दो, फौरन जहर उतर जायगा।
- . ् सूचना—तरहा देना श्रीर सींचना एक ही बात है। वैद्य सींचना श्रीर हकीम तरहा देना कहते हैं।
- नोट—अरनान अरबी शब्द है। यह एक तरहकी चास है। इसका स्वरूप हरा और स्वाद कड़वा होता है। यह गरम और रूबी है। साबुन इसका बदल या प्रतिनिधि है। यह घावके मासको छेदन करके साफ करती है। खरब वाले इससे कपडे धोते हैं। रंगीन रेशमी कपड़े इससे साफ हो सकते हैं। यह घास रुके हुए मासिक खूनको फौरन जारी करती है। मात्रा १॥ माशेकी है। पर रजो-धर्म जारी करनेको १॥ माशे और गर्भ गिरानेको ११ माशेकी मात्रा है।
  - √(२०) मूली श्रौर नमक पीसकर, बिच्छूके काटे हुए स्थानपर रखनेसे बिच्छूका ज़हर उतर जाता है।

नोट—विच्छूपर मूली रखनेसे बिच्छू मर जाता है। मूजीके पत्तोंका स्वरस विच्छूपर ढालनेसे भी विच्छू मर जाता है। ग्रगर मूलीके छिलके विच्छूके बिल पर रख दिये जायं, तो बिच्छू विलसे न निकले। कहते हैं, मूली श्रीर खीरा सदा खानेवालेको विच्छूका जृहर हानि नहीं करता।

- (२१) हरताल, होंग श्रौर साँडी चाँवल—इन तीनोंको पानीके साथ पीस कर, विच्छूकी काटी हुई जगहपर लेप करनेसे ज़हर उतर जाता है।
- (२२) घासकी पत्तियाँ घीके साथ पीस कर, बिच्छूके काटे स्थानपर मलनेसे बिच्छूका जहर उतर जाता है।
- (२३) नीवृका रस विच्छूके काटे स्थानपर मलनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है। परीचित है।
  - (२४) नागरमोथा पीस कर और पानीमें घोल कर पीने और

काटी हुई जगहपर इसीका गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे विच्छूका विप नष्ट हो जाता है। परीक्षित है।

- (२५) हींग, हरताल श्रीर तुरज—इनको वरावर-वरावर लेकर, पानीके साथ महीन पीस कर, गोलियाँ वनालो। इन गोलियोंको पानीमें पीस कर, काटे हुए स्थानपर लेप करनेसे विच्छूका विप नष्ट हो जाता है।
- (२६) विच्छूके काटे स्थानपर मोमकी धूनी देनेसे जहर उतर जाता है।
- (२७) विपखपरेके पत्ते श्रीर डाली तथा विरिचरा—इनको मिलाकर पीस लो श्रीर विच्छूके काटे स्थानपर मलो, जहर उतर जायगा। यह बड़ा उत्तम नुसखा है।

नोट—चिरिचरेको श्रपामार्ग, श्रोंगा या लटजीरा श्रादि कहते हैं। विपलपरें को पुनर्नवा या साँठी कहते हैं। चिरिचरेकी जड़को पानीके साथ सिलपर पीस कर एक मारे स्थानपर लगाने श्रोर थोड़ीसी चिरिचरेकी जड़ मुँहमें रख कर चवाने श्रोर चूसनेसे कैसा ही भयकर बिच्छू क्यों न हो, फौरन विप नष्ट हो। जायगा। यह दवा कभी फेल नहीं होती, श्रनेक वार श्राजमायश की है। बहुत प्या, चिरिचरेकी जड़ विच्छूके काटे श्रादमीको दो-चार वार दिखाने श्रोर फिर छिए। लेने तथा इसके लगा देने या छुला देने मात्रसे विच्छूका जहर उतर जाता है। श्रगर चिरिचरेकी जड़ विच्छूके ढकसे दो-तीन वार छुला दी जाती है, तो विच्छू श्रीर मामूली कीड़ों की तरह निर्विप हो जाता है—उसमें जहर नहीं रहता। श्राप लोग चिरिचरेके सर्वांक्रको श्रपने घरमें श्रवश्य रखें। इस जगलकी जड़ी से बड़े काम निक्जते हैं।

- (२=) कौंचके वीज छीलकर विच्छूके काटे स्थानपर मलनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है।
- (२६) गुवरीला कीड़ा विच्छू के काटे स्थानएर मलनेसे विच्छू का विप नष्ट हो जाता है।
- (२०) विच्छूके काटे स्थानपर तितलीके पत्ते मलनेसे जहर उतर जाता है।

- (३१) विच्छूके काटे स्थानपर मदार या आकका दूध मलने से फौरन जहर उतर जाता है।
- (३२) बिच्छूके काटे स्थानपर मक्खीका मलने से फौरन श्राराम होता है।
- (३३) स्खा श्रमचूर श्रौर स्खा लहसन—इन दोनोंका पानीके साथ पीसकर,काटेस्थानपर लेप करने से फौरन ज्हर उतर जाता है।
- (३४) बिच्छूके काटे स्थानपर, समन्दरफल, पानीके साथ पीसकर, लेप करने से बिच्छूका विष नष्ट हो जाता है।
- (३५) मुश्की घोड़ेके नाखून, पानीमें पीसकर, लगाने से विच्छू का विष नष्ट हे। जाता है। परीक्तित है।

नोट—घोड़ेके प्रगत्ने पैरके टखनेके पास जो नाखून-सा होता है, उसको पानीमें पीस कर बिच्छूके काटे स्थानपर जगानेसे भी विच्छूका ज़हर उतर जाता है। परीचित है। मुश्की घोड़ेका नाखून न मिले, तो साधारण घोड़ोंके नाखूनों से भी काम चल सकता है।

- (३६) नौसादर, सुद्दागा श्रौर कलीका चूना—इन तीनोंका वरावर-वरावर लेकर, महीन पीसकर, हथेलीमे रखकर मले श्रौर विच्छूके काटे हुएका सुंघाश्रो। कई वार सुंघाने से श्रवश्य श्राराम होगा। कई वारका परीत्तित है।
- (३७) कसोंदीके बीज, पानीके साथ पीसकर, काटे स्थानपर लगा देने से विच्छूका ज़हर उतर जाता है।
- (३६) चूहेकी मैंगनी, पानीके साथ पीसकर, काटे स्थानपर लगाने से विच्छूका जहर उतर जाता है। परीचित है।

नोट-चूहेकी मैंगनियोंमें विष नाश करनेकी बड़ी शक्ति है।

- (३६) विच्छूके काटे स्थानपर, सज्जीका महीन पीसकर श्रीर शहदमें मिलाकर लेप करा, फीरन लाभ होगा।
- ( ४० ) पलाशपापड़ा, पानीमे पीसकर, विच्छूके काटे स्थानपर विगाने से ज़हर उतर जाता है।

(४१) विच्छूके काटते ही, तत्काल, विच्छूके काटे स्थानपर, तिलीके तेतके तरडे दो अथवा संधानोन-मिले हुए धीके तरड़े दो। इन दोनोंने से किसी एक उपायके करने से विच्छूका ज़हर अवश्य उतर जाता है। परीनित है।

नोट—इन उपायोंके साथ श्रगर कोई खाने शाँर श्राँतनेकी दवा भी सेवन की जान, तो श्रीर भी जल्दी श्राराम हो ।

- (४२) कॉजीमें जवाखार श्रीर नमक पीसकर मिला दो श्रीर फिर उसे गरम करो। वारम्यार इस दवाकी सींचने या इसका तरड़ा देने से विच्छूका जहर उतर जाता है। परीक्तित है।
- (४३) जीरेको पानीके साथ सिलपर पीस लो। फिर उस लुगदीमें घी और पिसा हुआ सेंघानोन मिला दे।। इसके वाद उसे आगपर गरम करो और थे। ज़ासा शहद मिला दे।। इस द्वाका लेप काटी हुई जगहपर करने से विच्छूका विप अवश्य नष्ट हो। जाता है। कई वार परीक्ता की है। कभी यह लेप फेल नहीं हुआ।। इस लेपका खुहाता-खुहाता गरम लगाना चाहिये। परीक्तित है।
- (४४) मैनसिल, सेंघानान, हींग, त्रमेली के पत्ते ग्रीर सींठ— इन सक्का एकत्र महीन पीसकर छान ला। फिर इस चूर्णका खरल में डाल, ऊपर से गायके गायरका रस दे-डेकर घाटो ग्रीर गालियाँ धनाला। इन गालियोंका पानीमें विसकर लगाने से विच्छूका जहर फीरन उत्तर जाता है।
- (४५) पीपर श्रौर सिरसके वीज वरावर-वरावर लेकर, पानी के साथ पीसकर, काटी हुई जगहपर लेप करो। कई वार लेप करने से विच्छूका विष श्रवण्य नष्ट हो जाता है।

श्रर्कस्य दुग्धेन शिरीपवीज त्रिर्भावित पिप्पालेचूर्ण मिश्रम् । एषोगदो हन्ति विपाणि कीटमुजगलूतेन्दुरवृश्चिकानाम् ॥ सिरसके बीज और पीपलके चूर्णको मिला कर, श्राकके दूधकी तीन भाव-नाएँ दो । इस दवाके लगानेसे कीहे, सॉॅंप, मकडी, चूहे श्रीर बिच्छुश्रोंका विष नष्ट हो जाता है।

सूचना—सिरसके बीज श्रीर पीपलोंको पीस कर चूर्ण कर लो। किर इस चूर्णंको श्राकके दूधमें डाल कर हाथोंसे मसलो श्रीर दो-तीन घण्टे उसीमें पढ़ा रखो। इसके बाद चूर्णंको सुखा दो। यह एक भावना हुई। दूसरे दिन फिर श्राकके ताजा दूधमें कलके सुखाये हुए चूर्णंको डाल कर मसलो श्रीर सुखा दो। यह दो भावना हुई। तीसरे दिन फिर ताजा श्राकके दूधमें सुखाये हुए चूर्णंको डाल कर मसलो श्रीर सुखा दो। यह दो भावना हुई। तीसरे दिन फिर ताजा श्राकके दूधमें सुखाये हुए चूर्णंको डाल कर मसलो श्रीर सुखा दो। बस, ये तीन भावना हो गई। इस दवाको श्रीशीमें भर कर रख दो। जब किसीको साँप या बिच्छू श्रादि कार्टे, इस दवाको श्रान्दाजसे लेकर, पानीके साथ मिलाकर पीस लो श्रीर डक मारी हुई जगहपर लगा दो। ईश्वर-कृपासे श्रवश्य श्राराम होगा। कई बार इसकी परीचा की, हर बार इसे ठीक पाया। बड़ी श्रच्छी दवा है।

- (४६) ढाकके बीजोंको श्राकके दूधमें पीसकर लेप करनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है। परीचित है।
- (४७) कसौदीके पत्ते, कुश श्रीर काँसकी जड़—इन तीनों जड़ियोको मुखमें रखकर चबाश्रो श्रीर फिर जिसे बिच्छूने काटा हो उसके कानोंमें फूँको। इस उपायसे बिच्छूका विष नष्ट हो जाता है। कई बार परीक्षा की है।

नोट—हमने इस उपायके साथ जब खाने श्रौर जगानेकी दवा भी सेवन कराई, तब तो श्रपूर्व चमत्कार देखा। श्रकेले इस उपायसे भी चैन पढ़ जाता है।

(४८) हुलहुलके पत्तोंका चूर्ण विच्छूके काटे श्रादमीकों सुँघानेसे तत्काल श्राराम होता है, यानी च्यामात्रमें विष नष्ट हो जाता है। परीचित है।

नोट—हिन्दीमें हुलहुलको हुरहुर श्रीर सोंचली भी कहते हैं। सस्कृतमें इसे श्रादित्यभक्ता कहते हैं, क्योंकि इसके फूल सूरज निकलनेपर खिल जाते श्रीर श्रस्त होनेपर सुकड जाते हैं। यह सूरजमुखीके नामसे बहुत मशहूर है। इसके पत्ते दवाके काममें श्राते हैं।

(४६) मोरके पंखका घीमें मिलाकर, श्रागपर डालो श्रौर

उसका धूआँ विच्छूके काटे स्थानपर लगने दो। इस उपायसे जृहर उतर जाता है।

- (प्०) ताड़के पत्ते, कड़वे नीमके पत्ते, पुराने वाल, संघानोन श्रीर घी—इन सवको मिलाकर, विच्छूके काटे स्थानपर इनकी धूनी देनेसे जहर तत्काल उतर जाता है।
- (५१) "तिब्वे श्रकवरी"में लिखा है, गूगल, श्रलसीके वीज, सेंघानोन, श्रलेकुमवतम श्रीर जुन्देयेदस्तर—इन सवको मिलाकर, पानीमें पीसकर, लेप करनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है।
- (५२) पोदीना श्रीर जौका श्राटा—इनके तुलसीके पानीमें पीसकर लगानेसे विच्छूका जहर उतर जाता है।
- (५३) वावूना, भूसी, खगाली लकड़ी श्रीर तुतली—इन सव का काढ़ा चनाकर, उसीसे काटे हुए स्थानको घोने श्रीर पीछे कोई लेप लगानेसे विच्छूका जहर उतर जाता है।
- (५४) लहसनको, जैत्नके तेलमें पीसकर, काटे हुए स्थानपर लगानेसे विच्छुका जहर नष्ट हो जाता है।
- (५५) परफयूनका तेल श्रीर जम्बकका तेल विच्छूके काटे स्थान पर मलनेसे श्राराम होता है।
- (५६) वव्लके पत्तींका चिलममें रखकर, अपरसे श्राग धरकर, तम्वाकृकी तरह पीनेसे विच्छूका विप उनर जाता है। कोई लालापरमानन्दजी वैश्य इसे श्रपना श्राजमाया हुश्रा नुसखा वताते है।
- (५७) निर्मलीके वीज, पानीके साथ पत्थरपर घिसकर, विच्छू के काटे स्थानपर लगानेसे विच्छूका जृहर फौरन उतर जाता है। परीचित है।

नोट---निर्मनीके फल गोल होते हैं। इनपर कुचलेकी-सी छाल होती है। विशोप करके इनकी सारी आकृति कुचलेसे मिलती है। निर्मनीमें विपनाशक शक्ति है। इससे पानी खूब साफ हो जाता है। सस्कृतमें "कतक", वैंगलामें "निर्मेख फल" श्रौर गुजरातीमें "निर्मेखी" कहते हैं। निर्विषी द्सरी चीज़ है। वह एक प्रकारकी घास है। उसमें साँप श्रौर विच्छूका जहर नाश करनेकी भारी सामर्थ्य है।

- (५८) विच्छूके काटते ही, काटे स्थानपर, तत्काल, पानीकी वर्फ घर देनेसे दर्द फौरन कम हो जाता है। इससे क़तई आराम नहीं हो जाता, पर शान्ति अवश्य मिलती है। वर्फ रखकर, दूसरी दवाकी फिक्र करनी चाहिये और तैयार होते ही लगा देनी वाहिये। परीचित है।
- (५६) वकरीकी मैंगनी, पानीमें पीसकर, विच्छूके काटे स्थान पर लगा देनेसे तत्काल ज़हर उतर कर शान्ति होती है।

नोट--- चकरीकी मैंगनी जलाकर लाने श्रीर उसी राखका लेप करनेसे भी फौरन धाराम होता है। दोनों उपाय श्राज्मूदा हैं।

- (६०) इमलीके चीयों या वीजोंका पानीमें पीसकर, विच्छूके काटे स्थानपर लगानेसे तत्काल जहर उतर जाता है। परीचित है।
- (६१) सत्यानाशीकी छाल, पानमें रखकर, खानेसे बिच्छूका विप नष्ट हो जाता है। परीक्षित है।
- (६२) वॉम-ककोड़ेकी गाँठ पानीमें घिस कर पीने और काटे स्थानपर लेप करनेसे विच्छू, साँप, चूहे और विल्ली सबका ज़हर उतर जाता है। परीचित है।
- (६३) वॉक्त-ककोड़ेकी गाँठ श्रौर धतूरेकी जड़,—इन देानोंके। चॉवलोंके धावनमें घिस कर पिलाने श्रौर डंक-मारे स्थानपर लगाने से विच्छू प्रभृति ज़हरीले जानवरोंका विप उतर जाता है। परीचित है।
- (६४) प्याज्ञके दे। दुकड़े करके विच्छूके डंक-मारे स्थानपर लगानेसे फौरन श्राराम होता है। परीक्षित है।
  - (६५) कपासके पत्ते श्रीर राई—दोनोंको मिलाकर श्रीर

पानीके लाथ पीलकर विच्छूके काटे हुए स्थानपर लेप करनेसे फीरन आराम होता है। परीज्ञित है।

- (६६) रविवारके दिन खेाद कर लाई हुई दापासकी जड़ चवाने से दिच्छुका विप उतर जाता है। परीक्तित है।
- (६७) कड़वे नीमके पत्ते या उसके फ़ूलोंका चिलममें रखकर, तस्वाकृकी तरह, पीनेसे विच्छूका विप नष्ट हो जाता है। परीचित है।

नोट—कडवे नीमके परो चवाश्रो श्रोर मुखसे भाफ न निकलने दो। जिस तरफके श्रद्धमें विच्छूने काटा हो, उसके दूसरी तरफके कानमें फूँक मारो। इन उपायोंसे वही जल्दी श्राराम होता है। परीचित है।

नोट—क्सेंग्डी या नीमके पत्तोंको मुंहमें चवाकर विच्छूके काटे हुएके कान में फूँक मारनेसे भी विच्छूका जहर उत्तर जाता है। वेद्यक्रमें लिखा है—

> यः काशमईपत्र वदने प्रद्धिप्य कर्णाफूत्कारकम् । मनुजो ददाति शीघ्र जयाति विष वृश्चिकाना स ॥

सूचना—कसौ दी या नीमके पर्तोंको वह न चवावे, जिसे विच्छूने काटा हो, पर दूसरा श्रादमी चवावे श्रीर मुँहकी भाफ वाहर न जाने हे। जिसे काटा होगा, वह खुद चवाकर श्रपने ही कानोंमें फूँक किस तरह मार सकेगा?

- (६८) एक या दो तीन जमालगेाटे पानीमें पीस कर विच्छूके काटे स्थानपर लगा दो और साथ ही इसमेंसे ज़रा-सा लेकर नेत्रोंमें आँज दे। भयकर विच्छूका जहर फीरन उतर कर रोगी हॅसने लगेगा। परीक्तित है।
- (६१) चिरचिरे या श्रपामार्गकी जड़, पानीके साथ, सिलपर पीस कर विच्छूके काटे स्थानपर लगाने श्रीर इसी जडको मुँहमें रख कर चयाने श्रीर रस चूसनेसे विच्छूका ज़हर तत्काल उतर जाता है। देखनेवाले कहते हैं, जादू है। हमने दस दीस वार परीज्ञा की, इस जड़ीकें। कभी फेल होते नहीं देखा। डबल परीजितहै।
  - (७०) गेम्तूत्र श्रीर नीवृके रसमें तुलसीके पसे पीस कर

लेप करो श्रीर ऊपरसे गोवर गरम करके सुहाता सुहाता बाँघ दो। विच्छूका विष नष्ट हो जायगा।

- (७१) कसौंदीके पत्ते मुँहमें रखकर श्रीर चवाकर, विच्छूके काटे हुए श्रादमीके कानमें फूक मारनेसे विच्छूका ज़हर उतर जाता है।
- (७२) नीले फूलवाले घिमराके पत्ते मसलकर सूंघनेसे विच्छू का जहर तत्काल उतर जाता है।
- (७३) जहरमोहरेका गुलावजलमें घिस-घिसकर चटाने श्रौर इसीका घिसकर डंककी जगह लगानेसे विच्छू श्रौर साँप प्रभृतिका जहर तथा स्थावर विष निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।

नोट—ज़हरमोहराकी पहचान हमने इसी भागकी सर्प-विप-चिकित्सामें जिखी है।

( ७४ ) मेारके पंख, मुर्गेके पंख, सैघा नेान, तेल श्रौर घी—इन सवकेा मिलाकर, इनकी धूनी देनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है।

(७५) सिन्दूर, मीठा तेलिया, पारा, सुहागा, चूक, निशोत, सज्जीखार, सोंठ, मिर्च, पीपर, पाँचों नोन, हल्दी, दारुहल्दी, कमलके पत्ते, वच, फिटकरी, अरण्डीकी गिरी, कपूर, मंजीठ, चीता और नौसादर—इन सब बीजोंको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो। फिर इस चूर्णका गामूत्र, गुड़, आकके दूध और धूहरके दूधमें मिलाकर साँप, विच्छू या अन्य विपेले जीवोंके काटे स्थान पर लगाओ। यह विप नाश करनेमें प्रधान औषधि है। हमने इसे "योगचिन्तामणि"से लिखा है। उक्त प्रन्थके प्रायः सभी योग उत्तम होते हैं। इससे उम्मीद है, कि यह नुसख़ा जैसी प्रशंसा लिखी है वैसा ही होगा। इसमें सभी चीजे विपनाशक हैं। कहते हैं, इस योग के कहनेवाले सारहराज हैं।

(७६) हींग, हरताल श्रौर विजौरे नीवृका रस—इन तीनोंका खरल करके गेालियाँ वना लो। जब किसीका विच्छू काटे, इन

गोलियोंको पानीके साथ पीसकर, काटे हुए स्थानपर इनका लेप करदो श्रीर इन्हींमेंसे कुछ लेकर नेत्रोंमें श्रॉज दे।। श्रच्छी चीज है। वैद्योंको पहलेसे तैयार करके पास रखनी चाहियें।

- (७७) कनृतरकी वीट, हरड़, तगर श्रीर सोठ—इनको विजीरे नीवूके रसमें मिला कर रोगीको देनेसे विच्छूका ज़दर उतर जाता है। वाग्भट्ट महाराज लिखते हे, यह "परमोन्नुश्चिकामदः" है, यानी विच्छूके काटेकी श्रेष्ठ दवा है।
- (७८) करजुवा, कोहका पेट्र, खिहसीडेका पेट्र, नोकर्गा श्रीर कुडा—इन सब पेट्रांके फ़लांको दहीकं मस्तुमें पीलकर विन्त्रूके डक-मारे स्थानपर लगाना चाहिये।
- (७६) सींठ, कवृत्रकी चीट, विजारेका रस, हरताल श्रीर सैंधानमक,—इनको महीन पीसकर, विच्छूके काटे स्थानपर लेप करनेसे विच्छूका जहर फौरन ही उतर जाता है।
- (म०) अगर विच्छू से कारनेपर, जहरका जोर किसी लेप या अजन और पानेकी दवासे न हरे, तो एक तिल भरसे लगाकर हो, वार, हुँ और आठ जौ भर तक "शुद्ध संगिया विप" या "शुद्ध वच्छनाभ विप" अथवा और कोई उत्तम विप रोगीको पिलाओ और इन्होंका डक मारी हुई जगहपर लेप भी करो। याद रागे, यह अन्तकी दवा है। विप खिला कर गायका वी वरावर पिलाते रहे। घी ही विप का अनुपान है।
- (=१) वच, हींग,वायविडग, सेंघानोन, नजगीपल, पाटा, काला श्रतीस, सोंठ, काली मिर्च श्रौर पीपर—इन दर्सो दवाश्रोंको "द्शाग श्रौपघ" कहते है। यह दशाग श्रौपघ काश्यपकी रची हुई है। इस दवाके पीनेसे मनुष्य समस्त जहरीले जानवरांके विपको जीतता है।

नोट-इन द्वार्थोंको यरावर-वरावर लेकर, कृट-पीसकर चूर्ण बना लेना चाहिये। समयपर फॉॅंक कर, जपरसे पानी पीना चाहिये। यगर यह पानीने साथ पीस कर और पानीमें ही घोतकर पीथी जावे, तो बहुत ही जल्दी लाभ हो। पर साथ ही सेंधानोन मिले हुए घीसे डक मारे स्थानको वारम्बार सीचना चाहिये। बिजौरे के रस श्रौर गोमूत्र पिसे हुए समाल्के। फूलोंका लेप करना चाहिये श्रथवा ताजा गोघर या खलीको गरम करके, उनका सुद्दाता-सुद्दाता लेप करना चाहिये श्रथवा इन्हें सुद्दाता-सुद्दाता गरम बाँध देना चाहिये। पीनेके लिये, घी श्रौर शहद मिला हुश्रा द्ध या जियादा चीनी डाला हुश्रा द्ध देना चाहिये।

( = २ ) हल्दी, सेंधानोन, सोंठ, मिर्च, पीपर श्रौर सिरसके फल या फूल—इन सवका चूर्ण बना लो। विच्छूकी डंक मारी हुई जगह को स्वेदित करके, इसी चूर्णसे उसे घिसना चाहिये !

नोट—विच्छूकी डक मारी हुई जगहमें पसीना निकालनेको महर्पि वाग्मट ने जिस तरह श्रच्छा कहा है, उसी तरह ''तिब्बे श्रकवरी''के लेखकने भी इसे श्रच्छा बताया है।

- ( 53 ) विच्छूके कारे स्थानपर पहले जरा-सा चूना लगाश्रो, फिर ऊपरसे गधकका तेजाव लगा दो। फौरन श्राराम हो जायगा। परीचित है।
- ( मध ) बबूलके पत्तोको चिलममें रखकर, तमाखूकी तरह पीने श्रीर लाथ ही डक-स्थानपर मदारका दूध लगानेसे विच्छूका जहर उत्तर जाता है। परीचित है।
- ( मप् ) काष्टिक या कारवोलिक ऐसिडसे विच्छूके काटे स्थान को जला दो। श्राराम हो जायगा, विष ऊपर नहीं चढ़ेगा।
- ( =६ ) विच्छूकी काटी हुई जगहपर ऐमोनिया लगाश्रो श्रौर उसे .ही नाकर्मे भी सुँघाश्रो।

(=७) वेरकी पत्तियोंको पानीके साथ पीसकर, विच्छूके काटे स्थानपर लेप करनेसे जहर उत्तर जाता है।

( == ) लाल और गोल लटज़ीरके पूर्त क्यांनेस तत्काल विच्छे का जहर उतर जाता है और मनुष्य सावी को 'जाता है कि (=8) काली तुलसीका रस और नमक मिलाकर, दो-तीन वार लगानेसे विच्छू और सॉपका विप उतर जाता है। जहरीले जानवरों के विपप्र तुलसी रामवाण है।

नोट—तुबसीका रस लगानेसे काले में रे श्रांर वर्र वगैर का काटा हुआ आरास हो जाता है। कानमें एक या दो वृंच तुबसीका रस डाबने श्रांर तुबसी का ही रस शहद श्रांर नमक मिलाकर पीनेसे कानका उर्द श्राराम हो जाता है। सेंधा नोन श्रीर काली तुबसीका रस, तान्त्रेके वरतनमें गरम करके, नाकमें चार- है वार डाबनेसे नाक्से बदवू वर्गर श्राना वन्द हो जाता है। तुबसीका रस ३० वृँद, कच्चे कपासके फूलोंका रस २० वृँद, जहसनका रम ३० वृँद श्रार मधु १॥ इाम,—हनको मिलाकर कानमें डाबनेसे कानका दर्व श्रवश्य नाश हो जाता है।



जकलके पाश्चात्य डाकृर सॉप श्रौर वावले कुत्ते प्रभृति जहरीले जानवरोंके काटे हुए मनुष्योंकी प्राण्रचाकी

जितनी फिक या खोज करते या कर रहे हैं, उसकी शतांश फिक भी इस छोटेसे जीव—चूहेके विपसे प्राणियोंको वचानेकी नहीं करते, यह वडे ही खेदकी वात है। सर्व साधारण इसको मासूली जानवर समक्तर, इसके विपकी भयकरता और दुर्निवारता न जाननेके कारण, इसके काटनेकी उतनी परवा नहीं करते, यह भारी नादानी है। सर्प-विच्छू प्रभृतिके काटनेपर, उनका विप फौरन ही भयकर वेदना करता और चढ़ता है, अतं लोग सुचिफित्सा होनेसे बहुधा वच भी जाते हैं, पर जहरीले चृहोंका चिप प्रथम तो उतनी तकलीफ नहीं देता, दूसरे, अनेक बार मालूम थी नहीं होता कि, हमारे शरीरमें चूहेका विप प्रवेश कर गया, है, तीसरे, चूहेने विपके खूनमें मिलनेसे

जो तत्त्रण देखनेमें आते हैं, वे वातरक या उपदश आदिके तत्त्रणोंसे भित जाते हैं, अतः हर तरह घोखा होता है और मनुष्य घीरे-धीरे अनेक रोगोंका शिकार होकर मौतके मुंहमें चला जाता है।

#### धोखा होनेके कारण।

चूहोंका विष और ज़हरीले जानवरोंकी तरह केवल दाढ़-दाँतो या नख वगैरः किसी एक ही श्रगमें नही होता। चूहोंका विष पाँच जगह रहता है:—

(१) वीर्यमें।

(२) पेशावमें।

(३) पाखानेमें।

(४) नाखुनोंमें ।

#### (५) दाढ़ोंमें।

यद्यपि मूषक-विषके रहनेके पाँच स्थान है, पर प्रधान विष चूहो के पेशाव श्रीर वीर्यमें ही होता है। हर घरमें कमोवेश चूहे रहते हैं। वे घरके कपड़े-लत्तों, खाने-पीनेके पदार्थों, वर्तनों तथा श्रन्यान्य चीज़ों में वेखटके घूमते, वैठते, रहते श्रीर मीजकरते हैं। जब उन्हें पाखाने-पेशावकी हाजत होती है, उन्ही सवमें पेशाब कर देते है, वही पाखाना फिर देते श्रीर वही श्रपना वीर्य भी त्याग देते है। इसके सिवा. ज़मीनपर मल-मूत्र श्रीर वीर्य डालनेमें तो उन्हें कभी रुकावट होती ही नहीं। इनके मल-मूत्र प्रभृतिसे ख़राव हुए कपड़ोंको प्रायः सभी लोग पहनते, श्रोढ़ते श्रीर विछाते है, श्रथवा इनके मल-मूत्र श्रादि से ख़राव हुई ज़मीनपर श्रपने कपड़े रखते, विछाते श्रीर सोते हैं। चूहोंका मल-मूत्र या वीर्य कपड़ों प्रभृतिसे मनुष्य-शरीरमें घुस जाता है, यानी उनका श्रीर शरीरका स्पर्श होते ही विपका श्रसर शरीरमें हो जाता है। मजा यह कि, उनका जहर इस तरह शरीर में घुस जाता श्रीर श्रपना काम करने लगता है, पर मनुष्यको कुछ भी मालम नहीं होता। लेकिन जब वह—काल और कारण मिल जानेसे-कृपित होता है, तव उसके विकार मालूम होते है। पर

मनुष्य उस समय भी नहीं समभता, कि यह सब भूपक महाराजकी कृपाका नतीजा है। श्रव श्राप ही समभिये कि, यह धोगा होना ें नहीं नो क्या है ?

इतना ही नहीं, जब चृहेंके विषके विकार प्रकट होते हे, नव भी नहीं मालूम होता, कि यह गणेशवाहनके विषका फल है। पर्वाकि चृहेके विषके प्रभावसे मनुष्यके शरीरमें ब्यर, श्रक्ति, रोमाश्च श्रादि उपद्रव होते और चमडेपर चकत्तं-से हो जाने हु। चकत्ते घगेर- वात-रक्त. रक्तविकार थ्रीर उपदश रोगमें भी होने है। इससे श्रच्छे-श्रच्छे अनुभवी वैय डाकुर भी धोगा या जाते है। कोई उपद्रशकी द्रया देता है, नो कोई वातरक्त-नाशक श्रीपियदेता है, पर श्रमल तद तक कोई नहीं पहुँचता । यमपि अनेफ बार अटकल-एच्चू द्या लग जाती है, पर रोगका निवान ठीक हुए विना प्रहुधा रोग श्राराम नहीं होता। कत्ता कारता ह, तो उसका विष तत्काल ही कोष नहीं करता, कारते द्वी हुड्कवाय नहीं होती, समय और कारण मिलनेपर उद्कवाय होती है। इसी तरह चूरेके फाटने या श्रीर तरहसे शरीरमें उनका विप घुस जानेसे तत्काल ही विकारनजर नहीं खाते, समय खीरकाल पाकर विकार मालूम होते हैं। पर कुत्तेके काटनेपर ज्योही हट्कवाय होती है, लोग समक्त लेते हैं, कि श्रमुक दिन फ़ुत्तेने फाटा था, परचूहें के विपसे तो कोई ऐसी वात नजर नहीं श्राती। कीन जाने का किस वस्त्र प्रसृतिके ग्ररीरसे ऋू जानेसे चृहेका विष ग्ररीरमें घुस गया ? इस तरह चूहेके विपके मनुष्य-शरीरमं प्रवेश कर जानेपर घोषाही होता है। इसीसे उचित चिकित्सा नहीं होती थ्रार चृहंका विप थीरे-थीरे जीवनी शक्तिका द्वास करके, अन्तमें मनुष्यके प्राण हर लेता है।

सॉप वाले घरमें न रहने, सॉपको घरसे किसी तरह निकाल वाहर करने या मार डालनेकी सभी विद्वानीने राय ही है। नीनि-कारोंने भी लिखा है:—- हुप्टा भार्या शाउ मित्रं भृत्योश्च उत्तरदायकः। ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्युरेव न संशयः॥

दुए। पत्नी, दगावाज मित्र, जवाविद्दी करनेवाला नौकर श्रीर सॉप-वाला घर—ये सब मौतकी निशानी हैं, श्रतः इन्हें त्याग देना चाहिये। नीतिशोंने इन सबको त्याग देनेकी सलाह दी है, पर चूहे भगाने या चूहोंसे श्रलग रहनेके लिये इतना ज़ोर किसीने भी नहीं दिया है !!

हमने देखा है, अनेकों गृहस्थोंके घरोंमें चूहोंकी पल्टन-की-पल्टन रहती है। श्रादमीको देखते ही ये विलोंमें घुस जाते है, पर ज्योंही ' श्रादमी हटा कि ये कपड़ोंमें घुसते, खाने-पीनेके पदार्थों पर ताक लगाते श्रौर कोई चीज़ खुली नहीं मिलती तो उसे खोलते श्रौर ढक्कन हटाते हैं, श्रौर यदि खाने-पीनेके पदार्थ खुले हुए मिल जाते हैं, तो श्रानन्दसे उन्हे खाते, उन्हीं पर मल-मूत्र त्यागते श्रीर फिर विलॉर्मे घुस जाते हैं। गृहस्थोकी कैसी भयङ्कर भूल है। वेचारे श्रनजान गृहस्थ क्या जानें कि, इन चूहोंकी वजहसे हमें किन-किन प्राणनाशक रोगोंका शिकार होना पड़ता है ? इसीसे वे इन्हें घरसे निकालनेकी विशेष चेष्टा नहीं करते। सर्प-विच्छू श्रादिको देखते ही मनुष्य उन्हें मार डालता है; पागल कुत्तेको देखकर भगी या श्रन्य लोग उसे गोली या लाठीसे मार डालते हैं, पर चूहोंकी उतनी पर्वा नहीं करते। गृहस्थोंको इन घोर प्राण्घातक जीवोसे वचनेकी चेप्टा श्रवश्य करनी चाहिये, क्योंकि निर्विप चूहोंमें ही विपैले चूहे भी मिले रहते हैं। मालूम नहीं होता, कौनसा चूहा विपैला है। श्रतः सभी चूहोको घरसे निकाल देना परमावश्यक है। यहुतसे श्रन्धविश्वासी चूहोंको गणेशजीका वाहन या सवारी समभ कर नहीं छेड़ते। वे समभते है, कि गणेशजी नाराज् हो जायँगे । श्रव इस युगमें ऐसा श्रन्धविश्वास ठीक नही। श्रतः हम चूहोंको भगा देनेके चन्द उपाय लिखते हैं:-

## चृहे अगानेके उपाय ।

- (१) फिटकरीको पीस कर चृहों के वितामें डाल दो श्रौर जहाँ चृहोंकी ज़ियादा श्रामदरफ्त हो वहाँ फैला दो। चृहे फिटकरीकी गन्धसे भागते हैं।
- (२) एक चृहेको पकड़ कर और उसकी खाल उतार कर घर में छोड़ हो अथवा उसके फोते निकाल कर छोड़ हो। इस उपायसे सब चृहे भाग जायेंगे।
- (३) एक चृहेको नीलके रगमें हुवोकर छोड़ हो। उसे देखते ही सब चूहे बिल छोड़ कर श्रीर जगह भाग जायेगे। जहाँ-जहाँ वह नीला चूहा जायगा, वहाँ-वहाँ आगड़ मच जायगी।
- (४) भॉगके वीज श्रीर केरारको श्राटेमें मिलाकर गोलियाँ वनालो श्रीर विलॉमें डाल हो। सब चूहे खा-खाकर मर जायंगे।
- (५) सिखया लाकर आरोमें मिला लो और पानीके साथ गृंद कर गोलियाँ वना लो। इन गोलियोंको विलोंमें डाल दो। चृहे इन गोलियोंको खा-खाकर मर जायेंगे, वशर्चे कि उन्हें कहीं जल पीनेको न मिले। अगर जल मिल जायगा, तो वच जायेंगे।
  - (६) गायकी चरवी घरमें जलानेसे चूहे भाग जाते हैं।

# चृहोंके विषसे वचनेके उपाय ।

जिस तरह मनुष्यको सॉप, विच्छू श्रौर कनसजूरे प्रसृति हे वसनेकी ज़रूरत हैं, उसी तरह चृहाँसे भी वसनेकी ज़रूरत हैं, श्रतः हम चृहाँके विपसे वसनेके सन्द उपाय लिखते हैं:—

(१) श्रापके घरमें चूहोंके विल हों, तो हज़ार काम छोड़ कर उन्हें घन्द्र कर या करवा हो। इनके विलोंमें ही लॉप या कनखजूरे अथवा और प्राण्धानी जीव श्राकर रह जाते हैं।

- (२) श्रापके मकानमें जितनी मोरियाँ हों, उन सबमें लोहे या पत्थरकी ऐसी जालियाँ लगवा दो, जिनमें होकर पानी तो निकल जाय, पर चूहे या श्रन्य जानवर न श्रा जा सकें। चूहे मेारियोंमें बहुत रहते हैं।
- (३) घरके कानों या श्रीर स्थानों में फालतू चीज़ोंका ढेर मत लगा रखे। ज़रूरतकी चीज़ोंके सिवा कोई चीज़ घरमें मत रखे। चहुतसे मूर्ख ट्रटे-फूटे कनस्तर, हॉडी-कूड़े, मैले चीथड़े या ऐसी ही श्रीर फालतू चीजें रखकर रोग मोल लेते हैं।
- (४) ज़रूरी सामानकेंं, जो रोज काममें न श्राता हो, द्रङ्कों या सन्दूकोंमें रखें। सन्दूकोंको वैश्वों या तिपाइयोंपर ऊँचे रखेंा, जिससे उनके नीचे रोज भाड़ लग सके श्रीर चूहे, सॉप, कनखजूरे या श्रीर जीव वहाँ श्रपना श्रह्धा न जमा सकें। हर समय पहननेके कपड़ोंकों ऐसी श्रलगिनयों या खूँटियोंपर टॉगो, जिनपर चूहे न पहुँच सकेंं, क्योंकि चूहे जरा-सा सहारा मिलनेसे दीवारोंपर भी चढ़ जाते श्रीर उनपर मल-मूत्र त्याग श्राते हैं।
- (५) लाने-पीनेके पदार्थ सदा ढके रखे।; भूलकर भी खुले मत रखे। जरासी गफलतसे प्राण जानेकी आशङ्का है। क्योंकि लाने-पीने की जीज़ोपर अगर चहे, मकड़ी, लिपकली और मक्खी आदि पहुँच गये और उनपर विप छोड़ गये, तो आप कैसे जानेंगे ? उन्हें जो भी खायगा, प्राणोंसे हाथ धायेगा। मिक्खयाँ विपेले कीड़े ला-लाकर उन चीज़ोंपर छोड़ देती हैं और चूहे मल-मूत्र त्यागकर उन्हें विप-समान बना देते हैं। अतः हम फिर ज़ोर देकर कहते हैं, कि आप खाने-पीनेके पदार्थ ढक कर वन्द आलमारियोंमें रखे। इस काममें ज़रा भी भूल मत करे।
- (६) च्हों के पेशाव श्रीर मल-मूत्रसे ख़राब हुए नीले-नीले वर्तनों की विना खूव साफ किये काममें मत लाश्रो। जिन घरों में वहुत-सा सोहा-लक्क ए पड़ा हो. उन घरों में मत जाश्रो, क्यों कि वहाँ चूहे प्रभृति

श्रुनेक जहरीले जानवर रहते श्रीर विप त्यागते हैं। यह विप श्रापके कपड़ों या शरीरमें लगकर श्रापके। श्रनेक रोगोमें फॅसा देगा। श्रगर वह कपड़ों या श्रापके शरीरसे न लगेगा, तो सॉस द्वारा श्रापके शरीरमें घुसेगा। फिर धीरे-धीरे श्रापकी जीवनी शक्तिका नाश करके श्रापकी मार डालेगा।

- (७) हमेशा धेावीके धुले साफ कपडे पहना। श्रगर उनपर जरा सा भी दाग या नीले-पीले रोगसे वहते दीखं, तो श्राप उन्हें स्वय साबुनसे धेाकर पहना। सबसे श्रच्छा तो यही है कि, श्राप रोज धुले हुए कपडे पहनें। श्रॅगरेज लोग ऐसा ही करते हैं। श्राजका कंपड़ा कल धुलवाकर पहनते हैं। श्रॅगरेज श्रफसर तो धेावियोजा नौकर रसते हैं।
- ्र ( = ) श्रपने घरमें रोज गधक, लोयान या कपूरकी धृनी दिया करो, जिससे विपैली हवा निकल जाय श्रीर श्रनेक विपेले की डे भी भाग जाय । जैसे
  - (क) छरीला श्रीर फिटनरीकी धृश्रॉसे मच्छर भाग जाते हैं।
  - ( ख ) गधक या कनेरके पत्तांकी गन्धसे पिस्सू भाग जाते हैं।
  - (ग) हरताल श्रौर नकछिकनीकीं यृश्रॉसे मिक्खयाँ भाग जाती है।
  - (घ) गधककी धूआँ और लहसनसे वर्र या ततैयं भाग जाते है।
  - (ड) श्रफीम, कालादाना, कन्द, पहाड़ी वकरीका नीग श्रीर गंधक—इन सवका मिला कर धृनी रेनेसे समस्त कीडे-मकाडे भाग जाते हैं।
- (६) ताजा या गरम जलसे रोज स्नान किया करो। श्रगर पानीमें थोडा-सा कपूर मिला लिया करो, तो श्रौर भी श्रच्छा, क्योंकि कपूरसे प्रायः सभी कीडे नष्ट हो जाते हैं। विप नाश करनेकी शक्ति भी कपूरमें खूय है। पहलेके श्रमीर कपूरके चिराग इसी गरजसे जल-वाते थे। कपूरकी श्रारतीका भी यही मतलन है। इनसे विपैली हवा निकल जाती श्रौर श्रनेक प्रकारके कीडे घर छोड़ कर भाग जाते है। चन्दन, कपूर श्रौर सुगन्धवालाका शसीरपर लेप करना भी वड़ा

गुणकारी है-। नहाकर ऐसा कोई लेप, मौसमक्रे श्रनुसार, श्रवश्य करना चाहिये।

- (१०) जहाँ तक हो, मकानको खूव साफ रखो। जरा-सा भी कूड़ा-करकट मत रहने दो। इसके सिवा, हो सके तो नित्य, नहीं तो, चौथे-पाँचवें दिन साफ पानी या पानीमें कोई विषनाशक दवा मिलाकर उसीसे घर धुलवा देना बहुत ही अच्छा है। इस तरह ज़मीन वगैरःमें लगा हुआ चूहे प्रभृतिका विष धुलकर वह जायगा।
- (११) दूसरे श्रादमीके मैले या साफ कैसे भी कपड़े हरगिज़ मत पहनो। पराये तौलिये या श्रॅगोछेसे शरीर मत पोंछो। कौन जाने किसके कपड़ोंमें कौनसा विष हो ? हमारे यहाँ श्राजकल एक वात-रक्त या पारेके दोपका रोगी कभी-कभी श्राता है। सारे शहरके चिकित्सक उसका इलाज कर चुके, पर वह श्राराम नहीं होता। वह हमसे गज़ भर दूर बैठता है, पर उसके शरीरको छूकर जो हवा श्राती श्रीर हमारे शरीरमें लगती है, फौरन खुजली-सी चला देती है। उसके जाते ही खुजली बन्द हो जाती है। श्रगर कोई शख़्स ऐसे श्रादमीके कपड़े पहने या उसके वस्त्रसे शरीर रगड़े, तो उसे वही रोग हुए बिना न रहे। इसीसे कहते हैं, किसीके साफ या मैले कैसें भी कपड़े न पहनों श्रीर न छूशो।

# आजकलके विद्वानोंकी अनुभूत बातें।

श्रहमदावादके "कल्पतरु" में चूहेके विपपर एक उपयोगो लेख किसी सज्जनने परोपकारार्थं छपवाया था। उसमें लिखा है:—"चूहा मनुष्यको जिस युक्तिसे काटता है, वहभी सबमुच ही श्राश्चर्यकारी यात है। जिस समय मनुष्य नीदमें गृर्क होता है, चूहा श्रपने विल या छप्परमें से नीचे उतरता है। बहुधा सोते हुए श्रादमीकी किसी डॅगली को ही वह पसन्द करता है। पहले वह श्रपनी पसन्दकी जगहपर फूँक मारता है। फूँक मारनेसे शायद वह स्थान वहरा या सूना हो जाता

٦,`

हो। प्रायः जहरीले चूहेकी लारमें चमडेके स्एर्रा-शानको नाश करने की शक्ति रहती है। चूहेकी फूँकमें पेली ही कोई विचित्र शक्ति होती है, तमी तो वह जब तक काटता और खून निकातता है, मनुज्यको कुछ खबर नहीं होती, वह खोता रतता है। फूँक मारनेके दाद, चूहा जीअसे उस भागको चाटता और फिर स्प्रता है। सोते आदमीकी उंगली अथवा अन्य किसी भागपर (१) फूँकने की, (२) लार लगाने की, और (३) चाटनेकी—इन तीन कियाओंके करनेसे उसे यह मालूम हो जाता है, कि मेरी शिकार सोती है—जागती नहीं। अपनी किया सफल हुई समसकर, वह फिर काटता है।

"उसका दंश कुछ महरा नहीं होता. तोभी इतना तो होता है. जितनेमें उसके दशका विप चमडेके नीचे खूनमें मिल जाये। कुछ गहराई होती है, तभी तो खून भी निकल आता है। चूहे े फाटकर भाग जानेके वाद मनुष्य जागता है। जागते ही उसे किसी प्राणीके फाट जानेका अय होता है,पर वह इसवातका निश्चय नहीं कर सकता, कि किसने काटा है—सॉपने, चूहेने या श्रौर किसी प्राणीने। सॉपके काटने पर तो तुरन्त मालूम हो जाता है, क्योंकि दशस्थानमें जोरसे सन-भनाहट या पीड़ा होती है श्रौर वहाँ दाढोंके चिह्न दीखते हैं, पर चृहेका विप तो उसके दशके समान युक्तियुक्त व गुप्त होता है। चूहे के दशकी पीड़ा श्रधिक न होनेकेकारण,मनुष्य उसकी उपेता करता है। मिर्च श्रौर खटाईखाता रहता है। थोडेही दिनों वाद, समय श्रौर कारण मिलनेसे, चूदेका विष प्रत्यत्त होने लगता है। दो सप्ताह तक विपका पता नहीं लगता। किसी-किसी चूहेका विप जल्दी ही प्रकट होने लगता है। दशका भाग या काटी हुई जगह खूज जाती है। चूहे के विपका भाग वहुचा लाल होता है, सूजनमें पीड़ा भी वहुत होती है, शरीरमें दाह या जलन श्रीर दिलमें घणराहट होती है। चूहेके विपके ये तीच्ण लच्चण महीने दो महीनेयें शान्त हो जाते हैं, पर

स्ज़न नहीं उतरती। वह सख़्त हो जाती है। इस विषमें यह विल-चणता है, कि थोड़े दिनों तक रोगीको आराम मालूम होता है। फिर कुछ दिनोंके वाद, वही रोग पल्टा खाकर पुनः उभड़ आता है। उस समय रोगीको ज्वर होता है। यह कम कई साल तक चलता है।"

एक सज्जन लिखते हैं:— "चूहा काटता है, तो ज़ियादा दर्द नहीं होता। सबेरे उठनेपर काटा हुआ मालूम होता है। चूहा अगर ज़हरीला नहीं होता, तब तो कुछ हानि नहीं होती, परन्तु अगर ज़हरीला होता है, तो कुछ दिनों में विष रक्त में मिलकर चेपक-सा उठाता है। अगर रोयेंवाली जगहपर काटा होता है, तो रतवा रोगकी तरह उस जगह स्जन आ जाती है। इसिलये ज्योंही चूहा काटे, उसे ज़हरीला समभकर यथोचित उपाय करो। आठ दिनों तक 'काली पाढ़' का क़ाढ़ा पिलाओ। काली पाढ़ के बदले अगर 'सोनामक्खी के पत्ते' उवालकर कुछ दिन पिलाये जायें, तो चूहेका विप पाख़ानेकी राहसे निकल जाय। काटी हुई जगहपर या उसके ज़हरसे जो स्थान फूल उठे वहाँ, 'दशाङ्गलेप'से काम लो, यानी उसे शीतल पानी या गुलावजलमें घोट कर चहेके काटे हुए स्थानपर लगाओ। यह लेप फेल नहीं होता।"

# चूहेके विषपर आयुर्वेदकी बातें।

सुश्रुत-कल्पस्थानमें चूहे अटारह तरह के लिखे हैं। वहाँ उनके श्रलग-श्रलग नाम, उनके विपके लत्तण श्रीर चिकित्सा भी श्रलग-श्रलग लिखी है। पर जिस तरह वंगसेन श्रीर भाविमश्र प्रसृति विद्वानोंने सव तरह के चूहों के विपके श्रलग-श्रलग लत्तण श्रीर चिकित्सा नहीं लिखी, उसी तरह हम भी श्रलग-श्रलग न लिख कर, उनका ही श्रमुकरण करते हैं, क्यों कि पाठकों को वह सव संसट मालूम होगा।

## चूहेके विषकी प्रवृत्ति श्रीर लच्चण ।

जहाँ जहरीले चूहोंका शुक्र यावीर्थ गिरता है अथवा उनके वीर्थसे

लिह से या सने हुए कपड़ों से मनुष्यका शरीर कू जाता है, यानी ऐसे कपड़े या अन्य पदार्थ मनुष्य-शरीर से छू जाते हैं अथवा चृहों के नाखून, दॉत, मल और मूत्रका मनुष्य-शरीर से स्पर्श हो जाता है, तो शरीरका खून, दूपित होने लगता है। यद्यपि इसके चिह्न, जल्दी ही नजर नहीं आते, पर कुछ दिनो वाद शरीर में गाँठें हो जाती है, स्जन आती है, क्यिंका—िकनारेदार चिह्न, मएडल-चकत्ते, दाहण, फुन्सियाँ, विसर्प और किटिभ हो जाते है। जोड़ों में तीव वेदना और फूटनी होती तथा ज्वर चढ़ आता है। इनके अलावः टाहण मूर्च्या—वेहोशी, अत्यन्त निर्वेत्तता, अहिन, श्वास, कम्प और रोमहर्प—ये लज्जणहोते हैं। ये लज्जण 'सुश्रुत" में लिखे हैं। किन्तु वाय्मट्टने ज्वरकी जगह शीतज्वर और प्यास तथा कफ में लिपटे हुए यहुत ही छोटे-छोटे चूहों के आकारके की ड़ोका वमन या कय में निकलना अधिक लिखा है।

वंगसेन श्रौर भावप्रकाशमें लिखा है:—ब्हेंके काटनेसे खून पीला पड़ जाता है, शरीरमें चकत्ते उठ श्राते हें, ज्वर, श्रविच श्रौर रोमाञ्च होते हैं, एव शरीरमें दाह या जलन होती है। श्रगर ये लक्तण हों, तो समभना चाहिये कि, दूपी विप वाले चूहेने काटा है।

श्रसाध्य त्रिप वाले चूहेके काटनेसे मूच्छा-वेहोशी, शरीरमें स्जन, शरीरका रग श्रीर-का श्रीर हो जाना, शब्द या श्रावाजको ठीक तरह से न सुनना, ज्वर, सिरमें भारीपन, लार गिरना श्रीर खूनकी कृय होना—ये लच्चण होते हैं। श्रगर ऐसे लच्चण हों, ते। समभना चाहिये, कि जहरी चूहेने काटा है।

वाग्भट्टने लिखा है, उपरोक्त श्रसाध्य लक्षणों वाले तथा जिनकी वस्ति स्त्री हो, होठ विवर्ण हो गये हों श्रीर चूहेके श्राकारकी गॉठें हो रही हों, ऐसे चूहेके विपवाले रोगियोंको वैद्य त्याग है, यानी ये श्रसाध्य है।

"तिच्ये श्रकवरी"में लिखा है. - चूहेके काटनेसे श्रग सूजकर घायल

हो नाता है, दर्द होता है श्रीर काटा हु श्रा स्थान नीलाया काला हो जातां है। इसके सिवा, काटा हुआ स्थान निकम्मा होकर, भीतरकी श्रोर फैलकर, दूसरे अगोंको उसी तरह खराव कर देता है, जिस तरह नासूर कर देता है।

- ं नोट--यूनानी प्रन्थोंमें जिखा है, चूहेके काटनेपर नीचे लिखे उपाय करो --
  - (१) विपको चूप-चूसकर खींची।
  - (२) काटी हुई जगहपर पछने जगाकर खून निकालो।
- (३) श्रगर देर होनेसे काटा स्थान बिगड़ने लगे, तो फस्द खोलो, दस्त करान्नो, वमन करान्नो, पेशाब लानेवाली श्रीर विष नाश करनेवाली द्वाएँ दो।
  - ( ४ ) विप खानेपर जो उपाय किये जाते हैं, उन्हें करे।

्र मूषक-विष-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें। <sup>ନ୍</sup>ଷ୍ଟରେ ଜଣ୍ଡର ବେ ଅନ୍ୟର୍ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଶ କରି ଅନ୍ତର୍ଶ କରି ।

- (१) पहले इस बातका निर्णय करो कि, ठीक चहेने ही काटा है या श्रोर किसी जीवने। धिना निश्चय श्रीर निदान किये चिकित्सा श्रारम्भ मत कर दो।
- (२) चिकित्सा करते समय रोगी, रोगका वलावल, श्रवस्था, अरुति, देश श्रीर काल श्रादिका विचार कर लो, तव इलाज करी।
- (३) जव चुहेके विषका निश्चय हो जाय, पहले शिरावेध कर खुन निकाल दो श्रीरकोई विपनाशक रक्तशोंधक दवा रोगीको पिलाश्रो या खिलास्रो। चूहेके दशका तपाये हुए पत्थर या शीशे से दाग दो। श्रगर उसे न जलाश्रोगे, तो वक़ौल महर्पि वाग्भट्टके तीव वेदना वाली कर्णिका पैदा हो जायगी। दशको दग्ध करके या जलाकर ऊपर से-सिरस, हल्दी, कूट, केशर श्रीर गिलोयका पीसकर लेप कर दो। श्चार दागनेकी इच्छा न हो. तो नश्तरसे दंश-स्थानको चीरकर या

पछने लगाकर, वहाँका खराव ख्न एकदम निकाल दो। इस कामके वाद भी वही सिरस आदिका लेप कर दो या घरका धूआँ, मॅजीट, इल्दी और लेंधे नोनको पीस कर लेप कर दो। खुलासा यह है:—

- (क) काटी हुई जगहको दाग दो श्रीर ऊपरसे वनाशांका लेप कर हो। अथवा नश्तर प्रभृतिसे वहाँका खराव खून निकाल कर द्वाश्रोंका लेप करो।
- (ख) शिरा वेध कर या फस्द खोलकर ख़राव ख़ून श्रोर विपको निकाल दो।
- (ग) खग्ने-पीनेको ख़ृन साफ करने ग्रीर जहर नारा करने वाली दवा दो। ये श्रारम्भिक या शुरूके उपाय है। पहले यही करने चाहिये।
- (४) श्रगर विप श्रामाशयमे पहुँच जाय—जव विप ग्रामाशयमें पहुँचेगा लार वहने लगेगी—तो नीचे लिखे काढ़े पिलाकर यमन करानी चाहियें:—
- (क) श्ररत्वि जड़, जंगली तोरईकी जड़, मैनफल श्रोर देव-दालीका काढा पिलाकर वमन कराश्रो, एर पहले दही पिला दो, क्योंकि ख़ाली पेट वमन कराना ठीक नहीं है।
- ( ख ) वच, मैनफल, जीमूत और ऋटको गोमूत्रमें पीरुकर, वहींके साथ पिलाश्रो । इसके पीनेसे कय होनी श्रोर सब तरहके चूहोंका विप नष्ट हो जायगा ।
- (ग) दही पिलाकर, जगली कडवी तोरई, श्रम्लू श्रीर श्रकोट का काढ़ा पिलाश्रो। इससे भी वमन होकर विप नष्ट हो जायगा।
- (घ) कड़वी तोरई, सिरसका फल, जीमूत श्रौर मैंनफल—इनके चूर्णको दहीके साथ पिलाश्रो। इससे भी वमनके हारा विप निकल जायगा।
- (५) श्रगरजद्भरत समभो, तो जुलाव भी दे सकते हो, वाग्भट्टजी जुलावकी राय देते हैं। निशोध, कालादाना श्रीर निफला,—उन तीनो

का करक सेवन कराश्रो। इस जुलावसे दस्त भी होंगे श्रौर ज़हर भी निकल जायगा।

- (६) इस रोगमें भ्रम श्रौर दारुण मूर्च्छा भी होती है, श्रौर ये उपद्रव दिल श्रौर दिमागृपर विषका विशेष प्रभाव हुए बिना हो नहीं सकते, श्रतः इस रोगमें नस्य श्रौर श्रक्षन भी काममें लाने चाहियें—
- (क) गोवरके रसमें सोंठ, मिर्च श्रौर पीपरके चूर्णको पीस कर नेत्रोंमें श्राँजो।
- (ख) सँभालूकी जड़, बिल्लीकी हड़ी श्रीर तगर—इनका पानी में पीस कर नस्य दो। इससे चहेका विष नष्ट हो जाता है।
- (७) केवल लगाने, सुँघाने या श्रॉजनेकी द्वाश्रोंसे ही काम नहीं चल सकता, श्रतः कोई उत्तम विषनाशक श्रगद या श्रौर द्वा भी होनी चाहिये। सभी तरहके उपाय करनेसे यह महा भयंकर श्रौर दुर्निवार विष शान्त होता है। नीचेकी द्वाप उत्तम हैं:—
- (क) सिरसके बीज लाकर आकके दूधमें भिगो दो। इसके बाद उन्हें सुखा लो। दूसरे दिन, फिर उनको ताज़ा आकके दूधमें भिगो कर सुखा लो। तीसरे दिन फिर, आकके ताज़ा दूधमें उन्हें भिगोकर सुखा लो। ये तीन भावना हुई। इन भावना दिये बीजोंके वरावर "पीपर" लेकर पीस लो और पानीके साथ घोट कर गोलियाँ बना लो। वाग्भट्टने इन गोलियोंकी बड़ी तारीफ की है। यह अगद साँपके विष, मकड़ीके विष, चूहेके विष, बिच्छूके विष और समस्त कीड़ोंके विषको नाश करने वाली है।
  - ( ख ) कैथके रस श्रौर गोबरके रसमें शहद मिलाकर चटाश्रो।
- (ग) सफेद पुनर्नवेकी जड़ श्रीर त्रिफलेको पीस-छान कर चूर्ण कर लो। इस चूर्णको शहदमें मिलाकर चटाश्रो।
- ( = ) द्वा खिलाने, पिलाने, लगाने वगैरःसे ही काम नहीं चल सकता । रोगीको श्रपथ्य सेवनसे भी वचाना चाहिये । इस रोगवाले

को शीतल हवा, पुरवाई हवा, शीतल भोजन, शीतल जलके स्नान, दिन में सोने, मेहमें फिरने श्रौर अजीर्ण करनेवाले पटार्थोंसे अवर्थ दूर रखना जरूरी है। इस रोगमें यह वड़ी वात है, कि मेह धरसने या घादल होनेसे यह श्रवश्य ही कुपित होता है। वाग्महमें लिखा है:—

> सभेप मूपकविपं प्रमुख्यस्यभदर्शने । यथायथ वा कालेपु दोपासा वृद्धि हेनुपु ॥

वाकी रहा हुआ चृहेका विष वादलांके देखनेसे प्रकुषित होता है अथवा वातादि दोषांके चुद्धिकालमें कुषित होता है।

#### १-वमनकारक दवाएँ---

- (क) कड़वी तोरई श्रीर सिरसके वीजासे वमन कराश्री।
- (ख) श्ररलू, जगली तोरई, देवदाली श्रीर मैनफलके काढ़ेसे वमन कराश्री।
- (ग) कड़वी तोरई, सिरसका फल, जीमृत श्रीर मैनफलका चूर्ण दहीमें मिला कर खिलाश्रो श्रीर वमन कराश्रो।
  - (घ) सिरस श्रौर श्रकोलके काढ़ेसे वमन कराश्रो।
  - · २-विरेचक या जुलावकी द्वाएँ—
    - (क) निशोथ, दन्ती श्रौर त्रिफलेके कल्क द्वारा दस्त कराश्रो।
- (ख) निशोथ, कालादाना श्रौर त्रिफला—इनके कल्कसे दस्त कराश्रो।

#### ३-लेपकी द्वाएँ--

- (क) अकोलकी जड़ वकरीके मूत्रमें पीसकर लेप कुरो।
- ( ख ) करजकी छाल श्रीर उसके वीजोंको पीसकर लेप करो।
- (ग) कैथकें बीज़ोंका तेल लगाओं।
- (घ) सिरसंकी जड़का वकरीके सूत्रमें पीस कर लेप करो।

- (ङ) सिरसके वीज, नीमके पत्ते श्रौर करंजुवेके बीजोंकी गिरी इन सबको बराबरके गायके मूत्रमें पीसकर गोली बना लो। ज़रूरत के समय, गोलीको पानीमें धिसकर लेप करो।
- (च) सिरस, हल्दी, कूट, केशर श्रौर गिलोय,—इनको पानीमें शीसकर लेप करो।

नोट-- ख से च तकके नुसखे परीचित हैं।

- (छ) काली निशोथ, सफेद गोकर्णी, वेल-वृत्तकी जड़ श्रीर गिलोयको पीसकर लेप करो।
- (ज) घरका धूआँ, मॅजीठ, हल्दी श्रौर सैधानोनको पीसकर लेप करो।
- (क) बच, हींग, बायबिडङ्ग, सेंधानोन, गजपीपर, पाठा, श्रतीस, सोंठ, मिर्च श्रीर पीपर—यह "दशांग लेप" है। इसको पानीमें पीस कर लगाने श्रीर इसका कल्क पीनेसे समस्त जहरीले जीवोंका विप नष्ट हो जाता है। मूषक-विषपर यह लेप परीचित है।

#### खाने-पीनेकी श्रौषधियाँ।

- (४) सिरसकी जड़को शहदके साथ या चॉवलोंके जलके साथ या वकरीके मूत्रके साथ पीनेसे चूहेका विष नाश हो जाता है। परीचित है।
- (५) त्रंकोलकी जड़का कल्क वकरीके मूत्रके साथ पीनेसे चूहेका विष शान्त हो जाता है।
- (६) इन्द्रायणकी जड़, श्रकोलकी जड़, तिलोंकी जड़, मिश्री, शहद श्रीर घी—इन सबको मिलाकर पीनेसे चूहेका दुस्तर विष उत्तर जाता है। परीचित है।
- (७) कस्मिक फूल, गायका दाँत, सत्यानाशी, कटेरी, कबूतरकी बीट, दन्ती, निशोथ, सेंघानोन, इलायची, पुनर्नवा श्रौर राव,—इन सब को एकत्र मिलाकर, दूधके साथ पीनेसे चूहेका विष दूर होता है।

- ( = ) क्षेथके रसको, गोवरके रस श्रौर शहदमें मिलाकर, चाटने से चूहेका विप नाश हो जाता है।
- (ह) गोरख-ककड़ी, वेलगिरी, काकोलीकी जड़, तिल श्रौर मिश्री—इन सवको एकत्र पीसकर, शहद श्रौर वीम मिलाकर, सेवन करनेसे बृहेका विप नए हो जाता है।
- (१०) वेलगिरी, काकोलीकी जड़, कोयल श्रौर तिल—इनको शहद श्रौर घीमें मिलाकर सेवन करनेसे चूहेका विप नप्ट हो जाता है।
- (११) चौलाईकी जड़को पानीके साथ पीसकर करक—लुगड़ी वना लो। फिर लुगदीसे चौगुना घी श्रौर घीसे चौगुना दृघ लेकर घी पका लो। इस घीके सेवन करनेसे चूहेका विप तत्काल नाश हो जाता है।
- (१२) सफेद पुनर्नवेकी जड़ और त्रिफला—इनको पीस-छान कर शहदमें मिलाकर पीनेसे मूपक-विप दूर हो जाता है।
- (१३) सोंठ, मिर्च, पीपर, क्र्ट, दारुहल्दी, मुलेठी, सेघानोन. संचरनोन, मालती, नागकेशर और काकोल्यादि मधुरगणकी जितनी द्वाप मिलें—सवको "कैथके रसमें" पीसकर, गायके सींगमें भरकर और उसीसे वन्द करके १५ दिन रखो। इस अगदसे विप तो वहुत तरहके नाश होते हैं, पर चूहेके विपपर तो यह अगद प्रधान ही हैं।

# 

सुश्रुनमें मञ्जुर पाँच तरहके लिखे हैं:---

- (१) समन्दरके मच्छर।
- (२) परिमण्डल मञ्जुर = गोल वॉधकर रहने वाले।
- (३) हस्ति मच्छर=वडे मोटे मच्छर या डॉल।

- (४) काले मच्छर।
- (५) पहाड़ी मच्छर।

इन सभी मच्छरों के काटने से स्थान सूज जाता श्रीर खुजली बड़े जोरसे चलती है। "चरक" में लिखा है, मच्छरके काटनेसे कुछ-कुछ सूजन श्रीर मन्दी-मन्दी पीड़ा होती है। श्रसाध्य कीड़े के काटे घावकी तरह, मच्छरका घाव भी कभी-कभी श्रसाध्य होजाता है। पहले चार प्रकारके मच्छरोंका काटा हुआ तो दुःख-सुखसे आराम हो भी जाता है, पर पहाड़ी मच्छरोंका विप तो श्रसाध्य ही होता है। इनके काटेके। श्रगर मनुष्य नाखूनोंसे खुजला लेता है, तो श्रनेक फुंसियाँ पैदा हो जाती है, जो पक जातीं श्रीर जलन करती हैं। बहुधा पहाड़ी मच्छरों के काटे श्रादमी मर भी जाते हैं।

नोट-शरीरपर बादामका तेल मलकर सोने से मच्छर नहीं काटते।

- (१) सनोवरकी लकड़ीकी भूसी या उसके छिलकोंकी धूनी देने से मच्छर भाग जाते हैं।
  - (२) छरीला श्रीर फिटकरीकी धृश्राँसे मच्छर भाग जाते हैं।
- (३) सर्वकी लकड़ी श्रीर सर्वके पत्ते बिछीनेपर रखने से मच्छर खाटके पास नहीं श्राते।
- (४) इन्द्रायणका रस या पानी मकानमें छिड़क देने से पिस्सू भाग जाते हैं।
- (पू) गन्धककी धूनी या कनेरके पत्तोंकी धूनीसे पिस्सू भाग जाते हैं।
- (६) सेहकी चरबी लकड़ीपर मलकर रख देने से उस पर सारे पिस्सू इकट्ठे हें। जाते हैं।
  - (७) कुंदरुके गोंदकी धूनी देनेसे भी मच्छर भाग जाते हैं।

- ( = ) कनेरके पत्तोंका स्वरस जमीन श्रौर दीवारोंपर वारम्वार छिड़कते रहने से मच्छर भाग जाते हैं।
- (६) श्ररीरपर वादामका तेल मलकर सोने से मच्छर नहीं काटते। गधकके। महीन पीसकर श्रीर तेलमें मिलाकर, उसकी मालिश करके नहा डालने से मच्छर नहीं काटते, क्योंकि नहानेपर भी, गधक श्रीर तेलका कुछ न कुछ श्रश श्ररीरपर रहा ही श्राता है।
- (१०) मकानकी दीवारोंपर पीली पेवडीका या श्रीर तरहका पीला रग पोतने से मच्छर नहीं श्राते। पीले रगसे मच्छरको घृणा है श्रीर नीले रगसे प्रेम है। नीले या व्ल्यू रगसे पुते मकानोंमें मच्छर वहुत श्राते है।
- (११) श्रगर चाहते हो कि, हमारे यहाँ मच्छरोंका दौरदौरा कम रहे, तो श्राप घरको एक दम साफ रखो, कौने-कजीडेमें मेले कपडे या मैला मत रखो। घरको सूखा रखो। घरके श्रास-पास घास पात या हरे पौधे मत रखो। जहाँ घ(स-पात, कीचड श्रीर श्रंधेरा होता है, वहीं मच्छर जियादा श्राते हैं।
- (१२) मच्छरोंसे वचने ग्रौर रातकाे सुखकी नींद लेनेके लिये, पलॅगोंपर मसहरी लगानी चाहिये। इसके भीतर मच्छर नहीं ग्राते। वगालमें मसहरीकी वड़ी चाल है। यहाँ इसीसे चैन मिलता है।
- (१३) घोडेकी दुमके वाल कमरोंके द्वारोंपर लटकानेसे मच्छर कम आते हैं।
- (१४) भूसी, गूगल, गधक श्रौर वारहसिंगेके सींगकी धूनी देने से मच्छर भाग जाते हैं।

्रु<sup>३,३,६,</sup> मच्छर-विप नाशक नुस्ति । धु

(१) डॉसके काटे हुए स्थानपर "प्याजका रस" लगाने से तत्काल श्राराम हो जाता है।

- (२) दो तोले कत्था, एंक ताले कपूर श्रीर श्राघा तोले सिन्दूर— इन तीनोंको पीसकर कपड़ेमें छान लो। फिर १०१ बार घी या मक्खन काँसीकी थालीमें घो लो। शेषमें, उस पिसे-छने चूर्णको घीमें खूव मिलाकर एक दिल कर लो। इस मरहमको हर प्रकारके मच्छर, डॉस या पहाड़ी मच्छरके काटे स्थानपर मलो। इसके कई बार मलनेसे एक ही दिनमें सूजन श्रीर खुजलो वगैरः श्राराम हो जाती है। इनके सिवा, इस मरहमसे हर तरहके घाव भी श्राराम हो जाते है। खुजलीकी पीली-पीली फुन्सियाँ इससे फौरन मिट जाती हैं। जलन शान्त करनेमें तो यह रामवाण ही है। परीच्लित है।
- (३) मच्छर, डाँस तथा श्रन्य छोटे-मोटे कीड़ोके काटे स्थानपर "श्रक कपूर' लगानेसे ज़हर नहीं चढ़ता श्रीर स्जन फौरन उतर जाती है।

नोट-श्वर्क कपूर बनानेकी विधि हमारी बनाई "स्वास्थ्यरचा" में लिखी है। यह हर नगरमें बना बनाया भी मिलता है।

(४) श्रगर कानमें डॉस या मच्छर घुस जाय, तो कसौंदीके पत्तोका रस निकालकर कानमें डालो। वह मरकर निकल श्रावेगा।

नोट—मकोयके पत्तोंका रस कानमें टपकानेसे भी सब तरहके कीडे मरकर निकल श्राते हैं।



सुश्रुत श्रीर चरकमें लिखा है, मिक्खयाँ हैं प्रकारकी होती हैं:-

(१) कान्तारिका ... ...

बनकी मक्खी।

(२) कृष्णा

ţ

काली मक्खी।

| (३) पिंगलिका | ••• | ••• | •••         | पीर्ल    | ो मक्खी।    |
|--------------|-----|-----|-------------|----------|-------------|
| (४) मधृलिका  | ••  | ••• | गेहॅंके रंग | की या म  | घु-मक्स्ती। |
| (५) कापायी   | ••• | ••• | •••भ        | गवॉ रंगव | ती मक्खी।   |
| (६) स्थालिका | ••• | •   | ••          | •••      | •••         |

कान्तारिका श्रादि पहली चार प्रकारकी मिन्सयोंके काटनेसे स्जन श्रीर जलन होती है, पर कापायी श्रीर स्थालिकाके काटनेसे उपद्रवयुक्त फुन्सियाँ होती है।

"चरक" में लिखा है, पहली पाँचों प्रकारकी मिन्छ्योंके काटने से तत्काल फुन्सियाँ होती है। उन फुन्सियोंका रग श्याम होता है। उनसे मचाद गिरता और उनमें जलन होती है तथा उनके साथ मूर्च्छा और स्वर भी होते है। परन्तु छुडी स्थालिका या स्थिगका मन्छी तो प्राणोंका नाश ही कर देती हैं।

नीर—इन मिनवर्योमें घरेलू मिनवर्यों शामिल नहीं है। वे इनमे जलग है। अपरकी छुट्टों प्रकारकी मिनवर्यों जहरीजी होती हैं।

हिकमतके यन्थोंमें मिक्खयांके भगानेके ये उपाय लिखे है.—

- (१) हरताल श्रौर नकछिकनीकी धृश्रॉ करो।
- (२) पीली हरताल द्धमें डाल दो, सारी मिक्खयाँ उसमें गिर कर मर जायँगी।
  - (३) काली कुटकीके काढ़ेमें भी न० २ का गुग है।

है मक्सी-विषनाशक नुस्से । है अर्था-विषनाशक नुस्से । है

(१) काली याम्बीकी मिट्टीको गोमूबर्मे पीसकर लेप करनेसे चींटी, मक्सी श्रीर मच्छरोंका विप नए हो जाता है।

- (२) सोया श्रीर संघानोन एकत्र पीसकर, घीमें मिलाकर, लेप करनेसे मक्खीका विष नाश हो जाता है। परीचित है।
- (३) केशर, तगर, साँठ, श्रीर कालीमिर्च—इन चारोंको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मक्खीके डंककी पीडा शान्त हो जाती है।
- (४) मक्जीके काटे स्थान पर सेंधानोन मलनेसे जहर नहीं चढ़ता।
- (५) मक्खोकी काटी हुई जगह पर सिंगीमुहरा पानीमें घिस कर लगा देना श्रच्छा है।
- (६) मक्खीके काटे हुए स्थान पर श्राकका दूध मलनेसे श्रवश्य / ज़हर नष्ट हो जाता है।

नोट—वर्र और मक्लीके काटनेसे एक समान ही जलन, दर्द और सूजन चगैर: उपद्रव होते हैं, इपिलये "तिब्बे अकवरी" में लिखा है, जो दवाएँ वर्र के जहरको नष्ट करती हैं, वहो मक्लीके विपको शान्त करती हैं। हमने वर्र के काटने पर नीचे वहुतसे नुसखे लिखे हैं, पाठक उनसे मक्लीके काटने पर भी काम ले सकते हैं।



कमतकी किताबोंमें लिखा है, वर्रके डक मारनेसे कि कि किताबोंमें लिखा है, वर्रके डक मारनेसे कि किताबोंमें लिखा है, वर्रके डक मारनेसे कि किताबोंमें लिखा है, वर्रके डक मारनेसे एक किताबोंमें लिखा है। पक किताबोंमें कि प्रकारकी वर्र और होती है, जिसका सिर बड़ा और काला होता है तथा जिसके ऊपर वूँ दें होती है। उसके काटनेसे दर्द बहुत ही जियादा होता है। कभी-कभी तो मृत्यु भी हो जाती है।

"चरक"में लिखा है, कण्म—भौरा विशेषके काटनेसे विसर्प, स्त्रजन, श्रुल, ज्वर श्रीर वमन,—ये उपद्रव होते हैं श्रीर काटी हुई जगहमें विशीर्णता होती है। वर्र श्रीर ततैये तथा मीरे वगैरः कई तरहके होते हैं। कोई काले, कोई नारक्षी, कोई पीले श्रीर कोई ऊदे होते हैं। इनमेंसे पीले ततैये कुछ छोटे श्रीर कम-जहरी होते हैं, परन्तु काले श्रीर ऊदे वहुत तेज जहरवाले होते हैं। इनके काटनेसे स्जन चढ श्राती है, जलन बहुत होती है श्रीर दर्टके मारे चैन नहीं पड़ता, पर तेज जहर वालेके काटनेसे सारे शरीरमें द्दोरे हो जाते श्रीर ज्वर भी चढ़ श्राता है।

अस्य क्रिक्ट क्रिक

- (१) गन्धक श्रीर लहसनकी धृश्रॉसे वर्र भाग जाती है।
- (२) खतमीका रस या खुट्याजीका पानी श्रीर जैंत्नके तेलको शरीर पर मल लेनेसे वर्र नहीं श्राती।



- (१) पीपर जलके साथ पीस कर, वर्रके काटे-स्थान पर लेप करनेसे फौरन श्राराम हो जाता है।
- (२) घी, सेंधानोन और तुलसीके पत्तोंका रस—इन तीनोंको पक्तत्र मिला कर, वर्रके काटे स्थान पर, लेप करनेसे तत्काल शान्ति श्राती है। परीचित है।
- (३) कालीमिर्च, सोंठ, सेंघानोन श्रीर संचर नोन-इन चारों को नागर पानके रसमें घोट कर, वर्रकी काटी हुई जगह पर लेप करनेसे फौरन श्राराम होता है। परीक्तित है।
- (४) ईसवगोलको सिरकेमें मिलाकर श्रौर लुश्राव निकाल कर पीनेसे वर्रका विप उतर जाता है।
- (५) हथेली भर घनिया खानेसे वर्रका जहर उतर जाता है। कोई-कोई ३ मुद्दी लिखते है।

- (६) काईको सिरकेमें मिलाकर, काटे हुए स्थानपर लेप करनें से वर्रका विष शान्त हो जाता है।
- (७) ख़तमी और खुब्बाज़ीको पानीमें पीसकर लुआब निकाल लो। इस लुआबको बर्रके काटे हुए स्थानपर मलो, शान्ति हो जायगी।
  - ( = ) बर्रके डंक मारे स्थानपरमक्खी मलनेसे आराम हो जाता है।
- ( & ) वर्रके काटे हुए स्थानपर शहद लगाने श्रौर शहद ही खाने से श्रवश्य लाभ होता है।
- (१०) मकोयकी पत्तियाँ, सिरकेमें पीसकर, वर्रके काटे हुए स्थानपर लगानेसे आराम होता है।
- (११) इक्कीस या सौ वारका घोया हुआ घी बर्रकी काटी हुई जगहपर लगानेसे आराम होता है।
- (१२) बर्रकी काटी हुई जगहको ३।४ बार गरम पानीसे घोने से लाभ होता है।
- (१३) हरे धनियेका रस, सिरकेमें मिलाकर, लगानेसे वर्रके काटे हुए स्थानमें शान्ति आ जाती है।
- (१४) कपूरको सिरकेमें मिलाकर लेप करनेसे बर्रका जहर शान्त हो जाता है। परीचित है।
- (१५) वड़ी बर्रके छत्तेकी मिट्टीका लेप करनेसे वर्रका विप शान्त हो जाता है। कोई-कोई इस मिट्टीको सिरकेमें मिलाकर लगानेकी राय देते हैं।
- (१६) तिलोंको सिरकेमें पीसकर लेप करनेसे वर्रका विष शान्त हो जाता है।
- (१७) गन्धकको पानीमें पीसकर लेप करनेसे वर्रका जहर नष्ट हो जाता है।
- (१८) जिसे वर्र काटे, अगर वह अपनी जीभ पकड़ ले, ता ज़हर उसपर असर नहीं करे।

- (१६) बर्रकी काटी हुई जगहपर ताजा गोवर रखनेसे फौरन आराम हो जाता है।
- (२०) वर्रकी काटी हुई जगहपर पहले गृगलकी धूनी दो। इसके वाद कोमल आकके पत्ते पीसकर गोला-सा वना लो। फिर उस गोलेको घीसे खुपड़कर, वर्रकी काटी हुई जगहपर वॉघ दो। इस उपायसे अत्यन्त लोहित ततैये या वर्रका विष मी शान्त हो जाता है।
- (२१) रालका परिषेक करनेसे, वर्रका वाकी रहा हुआ डंक या कॉटा निकल आता है।
- (२२) काली मिर्च, सींठ, संघानीन श्रीर काला नीन—इन सव को पकत्र पीसकर श्रीर वन-तुलसीके रसमें मिलाकर, वर्रकी काटी हुई जगहपर, लेप करनेसे वर्रका विप नष्ट हो जाता है।
- (२३) खतमी, खुद्याजी, खुरफा मकोय श्रीर काकनज—इन सबके स्वरस या पानीका लेप बर्रके विपको शान्त करता है।
- (२४) एक कपड़ा सिरकेमें मिगोकर श्रीर वर्फमें शीतल करके वर्रकी काटी जगहपर रखनेसे फीरन श्राराम होता है।
- (२.1.) निर्मेल मुलतानी मिट्टी या कपूर या काई या जौका आटा—इनमेंसे किसीको सिरकेमें मिलाकर वर्रकी काटी हुई जगह पर रखनेसे लाभ होता है।
- (२६) ताजा या हरे धनियेके स्वरसमें कपूर श्रीर सिरका मिलाकर, वर्रके काटे हुए स्थानपर रखनेसे फौरन शान्ति श्राती है। परीचित है।
- (२७) सेवका रुव्य, सिकजवीन, खट्टे अनारका पानी, ककड़ी का पानी, कासनीका पानी, काह और घनिया—ये सब चीर्जे खाने से वर्रके काटनेपर लाभ होता है।
- नोट—हिक्मतके ग्रन्थोंमें लिखा है, जब शहदकी मक्खी डक मारती है, तव उसका डक बसी जगह रह जाता है। मधुमक्खीके जहरका इलाज वर्रके इलाज

के समान है, यानी एककी दवा दूसरेके विषको शान्त करती है। चींटीके काटे श्रीर वर्र के काटेका भी एक ही हलाज है। बड़ी वर्र काटे या शरीरमें मवाद हो तो फस्ट खोलना हितकारी है।

- (२८) वर्र या ततैयेके काटते ही घी लगाकर सेक देना परी-चित उपाय है। इस उपायसे जहर जियादा जोर नहीं करता।
- (२६) काटे हुए स्थानपर श्राकका दूध लगा देनेसे भी वर्रका ज़हर शान्त हो जाता है।
- (३०) बर्रकी काटी हुई जगहपर घोड़ेके श्रगले पैरके टखनेका नाखून पानीमें घिस कर लगाना भी उत्तम है।
- (३१) वर्रके काटे स्थानपर ज्रा-सा गन्धकका तेजाब लगा देना भी श्रच्छा है।
- (३२) बहुत लोग वर्रके काटते ही दियासलाइयोंका लाल मसाला पानीमें धिस कर लगाते हैं या काटी हुई जगहपर दो बूँद पानी डाल कर दियासलाइयोंका गुच्छा उस जगह मसालेकी तरफ से रगड़ते हैं। फायदा भी होते देखा है। परीन्तित है।
- (३३) कहते है, कुनैन मल देनेसे भी वर्र श्रीर छोटे बिच्छूका विष शान्त हो जाता है।
  - (३४) दशांगका लेप करनेसे वरेका जहर फौरन उतर जाता है। नोट--दशागकी दवाएँ पृष्ट ३०२ के न० १ में जिखी है।
- (३५) स्पिरिट एमोनिया एरोमेटिक लगाने श्रौर चाय या काफी पिलानेसे वर्रका विष शान्त हो जाता है।



चींटीको संस्कृतमें "विपीलिका" कहते हैं। सुश्रुतमें—स्थूल-शीर्पा, संवाहिका, ब्राह्मिणका, श्रंगुलिका, कविलिका और चित्र-

1

वर्णा—छै तरहकी चींटियाँ लिखी है। इनके काटनेसे काटी हुई जगहपर स्जन, शरीरके श्रीर स्थानोंमें स्जन श्रीर श्रागसे जल जानेकी सी जलन होती है।

खेतों श्रीर घरों में चींटे, काली चींटी श्रीर लाल चींटी यहत देखी जाती है। इनके दलमें श्रसख्य-श्रनिग्ती चींटी चींटे होते है। श्रगर इन्हें मिठाई या किसी भी मीठी चीजका पता लग जाता है, तो दलके दल वहाँ पहुँच जाते है। ये सव श्रॅगरेजी फौजकी तरह कायदेसे कतार वॉध कर चलती है। इनके सम्बन्धमें श्रॅगरेजी श्रन्थों में वही श्रद्भुत-श्रद्भुत वातें लिखी है। यह वड़ा मिहनती जीच है।

लाल-काली चींटी छौर घडे-घडे चींटे, जिन्हें मकोडे भी कहते हैं, सभी आदमीको काटते हैं। चींटा बहुत बुरी तरहसे चिषट जाता है। काली चींटीके काटनेसे उतनी पीड़ा नहीं होती, पर लाल चींटीके काटनेसे तो आग-सी लग जाती और शरीरमें पित्ती-सी निकल आती है। अगर यह लाल चींटी खाने-पीनेके पदार्थों में सा ली जाती है, तो फीरन पित्ती निकल आती है, सारे शरीरमें ददोरे-ही-ददोरे हो जाते हैं। अत पानी सदा छानकर पीना चाहिये और खानेके पदार्थ इनसे बचाकर रखने चाहियें और सूब देस-भाल कर खाने चाहिएँ।

## चींटियोंसे बचनेके उपाय।

(१) चींटियों के विलमें "चकमक पत्थर" रखने श्रीर तेलकी धूनी देनेसे चींटियाँ विल छोवकर माग जाती है। कड़वे तेलसे चींटे-चींटी बहुत हरते है। श्रतः जहाँ ये जियादा हों, वहाँ कड़वे तेलके छींटे मारो श्रीर इसी तेलको श्रागपर हाल-हालकर धूनी दो।

(२) तेलमें पिसी हुई गंधक मिलाकर, उसमें एक कपड़ेका हुकड़ा भिगोकर श्राप जहाँ वॉध देंगे, वहाँ चींटियाँ न जायंगी। वहुतसे लोग ऐसे कपड़ोंको मिठाईके वर्तन या शर्वतोंकी वोतलोंके किनारों पर वाँध देते है। इस तरहके गंधक श्रीर तेलमें भीगे कपडेको लॉधने की हिम्मत चींटियोंमें नहीं।

# चींटीके काटनेपर नुसख़े ।

- (१) सॉपकी वमईकी काली मिट्टीको गोसूत्रमें भिगोकर चींटी के काटे स्थानपर लगाश्रो, फीरन श्राराम होगा। इस उपायसे विषेली मक्खी श्रीर मच्छरका विप भी नष्ट हो जाता है। सुश्रुत।
- (२) कालीमिर्च, सोंठ, सेंघानोन श्रौर कालानोन—इन सबको वनतुलसीके रसमें पीसकर लेप करने से चींटी, बर्र, ततैया श्रौर मक्खीका विष शान्त हो जाता है।
- (३) केशर, तगर, सोंठ श्रीर कालीमिर्च-इनको पानीमें पीस कर लेप करने से वर्र, चीटी श्रीर मक्खीका विष नष्ट हो जाता है।
- (४) सोया श्रौर संधानोन—इनका घीमें पीसकर लेप करने से चीटी, वर्र श्रौर मक्खीका विप नाश हो जाता है।

# ्रेक्षा काट-विष-नाशक नुसखे। इस्कारिक सुराविष-नाशक नुसखे।

अबिक दिमान वैद्यके विप-रोगियोंकी शीतल चिकित्सा करनी के सु कि चाहिये, पर कीड़ोंके विपपर शीतल चिकित्सा हानिकारक कि कि होती है, क्योंकि शीतसे कीट-विष वढ़ता है। सुश्रुतमें लिखा है:—

उप्णवर्ज्यो विधिः कार्या विषात्तीना विजानता । मुक्त्वा कीटविप तद्धि शीतेनाभिप्रवर्दते ॥ श्रीर भी कहा है — चूंकि विप श्रत्यन्त तीन्ण श्रीर गरम होता है, इसिलये प्रायः सभी विभों में शीतल परिषेक करना या शीतल छिड़के देने चाहियें, पर कीड़ोंका विप बहुत तेज़ नहीं होता, मन्दा होता है। इसके सिवा, उनके विपम कफवायुके श्रश् श्रधिक होते हैं, श्रतः कीड़ोंके विपम पसीना निकालने या सेक करनेकी मनाही नहीं हैं, परन्तु कहीं कहीं गरम सेककी मनाही भी है। मतत्वय यह है, चिकित्साम तर्क-वितर्क श्रौर विचारकी बड़ी ज़रूरत है। जिस विपम वात कफ हों, उसमें पसीने निकालने ही चाहियं क्योंकि कफके विप से प्राय स्जन होती है श्रौर स्जनमें स्वेदन कम करना या पसीने निकालना हितकारक है।

(१) वच, द्वींग, वायविष्ठग, संघानान, गजपीपर, पाठा, श्रतीस, स्रोंठ, मिर्च श्रौर पीपर इन टसोक्षा पानीके साथ सिलपर पीसकर पीने श्रौर इन्हींका काटे स्थानपर लेप करने से सब तरहके कीड़ों का विपनष्ट हो जाता है। इसका नाम "टयाङ्ग योग है। यह काण्यप मुनिका निकाला हुश्रा है।

नोट---यह दणाग योग श्रनेक वारका श्राजमृदा है । चृहेके काटेपर भी इस से फौरन लाभ होता है । सभी कीडॉके काटनेपर इसे लगाना चाहिये ।

- (२) पीपल, पाखर, वड़, गृलर श्रौर पारस पीपल,—इनकी छाल के। पानीके साथ पीसकर लेप करने से प्रायः सभी कीढ़ोंका विष नष्ट हो जाता है।
- (३) हींग, कृट, तगर, त्रिकुटा, पाढ़, वायविडंग, संघानान, जवाजार और श्रतीस—इन सबके। पानीके साथ एकत्र पीसकर लेप करने से कीड़ोंका ज़हर उतर जाता है।
- (४) कलिहारी, निर्विपी, तुम्बी, कड़वी तोरई श्रौर मूलीके वीज इन सबके। एकत्र कॉजीमें पीसकर लेप करने से कीड़ोंका विप नाश हो जाता है।

- (५) चौलाईकी जड़को पीसकर, गायके घीके साथ, पीने से कीड़ोंका विष नाश हो जाता है।
- (६) तुलसीके पत्ते श्रौर मुलहडीको पानीके साथ पीसकर पीनेसे कीड़ोंका ज़हर नाश हो जाता है।
- (७) सिरस, कटभी, श्रर्जुन, वेल, पीपर, पाखर, बड़, गूलर, श्रौर पारस पीपल,—इन सबकी छालोंको पीसकर पीने श्रौर इन्हीं का लेप करनेसे जौंकका विष शान्त हो जाता है।
- ( म ) हुलहुलके वीज २० माशे पीसकर खानेसे सभी तरहका कीट-विष नाश हो जाता है।
- ( ६ ) हल्दी, दारूहल्दी श्रीर गेरू—इनको महीन पीसकर, लेप करनेसे नाखुनों श्रीर दॉतोंका विप शान्त हो जाता है। परीचित है।
- (१०) कीड़ोंके काटे हुए स्थानपर तत्काल श्रादमीके पेशाबके तरड़े देने या सीचनेसे लाभ होता है।
- (११) सिरस, मालकॉगनी, श्रर्जुनवृत्तकी छाल, ल्हिसौडेकी छाल श्रौर वड़, पीपर, गूलर, पाखर श्रौर पारसपीपल—इन सबकी छालोको पानीमें पीसकर पीने श्रौर इन्हींका लेप करनेसे जौंकका जहर नष्ट हो जाता है। परीचित है।

नोट-जहरीले की दों के काटनेपर, काटे हुए स्थानका खून श्रगर जैंक लगवा-कर निकलवा दिया जाय श्रीर पीछे लेप किया जाय, तो बहुत ही जल्दी लाभ हो।

(१२) सिरसकी जड़, सिरसके फूल, सिरसके पत्ते श्रौर सिरसकी छाल तथा सिरसके वीज—इनका काढ़ा वना लो। फिर इसमें सोंठ, मिर्च, पीपर श्रीर सेंघानोन मिला लो। शेपमें शहद भी मिला लो श्रौर पीश्रो। "सुश्रत" में लिखा है, कीट-विषपर यह श्रच्छा योग है।

(१३) बर्र, ततैया, कनखजूरा, बिच्छू, डाँस, मक्खी श्रीर चींटी श्रादिके विपपर "श्रर्ककपूर" लगाना बहुत ही श्रच्छा है। परीचित है।

# बेल्लीके काटेकी चिकित्सा

😤 🎉 ल्लीके काटनेसे वड़ी पीड़ा होती है ! काटी हुई जगह ্বি ন্থি হিং স্থাই কৰে हो जानी है। স্থगर विल्ली काट खाय, **然無影然 तो नीचे लिखे उपाय करोः—** 

- (१) मुँहसे चूसकर या पछने लगाकर जहरको खींचो।
- (२) काटी हुई जगहपर प्याज श्रौर पोदीना पीसकर लगाश्रो । साथ ही पोदीना खाधो।
  - (३) काले टानेको पानीमें पीसकर लेप करो।
  - (४) काले तिलॉको पानीके साथ पीसकर लेप करो।

नोट-किसी भी लगानेकी दवाके साथ-साथ पोदीना खाना मत भूलो। विरुष्तीके काटे भादमीको पोढीना बहुत ही मुफीट है।

# ?÷\$෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯෯

ला श्रव्यल तो काटता नहीं, श्रगर काटता है, तो वड़ी 👊 वेदना होती है श्रीर दर्द सारे शरीरमें जल्दी ही फैल र्वे जाता है। श्रगर गर्भवती नौली मनुष्यका काट खाती है, तो मनुष्य मर जाता है, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं है। नौले के काटनेपर नीचे लिखे उपाय करोः—

- (१) काटी हुई जगहपर लद्दसनका लेप करो।
- (२) मटरके आटेको पानीमें घोलकर लेप करो।
- (३) कद्ये श्रञ्जीर पीसकर लेप करो।
- ( ४ ) श्रगर काटे हुए स्थानपर, फौरन, विना विलम्ब, नौलेका मास रख दो, तो तत्काल पीड़ा शान्त हो जाय ।

नोट—नौला भी कुत्तेकी तरह कभी-कभी बावला हो जाता है। बावला नौला जिसे काटता है, वह भी बावला हो जाता है। अगर ऐसा हो, तो वही दवा करो जो बावले कुत्तेके काटनेपर की जाती है।



- (१) नमक रूईमें भरकर घावपर लगाश्रो।
- (२) पपड़िया नोन शहदमें मिलाकर घावपर लगाश्रो।
- (३) वतख़ और मुर्ग़ीकी चर्वी लगाश्रो।
- (४) चर्वी, मक्खन श्रौर गुले रोगृन मिलाकर लगाश्रो।

नोट—ऐसे जीवोंके काटनेपर मवाद साफ करने श्रौर निकात्तने वाली दवाएँ जागानी चाहियें।

- (प्र) श्रंकोलके पत्तोंकी धूनी देनेसे श्रत्यन्त दुःसाध्य मछलीके डंककी पीड़ा भी शान्त हो जाती है।
- (६) कड़वा तेल, सत्तू और वाल—इनको एकत्र पीसकर धूनी देनेसे मछलीका विष दूर हो जाता है।
- (७) तेलमें इन्द्रजौ पीसकर लेप करनेसे मछलीके डंककी पीड़ा शान्त हो जाती है।



र्रे अत्राह्म दमीके काटने या उसके दॉत लगनेसे भी एक तरहका विष ४ अत्राह्म र के अक्षा चढ़ता है, श्रतः हम चन्द उपाय लिखते हैं.—

(१) जैतुनके तेलमें मोम गलाकर काटे हुए स्थानपर लेप करो।

- (२) श्रगूरकी लफड़ीकी राख सिरकेमें मिलाकर लेप करो।
- (३) सौसनकी जड़को सिरकेम पीसकर लेप करो।
- (४) सौफकी जड़की छालको शहदमें पीसकर लेप करो।
- (५) गन्दाविरोजा, जैतून, मोम श्रौर मुर्गेकी चरवी—इन सव को मिलाकर मल्हम बना लो। इसका नाम "काली मल्हम" है। इसके लगानेसे भूखे श्रादमीका काटा हुश्रा भी श्राराम हो जाता है।

नोट-भूखे श्रादमीका काटना बहुत ही बुरा होता है।

- (६) श्रगर काटी हुई जगह सूज जाय, तेा मुर्दासगको पानीम पीसकर लेप कर दो।
- (७) षाकलेका श्राटा, सिरका, गुले रोगन, प्याज. नमक, शहद श्रौर पानी,—इनमेंसे जो-जो मिलें, मिलाकर काटे स्थानपर लगा दो।
- ( = ) गोभीके पत्ते शहदमें पीसकर लगानेसे श्रादमीका काटा हुश्रा घाव श्राराम हो जाता है।

नोट—जपर जितने लेप श्रादि लिखे हैं, वे सब साधारण श्रादमी के काटने पर जगाये जाते हैं। भूखे श्राहमी के काटनेसे जियादा तकलीफ होती है। बावले कुत्ते के काटे हुए श्रादमी का काटना, तो बावले कुत्तेके काटनेके ही समान है, श्रत वैसे श्रादमी से खूब बची। श्रगर काट खाय, तो वही हलाज करो, जो बावले कुत्ते के काटने पर किया जाता है।

्रिंग्डर्जा के विषकी चिकित्सा। हैं। अविश्वास्त्र के विषकी चिकित्सा। हैं। अविश्वास्त्र के विषकी चिकित्सा।

हिकमतके प्रन्थोमें लिखा है, छिपकलीके काटनेसे घवराहट और

ज्वर होता है तथा काटे हुए स्थानपर हर समय दर्द होता रहता है क्योंकि छिपकलीके दाँत वही रह जाते हैं।

हिकमतमें छिपकलीके काटनेपर नीचे लिखे डपाय लिखे हैं:--

- (१) काटी हुई जगहमेंसे छिपकलीके दॉत निकालनेके लिये उस जगह तेल श्रीर राख मलो।
- (२) पहले काटी हुई जगहपर रेशम मलो, फिर वहाँ तेलमें मिला कर राख रख दो।
- (३) उपरोक्त उपायोंसे पीड़ा न मिटे, तो मुँहसे चूसकर ज़हर निकाल दो। फिर भूसीको पानीमें श्रीटाकर उस जगह ढालो।
- (४) थोड़ा-सा रेशम एक छुरीपर लपेट लो। फिर उस छुरी को काटे हुए स्थानपर रख कर, चारों तरफ खींचो। इस तरह छिपकलीके दॉत रेशममें इलक्ष कर निकल आवेंगे और पीड़ा शान्त हो जायगी।
- (५) ऊनके दुकड़ेको ईसबगोल श्रौर बबूलके गोंदके लुश्राब में भिगो कर, काटे हुए स्थानपर कुछ देर तक रखो। फिर एक साथ जोरसे उसके दुकड़ेको उठालो। इस तरह छिपकलीके दाँत काटे हुए स्थानसे बाहर निकल श्रावेंगे।

# इवान-विष-चिकित्सा। प्रमान-विष-चिकित्सा।

# बावले क्रुत्तेके लच्चण ।

्र्रं€.ऄ्र्रं श्रुत" में लिखा है, जब कुत्ते श्रीर स्यार प्रभृति चौपाये ﷺ जानवर उन्मत्त या पागल हो जाते हैं, तब उनकी दुम ्रिं€.ऄ्रं सीघी हो जाती है, तथा जाबड़े श्रीर कन्धे या तो ढीले हो जाते या श्रकड़ जाते हैं। उनके मुँहसे राल गिरती है। श्रक्सर वे श्रन्धे श्रीर वहरे भी हो जाते हैं श्रीर जिसे पाते हैं, उसीकी श्रोर दौड़ते हैं।

नोट---वावले कुरोकी पूँछ सीधी होकर लटक जाती है, मुँहसे लार वहुत वहती श्रोर गर्दन टेढ़ी-सी हो जाती है। उसकी अन जिधर लग जाती है, उधर हीको दौड़ता है। दूसरे कुत्तों श्रोर श्रादमियोंपर हमला करता है। कुरो उसे देखकर भागते हैं श्रोर जोग हल्ला करते हैं, पर वह वहरा या श्रन्धा हो जानेके कारण न कुछ सुनता है श्रोर न देखता है। ये श्राँदों-देखे लच्चण है।

हिकमतके प्रन्थोंमें लिखा है, जब कुत्ता वावला हो जाता है, उसकी हालत वदल जाती है। वावला कुत्ता खानेको कम खाता श्रीर पानी देखकर उरता श्रीर थर्राता है, प्यासा मरता है, पर पानी के पास नहीं जाता, श्रॉखें लाल हो जाती हैं, जीम मुंहसे वाहर लटकी रहती है; मुंहसे लार श्रीर काग टपकते रहते हे, नाकसे तर पदार्थ वहता रहता है। वावला कुत्ता कान ढलकाये, सिर कुकाये, कमर ऊँची किये श्रीर पूंछ दवाये—इस तरह चलता है, मानो मस्त हो। थोड़ी दूर चलता है श्रीर सिरके वल गिर पड़ता है। दीवार श्रीर पेड़ प्रभृतिपर हमले करता है। श्रावाज येंट जाती है श्रीर शब्छे कुत्ते उसके पास नहीं श्राते—उसे देखते ही भागते हैं।

# कुत्ते क्यों बावले हो जाते हैं ?

"सुश्रुत"में लिखा है—स्यार, कुत्ते, खरख, रीछ श्रीर घघेरे प्रभृति पश्चश्रोंके शरीरमें जब वायु—कफके दूषित होनेसे—दूषित हो जाता है श्रीर सक्षावहा शिराश्रोंमें ठहर जाता है, तब उनकी सज्ञा या बुद्धि नए हो जाती है, यानी वे पागल हो जाते हैं।

# पागल कुत्ते प्रभृतिके काटे हुएके लच्चण ।

जव वावला कुत्ता या पागल स्यार श्रादि मनुष्योंको काटते हैं, तव उनकी विपैली डाढ़े जहाँ लगती हैं, वह जगह सूनी हो जाती श्रोर वहाँसे बहुत-सा काला खून निकलता है। विष-बुक्ते हुए तीर श्रादि हथियारोंके लगने से जो लच्चण होते हैं, वही पागल कुत्ते श्रीर स्यार श्रादिके काटने से होते हैं, ये बात "सुश्रुत"में लिखी है।

# पागलपनके श्रसाध्य लच्चण ।

जिस पागल कुत्ते या स्यार श्रादिने मनुष्यका काटा हो, श्रगर मनुष्य उसीकी सी चेष्टा करने लगे, उसीकी सी बोली वोलने लगे श्रौर श्रन्य कियाश्रोंसे हीन हो जावे—मनुष्यके-से श्रौर काम न करे, तो वह मनुष्य मर जाता है।

जो मनुष्य अपने तई काटने वाले कुत्ते या स्यार आदिकी स्र्त को पानी या कॉचमें देखता है, वह असाध्य होता है। मतलब यह कि, काटनेवाले कुत्ते प्रभृतिके न होनेपर भी, अगर मनुष्य उन्हें हर समय देखता है अथवा कॉच—आईने या पानीमें उनकी स्रत देखता है, तो वह मर जाता है।

श्रगर मनुष्य पानीका देखकर या पानीकी श्रावाज सुनकर श्रक्स-मात् डरने लगे, तो समको कि उसे श्ररिष्ट है, श्रर्थात् वह मर जायगा।

नोट—जब मनुष्य कुत्तेके काटनेपर कुत्तेकी सी चेष्टा करता है, उसीकी सी बोली बोलता श्रोर पानीसे ढरता है, तब बोल-चालकी भाषामें उसे ''हड़कबाय'' हो जाना कहते हैं।

# हिकमतसे बावले कुत्तेके काटने के लच्छ ।

श्रगर वावला कुत्ता या कोई श्रोर बावला जानवर मनुष्यको काट खाता है, श्रीर कई दिन तक उस मनुष्यका इलाज नहीं होता, तो उस की दशा निकम्मी श्रोर श्रस्वाभाविक हो जाती है।

वावले कुत्ते या वावले स्यार श्रादिके काटने से मनुष्यको वड़े-बड़े शोच श्रीर विन्ता-फिक होते हैं, बुद्धि हीन हो जाती है, मुँह स्यूखता है, प्यास लगती है, बुरे-बुरे स्वप्नदीखते हैं, बजालेसे भागता है, श्रकेला रहता है, शरीर लाल हो जाता है, श्रन्तमं रोने लगता है श्रीर पानीसे डरकर भागता है, क्योंकि पानीमें उसे कुत्ता दीवता है। उसके शरीर में श्रीतल पसीने श्राते, वेहोशी होती श्रीर वह मर जाता है। कभी-कभी इन लक्षणोंके होनेसे पहले ही मर जाता है। यभी-कभी उन्ते की तरह भूकता है श्रथवा थोल ही नहीं सकता। उसके पेशाव द्वारा छोटा सा जानवर पिल्लेकी-सी स्रतमें निकलता है। पेशाव कभी-कभी काला श्रीर पतला होता है। किसी-किसीका पेशाव वन्द्र ही हो जाता है। वह दूसरे श्रादमीको काटना चाहता है। श्रगर कॉचमें श्रपना मुँद देसता है, तो नहीं पहचानता, क्योंकि उसे कॉचमें कुत्ता दीपता है, इसिलये वह कॉचसे भी पानीकी तरह डरता है। जो कुत्तेका काटा श्रादमी पानीसे डरता है, उसके बचनेकी श्राशा नहीं रहती।

यहुत वार, वावले कुत्ते के काटने के सात दिन वाद आदमी की दशा यदलती है। किसी-किसी की है महीने या चालीस दिन वाद यदलती है। कोई-कोई हकीम कहते हैं कि सात वरस वाट भी कुत्ते के काटे के चिह प्रकट होते हैं।

वावले कुत्ते या स्यार श्रादिका काटा हुत्रा श्रादमी—दशा विनद् जानेपर—जिसे काटता है, वह भी वैसा ही हो जाता है। इतना नहीं, जो मनुष्य वावले कुत्तेके काटे हुए श्रादमीका फुठा पानी पीता या फूठा खाता है, वह वैसाही हो जाता है।

नोट—यही वजह है कि, हिन्दुश्रॉमें किसीका भी—यहाँ तक कि माँ याप तकका भी कृठा खाना मना है। क्ठा खानेसे एक मनुष्यके रोग-दोप दूमरेसें चले जाते हैं श्रोर युद्धि नष्ट हो जाती है। मभी जानते हैं, कि कोढ़ीका कृठा खानेसे मनुष्य कोढ़ी हो जाता है।

जिसे वावला कुत्ता काटता है, उसकी हालत जल्दी ही एक तरहके उन्मादी या पागलकी सी हो जाती है। श्रगर यह हालत जोरपर होती है, तो रोगी नहीं जीता, श्रत ऐसे श्रादमीके इलाजमें देर न करनी चाहिये।

# वावले कुत्तेके काटे हुएकी परीचा।

वहुत वार, श्रॅंधेरेकी वजहसे या ऐसे ही श्रौर किसी कारण्से, काटने वाले कुत्तेकी सूरत श्रौर हालत मालूम नहीं होती, तब बड़ी दिकत होती है। श्रगर काटता है पागल कुत्ता श्रौर समक्ष लिया जाता है अच्छा कुत्ता, तव बड़ी भारी हानि श्रौर धोखा होता है। जब हड़कवाय हो जाती है—मनुष्य कुत्तेकी तरह भौंकने लगता है; पानीसे डरता या काँच श्रौर जलमें कुत्तेकी सूरत देखता है—तब फिर प्राण् वचनेकी श्राशा बहुत ही कम रह जाती है, इसिलये हम हिकमतके प्रन्थोंसे, वावले कुत्तेने काटा है या श्रच्छे कुत्तेने—इसके परीचा करनेकी विधि नीचे लिखते हैं। फौरन ही परीचा करके, चटपट इलाज श्रक्त कर देना चाहिये। श्रच्छा हो, श्रगर पहले ही वावला कुत्ता समक्षकर श्रारम्भिक या श्रक्तके उपाय तो कर दिये जाय श्रौर दूसरी श्रोर परीचा होती रहे।

## परीचा करनेकी विधि।

- (१) श्रख़रोटकी मीगी कुत्तेके काटे हुए घावपर एक घरटे तक गखो। फिर उसे वहाँसे उठाकर मुर्गेके सामने डाल दो। श्रगर मुर्गा उसे न खाय या खाकर मर जाय, तो समक्षो कि बावले कुत्तेने काटा है।
- (२) एक रोटीका टुकड़ा कुत्तेके घावके बलगम या तरीमें भर कर कुत्तोंके श्रागे डालो। श्रगर कुत्ते उसे न खाय या खाकर मर जाय, तो समको कि वावले कुत्तेने काटा है।
- (३) रोगीको करौंदेके पत्ते पानीमें पीसकर पिलाश्रो । जिसपर विपका श्रसर न होगा, उसे क्य न होंगी, पर जिसपर विषका श्रसर होगा, उसे क्य होंगी । श्रफीम श्रौर घत्रे श्रादिके विषोंके सम्बन्ध

में जब सन्देह होता है, तव इस उपायसे काम लेते है। कुत्ते आदिके विपपर इस तरह परीज्ञा करनेकी वात कहीं लिखी नहीं देखी।

## हिकसतसे आरम्भिक उपाय।

"तिच्चे श्रकवरी" वगैरः हिकमतके ग्रन्थोंमें वावले कुत्तेके काटने पर नीचे लिखे उपाय करनेकी सलाह दी गई है:—

- (१) वावले कुत्तेके काटते ही, काटी हुई जगहका खून निचोड़ कर निकाल दो अथवा घावके गिर्द पछने लगाओ । मतलव यह, कि हर तरहसे वहाँके दूपित रुधिरको निकाल दो, क्योंकि खूनको निकाल देना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सींगी लगाकर खून-मिला जहर चूसना भी अच्छा है।
- (२) रोगीके घावको नश्तर वगैर.से वीरकर चौड़ा कर दो, जिससे दूपित तरी श्रासानीसे निकल जाय। घावको कम-से कम ४० दिन तक मत भरने दो। श्रगर घावसे श्रपने-श्राप बहुत-सा खून निकले, तो उसे वन्द मत करो। यह जल्दी श्राराम होनेकी निशानी है।
- (३) रोगीको पैटल या किसी सवारीपर वैठाकर मृय दें। हाम्रो, जिससे पसीने निकल जायॅ, क्योंकि पसीनेंका निकलना श्रन्छा है, पसीनोंकी राहसे विप बाहर निकल जाता है।
- (४) श्रगर भूतसे घाव भर जाय, तो उसं दोवारा चीर दो श्रार उसपर ऐसी मरहम या लेप लगा दो, जिससे विप तो नष्ट हो पर घाव जल्दी न भरे। इस कामके लिये नीचेके उपाय उत्तम है:—
- (क) लहसन, प्याज और नमक—तीनोंको कूट-पीसकर धावपर लगान्रो।
  - (ख) लहसन, जावशीर, कलांजी श्रीरसिरका-इनका लेप करो।
- (ग) रात १ भाग, नमक २ भाग, नौसादर २ भाग श्रौर जावणीर ् ३ माग ले लो। जावशीरको सिरकेमें मिलाकर, उसीमें राल, नमक

श्रीर नौसादरको भी पीसंकर मिला दो। इस मरहमके लगानेसे घाव भरता नहीं—उल्टा घायल होता है।

- (५) जबिक कुत्तेके काटे श्रादमीके शरीरमें विष फैलने लगे श्रीर दशा बदलने लगे, तव बादीके निकालनेकी जियादा चेष्टा करो। इस कामके लिये ये उपाय उत्तम हैं:—
- (क) तिरियाक अरबा और दवा-उस्सुरतान रोगीको सदा खिलाते रहो। जिस तरह वैद्यकमें "अगद" है, उसी तरह हिकमत में "तिरियाक" हैं।
- ( ख ) जिस कुत्तेने काटा हो, उसीका जिगर भूनकर रोगीको खिलाश्रो।
  - (ग) पाषाणभेद इस रोगकी सबसे श्रच्छी दवा है।
- (घ) नहरी कीकडे १०॥ माशे, पाषाणभेद १०॥ माशे, कुँदरु गोंद १०॥ माशे, पोदीना १०॥ माशे श्रीर गिलेमख़त्म ३५ माशे—इन सवको पीस-कूटकर चूर्ण वना लो। इसकी मात्रा ३॥ माशेकी है। इस चूर्णसे बड़ा लाभ होता है।
- (६) कुत्तेके काटे छादमीको तिरियाक या पेशाव जियादा लाने वाली दवा देनेसे पानीका भय नहीं रहता।
- (७) कुत्तेका काटा श्रादमी पानीसे डरता है—प्यासा मर जाता है, पर पानी नहीं पीता। रोगी प्यासके मारे मर न जाय, इसिलये एक वड़ी नलीमें पानी भर कर उसे उसके मुँहसे लगा दो श्रौर इस तरह पिलाश्रो, कि उसकी नज़र पानीपर न पड़े। प्यास श्रौर खुश्की से न मरने देनेके लिये, तरी श्रौर सर्दी पहुँचानेकी चेष्टा करो। ठएडे शीरे, तर भोजन श्रौर प्यास बुक्तानेवाले पदार्थ उसे खिलाते रहो।
- (=) तीन मास तक घावको मत भरने दो। काटे हुए सात दिन बीत जायँ, तब "आकाशबेल" या "हरड़का काढ़ा" रोगीको पिलाकर शरीरका मवाद निकाल दो।

(६) रोगीको पथ्यसे रखो। मांस, मल्ली, श्रचार, चटनी, सिरका, दही, माठा, खटाई, गरम श्रीर तेज पदार्थ उसे न दो। कॉसीकी थालीमें खानेको मत खिलाश्रो श्रीर वर्षण मत देखने दो। नदी, तालाव, क्श्रा श्रीर नहर श्रादि जलाशयोंके पास उसे मत जाने दो। पानी भी पिलाश्रो, तो नेज वन्द करवाकर पिलाश्रो। हर तरह पानी श्रीर सर्दीसे रोगीको वचाश्रो।

्रायुर्वेद्के मतसे बावले कुत्तोंके कुर्वे

वैद्यक-प्रन्थोंमें लिखा है, वावले कुत्तेके काटते ही, फीरन, नीचे लिखे उपाय करोः—

- (१) दाढ़ लगे स्थानका खून निचोड़ कर निकाल दो। खून निकाल कर उस स्थानको गरमागर्म घीसे जला दो।
- (२) घावको घीसे जलाकर, सर्पेचिकित्सामें लिखी हुई महा अगद आदि अगदोंमेंसे कोई अगद घी और शहद आदिमें मिलाकर पिलाओ अथवा पुराना घी ही पिलाओ।
- (३) श्राकके दूधमें मिली हुई दवाकी नस्य देकर, सिरकी मलामत निकाल दो।
  - (४) सफेद पुनर्नवा श्रौर घत्रेकी जड़ थोड़ी-थोड़ी रोगीके। हो।
- (५) तिलका तेल, श्राकका दूध श्रौर गुड़—बावले कुत्तेके विप की इस तरह नए करते हैं, जिस तरह वायु या हवा वादलोंका उड़ा देती है। तिलीका तेल गरम करके लगाते है। तिलोंकी पीसकर धावपर रखते हैं। श्राकके दूधका घावपर लेप करते है।
- (६) लोकमें यह वात प्रसिद्ध है कि, वावले कुत्तेके काटे श्रादमी को "हड़कवाय" न होने पावे। श्रगर हो गईतो रोगोका वचना कठिन है।

इसके लिये लोग उसे काँसीकी थाली, श्राइना, पानी श्रीर जलाशयों से दूर रखते हैं। वैद्यकमें भी, विष श्रपने-श्राप कुपित न हो जाय इसलिये, दवा खिलाकर स्वयं कुपित करते है। जब विषका नक़ली कोप होता है, तब रोगीको जल-रहित शीतल स्थानमें रखते हैं। वहाँ रोगीकी नक़ली या दवाके कारणसे हुई उन्मत्तता शान्त हो जाती है। "सुश्रुत"में ऐसी नकली पागलपन कराने वाली दवा लिखी है:—

शरफोंकेकी जड़ १ तोले, धत्रेकी जड़ ६ माशे श्रौर चाँवल ६ माशे—इन तीनोंको चाँवलोंके पानीके साथ महीन पीसकर गोला सा बना लो। फिर उसपर पाँच-सात घत्रेके पत्ते लपेटकर पका लो श्रौर कुत्तेके काटे हुएको खिलाश्रो। इस दवाके पचते समय, श्रगर उन्मत्तता—पागलपन श्रादि विकार नजर श्रावें, तो रोगीको जलरिहत शीतल स्थानमें रख दो। इस तरह करनेसे दवाकी वजह से उन्माद श्रादि विकार शान्त हो जाते हैं। श्रगर फिर भी कुछ विष-विकार बाक़ी रहे दीखें, तो तीन दिन या पाँच दिन बाद फिर इसी दवाकी श्राधी मात्रा दो। दूसरी बार दवा देनेसे सब विष नष्ट हो जायगा। जब विष एकदम नष्ट हो जाय, रोगीको स्नान कराकर, गरम दूधके साथ शालि या साँठी चाँवलोंका भात खिलाश्रो।

यह दवा इस लिये दी जाती है कि, विष स्वय कुपित न हो, वरन इस दवासे कुपित हो। क्योंकि अगर विष अपने-आप कुपित होता है, तो मनुष्य मर जाता है और अगर दवासे कुपित किया जाता है, तो वह शान्त होकर निःशेष हो जाता है। यह विधि बड़ी उत्तम है। वैद्योंको अवश्य करनी चाहिये।

सूचना—कुत्तेके काटेके निर्विष होनेपर उसे स्नान श्रादि कराकर, तेज वमन विरेचनकी दवा देकर शुद्ध कर लेना बहुत हो जरूरी है, क्योंकि श्रार बिना शोधन किये घाव भर भी जायगा, तो विष समय पाकर फिर कुपित हो सकता है। चूंकि वमन-विरेचनका काम बहा कठिन है, श्रतः इस प्रकारका ह्लाज वैद्यों को ही करना चाहिये। वाग्महने लिखा है —

## ज्रर्कज्ञीरयुत चास्य योज्यमाशु विरेचनम् ।

आकका दूध-मिला हुश्रा जुलाव कुत्तेके काटे हुएको जल्दी हीं देना चाहिये।

नोट—म्राकका दूध, तिलका तेल, तिलकुट, गुड, धत्रेकी जड श्रीर सफेद पुनर्नवा—विपलपरा,—ये सब क्रोके काटेको परम हितकारी है।



श्रभी गत वैशाख स० १६८० मं, हम श्रपनी कन्याकी शाटी करनें मश्रुरा गये थे। हमारे पासके घरमें एक मनुष्यके। कुत्तेने काटा। हमारे यहाँ, कामवनसे, हमारे एक नातेदार श्राये थे। उन्होंने कहा, कि नीचे लिखे उपायसे श्रनेक मनुष्य पागल कुत्तेके काटनेपर श्राराम हुए हैं। इसके सिवा, हमने उनके कहनेसे पहले भी इस उपायकी तारीफ दिहातके लोगोंसे सुनी थी'—

पहले कुत्तेके काटे स्थानपर चिरागका तेल लगाओ । फिर लाल मिर्च पीसकर जलममें दाव दो । ऊपरसे मकड़ीका सफेद जाला घर दो और वहाँ कसकर पट्टी वॉघ दे। ।

इस उपायको श्रोरतें भी जानती हैं। यह उपाय बहुत कम फेल होता है। "वैद्यकल्पतरु"में एक सज्जन लिसते हैं:—

- (१) पागल कुत्तेके काटते ही, उसके काटे हुए भागका काट कर जला दो।
- (२) विप दूर हेा जानेपर, रोगीका खानेके लिये स्नायु शिथिल करने वाली दवाऍ—श्रफीम, भॉग या वेलाडेाना प्रभृति दे।।
- (३) अगर कुत्तेका काटा हुआ आदमी अधिक अफीम पचाले, तो उससे विपके कीडे निकल जावें और रोगी वच जावे।

(४) कुकुरवेल नामकी वनस्पति पिलाने से खूब दस्त श्रौर कृय होते श्रौर विषेले जन्तु मरकर निकल जाते हैं।

कुत्तेके काटनेपर नीचेके लेप उत्तम हैं:—

- (१) लहसनका सिरकेमें पीसकर घावपर लेप करो।
- (२) प्याजका रस शहदमें मिलाकर लेप करो।
- (३) कुचला श्रादमीके मूत्रमें पीसकर लगाश्रो।
- (४) कुचला शरावमें पीसकर लगाश्रो।
- (५) शुद्ध कुचला, शुद्ध तेलिया विप श्रौर शुद्ध चौिकया सुद्दागा—इन्हें समान-समान लेकर पीस लो श्रौर रख दो। इसमें से रत्ती-रत्ती भर दवा खिलाने से, बावले कुत्तेका काटा, २१ दिनमें, ईश्वर-कृपासे, श्राराम हो जाता है।
- (६) व्हिसौढ़ेके पत्ते १ तोले श्रौर काली मिर्च १ माशे—श्राध पाव जलमें घोटकर १ या १५ दिन पीने से कुत्तेका काटा श्रादमी श्राराम हो जाता है।
- (७) दोनो जीरे श्रौर काली मिर्च पीसकर १ महीने तक पीनेसे कुत्तेका विष शान्त हे। जाता है।
- ( म ) श्रगर कुत्तेके काटने से शरीरपर कोढ़के से चकत्ते हो जाय, तो श्रामलासार गंधक ६ माशे, नीलाथाथा ६ माशे श्रौर जमालगोटा ६ माशे—तीनोंको पीस-छानकर घीमें मिला दे। फिर उस घीको ताम्बेके वर्तनमें रखकर, १०१ वार धाश्रो। इस घीको शरीर में लगाकर ३ घटे तक श्राग तापे। श्रगर तापने से सारे शरीरपर बाजरेके से दाने हो जायँ, तो दूसरे दिन गावर मलकर नहा डालो। वस, सब शिकायतें रफा हो जायँगी।

नोट-इस घीको श्राँखों श्रीर गलेपर मत लगाना । मतलब यह कि, इसे गलेसे ऊपर मत लगाना ।

## 

(१) कड़वी तोरईका रेशे समेत गूदा निकाले। फिर इस गूदेकी एक पाव पानीमें आध घएटे तक भिगा रखे। शेषमें, इसकी मसल-छानकर, वलानुसार, पॉच दिन तक, नित्य, सवेरे पीओ। इस से दस्त और कय होकर विप निकल जाता है। वावले कुत्तेका कैसा भी विप क्यों न हो, इस दवासे अवश्य आराम हो जाता है, बशर्चें कि आगु हो और जगदीशकी रूपा हो।

नोट---वरसात निकत जाने तक पथ्य रखना बहुत जरूरी है। कदबी तोरई' जगजी होनी चाहिये।

(२) कुकुर भॉगरेकेा पीसकर पीने श्रौर उसीका लेप करने से कुत्तेका विप नष्ट हेा जाता है।

नीट—भॉॅंगरेके पेड़ जलके पासकी जमीनमें बहुत होते हैं। इनकी शार्खी में कालापन होता है। पत्तोंका रस काला सा होता है। सफेट, काले श्रौर पीले—तीन तरहके फूर्लोंके भेदसे ये तीन तरहके होते हैं। इसकी मात्रा २ मारोकी है।

(३) श्राकके दूधका लेप कुत्ते श्रीर विच्छूके काटे स्थानपर लगानेसे श्रवश्य श्राराम हे। जाता है। बहुत ही उत्तम येाग है।

नोट---ऊपरके तीनों नुसखे श्राजमूटा है। श्रनेक वार परीक्षा की है। जिन की जिन्दगी थी, वे वच गये। ''वैद्यसर्वस्व''में जिखा है:---

विपमर्कपयो लेपः श्वानवृश्चिकयोर्जयेत् । कौकुरु पानलेपाभ्यामथश्वानविप हरेत् ॥ अर्थं वही है जो न० २ भ्रीर ३ में लिखा है ।

(४) श्रगर किसीका पागल कुत्ता या पागल गीदड़ काट खाय, तो तत्काल, विना देर किये, सफेद श्राकका दूघ निकालकर, उसमें थाड़ा सा सिन्दूर मिलाकर, उसे कईके फाहेपर रखकर, काटे हुए स्थानपर रखकर बाँघ दो। इस तरह नियमसे, रोज, ताजा श्राकके दूधमें सिन्दूर मिला-मिलाकर बाँघो। कितने ही दिन इस उपायके करनेसे श्रवश्य श्राराम हो जायगा। जब रूई सूख जाय, उतार फेंको। परीचित है।

- नोट-इस रोगमें पथ्य पालनकी सख़त ज़रूरत है। मास, मछली, श्रचार, चटनी, सिरका, दही, माठा श्रीर खटाई श्रादि गरम श्रीर तीच्ण पटार्थ-श्रपथ्य हैं।
- (५) त्रगर वावला कुत्ता काट खाय, तो पुराना घी रोगीको पिलाश्रो। साथ ही दूघ श्रौर घी मिलाकर काटे हुए स्थानपर सींचो यानी इनके तरड़े दे।।
- (६) सरफोंकेकी जड़ श्रौर धत्रेकी जड़ इन दोनोंको चाँवलों के पानीमें पीसकर, 'गिला बना लो। फिर उसपर धत्रेके पत्ते लपेट दें। श्रौर छायामें वैठकर पका लो। फिर निकालकर रोगीके। खिलाश्रो। इससे कुत्तेका विप नष्ट हो जाता है।
  - (७) घतूरेकी जडको दूधके साथ पीसकर पीनेसे कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है।
  - ( = ) श्रकोलकी जड़ चॉवलोंके पानीके साथ पीसकर पीनेसे कुत्तेका विप दूर हो जाता है।
  - ( ६ ) कठूमरकी जड़ श्रौर धत्रेका फल—इनके। एकत्र पीसकर, चाँवलोंके जलके साथ पीनेसे कुत्तेका विष दूर हे। जाता है।

नोट-कठूमर गूलरका ही एक भेट है।

- (१०) श्रकेालकी जड़के श्राठ तेाले काढ़ेमें चार तेाले घी डाल कर पीनेसे कुत्तेका विष नष्ट हेा जाता है। परीचित है।
- (११)लहसन, कालीमिर्च, पीपर, बच श्रौर गायका पित्ता—इनसब के। सिलपर पीसकर लुगदी बना लो। इस दवाके पीने, नस्यकी तरह सुंघने, श्रंजन लगाने श्रौर लेप करनेसे कुत्तेका विष उतर जाता है।

नोट-यह एक ही दवा पीने, त्रेप करने, नाकमें स् घने श्रीर नेत्रोंमें श्रॉजनेसे कुत्तेके काटे श्रादमीको श्राराम करती है।

- (१२) जलवेंतकी जड़ श्रीर पत्ते तथा क्रूट—इन दोनोंकी जलमें पका श्रीर शीतल करके पीनेसे कुत्तेका विप दूर हो जाता है। परी-चित है।
- (१३) जलवंतके पत्ते श्रीर उसीकी जड़को कूट लो। फिर उन्हें पानीमें डालकर काढा कर लो। इस काढ़ेको छानकर श्रीर शीतल करके पीनेसे कुत्तेका विप नष्ट हो जाता है। परीचित है।
- (१४) जगली कड़ची तोरईके काढ़ेमें घी मिलाकर पीनेसे वमन होतीं और विष उतर जाता है। परीचित है।

नोट—यह नुसख़ा, कुत्तेके विषों थाटि श्रनेक तरहके विषोंपर चलता है। सभी तरहके विषोंमें वमन कराना सर्वश्रेष्ट उपाय हे थार इस दवासे वमन हो कर विष निकल जाता है।

(१५) "तिब्वे श्रकवरी" में लिया है, जो कुत्ता काटे उसीका थोड़ा-सा खून निकालकर, पानीमें मिलाकर, कुत्तेके काटे श्राटमीके। पिलाश्रो। इसके पीनेसे वावले कुत्तेका विप श्रसर न करेगा।

नोट-पह उसी तरहका नुमन्ता है, जिस तरह हमारे श्रायुवेटमें जो साँप काटे, उसीकी काटनेकी सलाह टी गई है। काटनेसे माँपका खून रोगीके पेटमें जाता है श्रीर उसके विषको चढने नहीं देता।

(१६) कुत्तेके काटे स्थानपर, कुबला आदमीके पेशायमें श्रीटा कर श्रीर फिर पीसकर लेप करनेसे बढ़ा लाभ होता है।

नोट—साथ ही कुचलेको शरावमें छोटाकर, उसकी छाल उतार फेको । फिर उसमेंसे एक रत्ती रोज कुरोके काटे ष्रादमीको खिलाछो । ष्रथवा कुचलेको पानी में छोटाकर छोर थोदा गुड़ मिलाकर रोगीको खिलाछो । कुचलेकी मात्रा जियादा न होने पावे । वावले कुरोके काटनेपर कुचला सर्वोत्तम दवा है। कई वार परीचा की है।

- (१७) जो कुत्ता काटे, उसीकी जीमका काटकर जला ले। किर उसकी राखका काटे हुए घावपर छिड़को। इस उपायसे जहर
  - (१८) तलैना नामक द्वाको डिव्यीमें रखकर वन्द कर देा श्रीर

भीतर ही स्खने दे। किर इसके। एक चने भर लेकर, थे। ड़ेसे गुड़में मिलाकर, कुत्तेके काटे आदमीके। खिलाओ। इसके सेवन करने से कुत्ते के काटने से वावला हुआ आदमी भी आराम हो जाता है। एक हकीम साहब इसे अपना आजमूदा नुसख़ा कहते हैं।

- (१६) श्रंग्रकी लकड़ीकी राख सिरकेमें मिलाकर कुत्तेके काटे स्थान पर लगानेसे लाभ होता है।
- (२०) लाल वानातके दुकडेके चने-चने समान सात दुकड़े काट लो। फिर हर दुकडेको गुड़में मिलाकर, सात गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंके खानेसे कुत्तेका काटा श्राराम हो जाता है। यह एक श्रॅगरेजका कहा हुश्रा नुसखा है।
- (२१) जिस कुत्ते ने काटा हो, उसीके वाल जलाकर राख कर लो। इस राखको काटे स्थानपर छिड्को। श्रवश्य लाभ होगा।
- (२२) कलौंजीकी जवारस कुत्तेके काटे श्रादमीको बड़ी मुफीद है। इसे खाना चाहिये।
- (२३) कुत्तेकी काटी जगहपर मूलीके पत्ते गरम करके रखनेसे श्रवश्य लाभ होता है।
  - (२४) कुत्तेके काटे स्थानपर चूहेकी मैंगनी पीसकर लगाश्रो।
  - (२५) कुत्तेके काटे स्थानपर सम्हालूके पत्ते पीसकर लेप करो।
- (२६) बाजरेका फूल—जो बालके श्रन्दर होता है—एक माशे भर लेकर, गुड़में लपेटकर, गोली बनाकर, रोज खिलानेसे कुत्तेका काटा श्राराम हो जाता है।
- (२७) चालीस माशे कलौंजी फॉककर, ऊपरसे गुनगुना पानी पीनेसे कुत्तेके काटेको लाम होता है। तीन दिन इसे फॉकना चाहिये।
- (२८) कुत्तेके काटे स्थानपर पछने लगाने यानी खुरचने श्रीर खून निकाल देनेके वाद राईको पीसकर लेप करो। श्रच्छा उपाय है।
- (२६) विजयसार श्रौर जटामासीको सिलपर पीसकर पानीमें छान लो। फिर एक "मातुलुगका फल" खाकर ऊपरसे यही छना

हुश्रा दवाका पानी पीलो। इस नुसखेसे पागल कत्तेका काटा निश्चय ही श्राराम हो जाता है।

- (३०) "तिब्वे श्रकवरी"में लिखा है, कुत्तेके काटे स्थानपर सिरका मलो या ऊनको सिरकेमें भिगोकर रखो। श्रगर सिरकेमें थोड़ा सा गुले रोगन भी मिला दो तो श्रौर भी श्रन्छा।
- (३१) कुत्तेके काटे स्थानपर थोड़ा सा पपड़िया नोन सिरकेमें मिलाकर वॉध दो श्रौर हर तीसरे दिन उसे वदलते रहो।
- (३२) प्याज, नमक, शहद, पपिक्या नोन श्रौर सिरका—इनको मिलाकर लगानेसे कुत्तेका काटा श्राराम हो जाता है।
- (३३) नमक, प्याज, तुतली, वाकला, कड़वा वादाम श्रीर साफ शहद—इनको मिलाकर कुत्तेके काटे स्थानपर लगानेसे श्राराम होता है।
- (३४) घत्रेके शोधे हुए वीज इस तरह खाय—पहले दिन १, दूसरे दिन २, तीसरे दिन ३—इस तरह २१ दिन तक रोज एक-एक वीज घढ़ाया जाय। फिर इक्कीस वीज खाकर, रोज एक-एक वीज घटा कर खाय श्रीर १ पर श्रा जाय। इस तरह घत्रेके वीज वढ़ा-घटाकर खानेसे कुत्तेका विप निश्चय ही नष्ट हो जाता है, पर वीजोंको शास्त्र-विधिसे शोधे विना न खाना चाहिये।

नोट-धत्रेके यीनोंको १२ घण्टे तक गोमूत्रमें मिगो रखो, फिर निकालकर सुखा जो श्रीर उनकी भूसी दूर कर दो। वस इस तरह वे शुद्ध हो जायेँगे।



### वर्णन।

※※※※ के निर्विप श्रीर विपैली दोनों तरहकी होती है। निर्विप ※ जों ※ जोंके खून विगढ़ जानेपर शरीरपर लगाई जाती हैं। ये ※※※※ मैला या गन्दा खून पीकर मोटी हो जाती श्रीर फिर गिर पढ़ती है। जोंकोंका घन्घा करनेवालोंको ज़हरी जोंकें न पालनी चाहियें, क्योंकि ज़हरीली जींकोंके काटनेसे खुजली, स्जन, ज्वर श्रीर मूच्छों होती है। कोई-कोई लिखते हैं,—जलन, पकाव, विसर्प, खुजली श्रीर फोड़े-फुन्सी भी होते हैं। कोई सफेद कोढ़का हो जाना भी कहते हैं।

विषेली जौंकोंकी पहचान।

विषेती जोंकें तात, सफेद, घोर काती, बहुत चपत, बीचसे मोटी, रोपॅ वाली श्रीर इन्द्रघनुषकी-सी घारी वाली होती हैं। इन्हीं के काटनेसे उपरोक्त विकार होते हैं।

श्रासाम श्रीर दार्जिलिंगकी तरफ ये पॉवोंमें चिपट जातीं श्रीर वड़ी तकलीफ देती हैं, श्रत जङ्गलोंमें फिरनेवालोंको टखने तक जूते श्रीर पायजामा पहनकर घूमना चाहिये।

# चिकित्सा ।

सिरस, मालकॉगनी, श्रर्जुनकी छाल, व्हिसौड़ेकी छाल श्रीर बड़, पीपर, गूलर, पाखर श्रीर पारसपीपल—इन सबकी छालों को पानीमें पीसकर पीने श्रीर लगानेसे जौंकका काटा हुश्रा श्राराम हो जाता है।

नोट-जाँकका विष नाश करनेवाले और नुसखे 'कीट-विष-चिकित्सा'में लिखे हैं।

# वटमलभगानक उपाय।

खाटोंके अन्दर रहते हैं। कलकत्तेमें तो दीवारों, किताबों, जी कि तिजोरियोंकी सन्घों और कपड़ोंमें बाज़-बाज़ वक्त बुरी कि तरहसे भर जाते हैं। रातको चींटियोंकी-सी कृतार निकलती है। तड़का होनेसे पहले ही ये अपने-अपने स्थानोंमें जा छिपते हैं। ये मनुष्यका खून पी-पीकर मोटे होते और रातको नीद अर सोने नहीं देते। श्रगर इनसे पचना चाहो तो नीचे लिएे उपाय फरो'-

- (१) विस्तर, तिकये श्रीर गई खूव लाफ रघो। उन्हें दूसरे तीसरे दिन देखते रहो। चादरोंको रोज़ या दृसरे नीसरे दिन घो लो या धुलवा लो। पलॅगॉपर किरमिच या श्रोर कोई फपड़ा इस तरह मढ़वालो, कि खटमलॉके रहनेको जगह निमलं।
- (२) जब सफेदी करात्रो, चूनेमें थोड़ी-सी गन्धक भी मिला दो। इस तरह सफेदी करानेसे खटमल दीवारामें न रहेंगे।
  - (३) घर श्रीर साटोंमें गन्धककी धृनी दो।
- (४) जिन चीजोंसे ये न निकलते हों, उनमें गधकका धृश्रॉ पहुँचाश्रो। श्रथवा मरुवेके काढ़ेमें नीलाथोधा मिलास्र उस पानी से उन्हें घो डालो श्रोर घरको भी उसी जलसे घोशो। मकने श्रीर गन्धककी वू खटमलोंको पसन्द नहीं।

# होर श्रोर चीतेक किये जल्मोंकी चिकित्सा।

होकर, वह स्थान स्ज जाता श्रीर वहता तथा व्यर हो श्राना है।

"तिन्वे श्रकवरी" में लिया है, चीते श्रीर शेर प्रभृति जानवरांके दाॅतों श्रीर पञ्जोमें जहर होता है। श्रत पहले पछने लगाकर विप निकालना चाहिये, उसके वाद लेप वगैरह करने चाहियें।

(१) चाय श्रौटाकर, उसीसे शेरका किया हुआ घाव घोश्रो। फौरन श्राराम होगा।

- (२) पछनोंसे मवाद निकाल कर, जरावन्द, सौसनकी जड़ श्रौर शहद—इन तीनोंको मिलाकर शेर इत्यादिके किये हुए घावों पर लेप करो।
- (३) ताम्वेका बुरादा, सौसनकी जड़, चॉदीका मैल, मोम श्रौर जैतूनका तेल—इन सबको मिलाकर घाव पर लगाश्रो। इस मरहम से शेर, चीते, वाघ, भेड़िये श्रौर बन्दर श्रादि सभी चौपायोंके किये हुए घाव श्राराम हो जाते हैं।
- (४) श्रगर सिंह या शेरका वाल किसी तरह ला लिया जाता है तो वैठते समय पेटमें दर्द होता है। शेरका वाल लाने वाला श्रादमी श्रगर श्रराडके पत्तेपर पेशाब करता है, तो पत्तेके टुकड़े-टुकड़े हो जाते है। यही शेरका वाल लानेकी पहचान है। श्रगर शेरका वाल लाया हो श्रौर परीचासे निश्चय हो जाय, तो नीचे लिखे उपाय करो —
  - (क) कसौदीके पत्तोंका स्वरस ३ दिन पीश्रो।
  - (ख) तीन चार भींगे निगल जाश्रो।
- (५) भेड़िया, बाघ, तेंदुस्रा, रीछ, स्यार, घोड़ा श्रीर सींगवाले जानवरोंके काटे हुए स्थान पर तेल मलना चाहिये।
- (६) मोखेके बीज, पत्ते या जड़--इनमेंसे किसी एकका लेप करनेसे भेड़िये श्रौर बाघ श्रादि नं० ५ में लिखे जानवरोंका विष नष्ट हो जाता है।
- (७) ईख, राल, सरसों, धत्रेके पत्ते, श्राकके पत्ते श्रौर श्रर्जुन के फूल—इन सबके। मिलाकर, इनकी धूनी देनेसे स्थावर श्रौर जंगम देानो तरहके विष नाश हो जाते हैं। जिस जगह यह धूनी दी जाती है वहाँ सर्प, मैंडक पवं श्रन्य कीड़े कुछ भी नहीं कर सकते। इस धूनीसे इन सबका विष तत्काल नाश हो जाता है। नं० ५ में लिखे जानवरोके काटने पर भी यह धूनी पूरा फायदा करती है, श्रतः उनके काटने पर इसे श्रवश्य काममें लाश्रो।
  - ( 🖒 ) वेलगिरी, श्ररहर, जवाखार, पाढल, चीता, कमल, कुँभेर

श्रीर सेमल-इन सवका काढ़ा वनाकर, उस काढ़े द्वारा शेर श्रादिकें काटे स्थानका सींचनेसे या इस काढ़ेका तरड़ा देनेसे नं० ५ में लिखें सभी जानवरोंका विष शान्त हो जाता है।

क्ष्मण्डक-विष-चिकित्सा।

\*\*\*\*\* डक बहुत तरहके होते हैं। उनमेंसे जहरीले मैंडक \*\* में \* श्राठ प्रकारके होते हैं —

(१) काला, (२) हरा, (३) लाल, (४) जीके रगका (५) दहीके रगका (६) कुहक (७) भ्रुकुट, श्रीर (=) केाटिक।

इनमें पहले हैं मैंडकों में जहर तो होता है, पर कम होता है। इनके काटनेसे काटे हुए स्थानमें वड़ी ख़ुजली चलती है और मुख से पीले-पीले भाग गिरते हैं। भुकुट और कोटिक वड़े भारी जहरी होते है। इनके काटनेसे काटी हुई जगहमें वड़ी भारी खाज चलती है, मुँहसे पीले-पीले भाग गिरते हैं, वड़ी जलन होती है, क्य होती हैं और घोर मूर्च्झे या वेहोशी होती है। कोटिकका काटा हुआ आदमी आराम नहीं होता।

नोट-कोटिक मैंडक वीरवहुटीके ग्राकारका होता है।

"वगसेन" में लिखा है —विपैले मेंडकने काटनेसे मैंडकका एक ही दॉत लगता है। दॉत लगे स्थानमें वेदना-युक्त पीली सूजन होती है, प्यास लगती, वमन होती श्रीर नींद श्राती है।

"तिन्ने श्रकवरी" में लिखा है,—जो मैंडक लाल रगके होते हैं, उनका विप बुरा होता है। यह मैंडक जिस जानवरको दूरले भी देखता है, उसी पर जोरसे कृदकर श्राता है। श्रगर यह किसी तरह नहीं काट सकता, तो जिसे काटना चाहता है उसे फूँ कता है। फू कनेसे भी भारी स्जन चढ़ती श्रीर मृत्यु तक हो जाती है। नहरी श्रीर जगली मैंडकोंके काटने से नर्म सूजन होती है। उनका श्रीर शीतल विपोंका एक इलाज है।

नोट—जाज मैंडकॉके काटनेपर "तिरियाक कबीर" देना श्रच्छा है।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
भैंडक-विष नाशक उपाय।
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ

सिरसके वीजोंको थूहरके दूधमें पीसकर लेप करने से मैंडक का विष तत्काल शान्त हो जाता है।

# भेड़िये श्रोर बन्दरके काटेकी चिकित्सा।

अध्यक्ष्य न्दरके काठने से भी मनुष्यको बड़ी पीड़ा होती है श्रौर हैं हैं। बन्दरके क्ष्यों कभी-कभी घाव बड़ी दिक्कतसे श्राराम होते हैं। बन्दरके क्ष्यों काठनेपर नीचेके उपाय बहुत उत्तम हैं:—

- (१) मुर्दासगं श्रीर नमक पानीमें पीसकर काटी हुई जगह पर मलो।
- (२) काटी हुई जगहपर कलोंजी श्रीर शहद मिलाकर लगाश्रो। इससे घाव खुला रहेगा श्रीर विष निकल जायगा।
  - (३) काटे हुए स्थानपर प्याज पीसकर मलो।
- (४) जरावन्द, सौसनकी जङ् श्रौर शहद—इन तीनोंको मिलाकर घावपर लेप करो।
  - ( पू ) प्याज श्रौर तमक कूट-पीसकर बन्दरके घावपर रखो ।
- (६) ताम्वेका बुरादा, सौसनकी जड़, चॉदीका मैल, मोम श्रीर जैत्नका तेल—इनको मिलाकर मरहम बना लो। सिरके से घावको घोकर, यह मलहम लगाने से बन्दर श्रीर भेड़ियेका काटा

हुआ स्थान श्रवश्य श्राराम हो जाता है। इस कामके लिये यह मरहम बढ़ी ही उत्तम है।

नोट-मोमको गलाकर जैत्नके तेलमें मिला लो। फिर रोप तीनोको ख्य महीन पीसकर मिला दो। यस, मरहम बन जायगी।

सूचना-चन्दर या भेड़ियेके काटनेपर परने पछने नगाकर जहर निकाल दो, फिर नेप या मरहम नगान्नो।

# क्ष्ण्व । क्ष्ण्य सकड़ीके विपकी चिकित्सा। क्ष्ण्य । क्

इते हैं, किसी समय विण्वामित्र राजा महामुनि विशिष्ठजी
 कि कि आश्रममें गये श्रीर उन्हें गुस्सा दिलाया। विशिष्ठजीको
 कि कि आश्रममें गये श्रीर उन्हें गुस्सा दिलाया। विशिष्ठजीको
 कि कि आया, उससे उनके ललाटपर पसीने श्रा गये। वह
 पसीने सामने पड़ी हुई गायकी कुट्टीपर पड़े उनसे ही श्रनेक प्रकार
 के लुता नामके कीडे पैदा हो गये।

ल्ता या मकड़ीके काटनेसे काटा हुआ स्थान सड जाता है, खून यहने लगता है, ज्वर चढ आता है, दाह होता है, श्रितसार और त्रिदोपके रोग होते हैं, नाना प्रकारकी फुन्सियाँ होती है, बड़े-बड़े चकत्ते हो जाते हैं और बड़ी गभीर, कोमल, लाल, चपल, कलाई लिये हुए स्जन होती है। ये सब मकड़ीके काटनेके सामान्य लहाए है।

श्रगर काटे हुए स्थानपर काला या किसी कटर मॉईवाला, जाले समेत, जलेके समान, श्रत्यन्त पकनेवाला श्रीर प्लेद, स्जन नया ज्वर सहित घाव हो, तो समभो कि दूपी विप नामकी मकड़ीने काटा है।

# श्रसाध्य ल्ता या मकड़ीके काटनेके लच्चण ।

श्रगर श्रसाध्य मकड़ी काटती है, तो स्जन चढती है, लाल सफेद श्रौर पीली-पीली फुन्सियाँ होती हैं, ज्वर श्राता है. प्राणान्त करने वाली जलन होती है, श्वास चलता है, हिचिकयाँ श्राती हैं श्रीर सिरमें दर्द होता है।

हमारे आयुर्वेद्में मकड़ियोंकी बहुत कि़स्में लिखी हैं। त्रिमंडल आदि आठ कप्टसाध्य श्रीर सीवर्णिक श्रादि आठ श्रसाध्य मकड़ियाँ होती है। ये राईके दानेसे लेकर तीन-तीन श्रीर चार-चार इंच तक वड़ी होती हैं।

वहुत बड़ी श्रीर उग्र विपवाली मकड़ियाँ घोर वनोंमें होती हैं, जिनके काटनेसे मनुष्यके प्राणान्त ही हो जाते हैं, परन्तु गृहस्थोंके घरोंमें ऐसी ज़हरीली मकड़ियाँ नहीं होती, पर जो होती हैं, वे भी कम दुःखदायिनी नही होती।

मकड़ियोंकी मुँहकी लार, नाखून, मल, मूत्र, दाढ़, रज श्रीर वीर्य सबमें जहर होता है। बहुत करके मकड़ीकी लार या चेपमें जहर होता है। मकड़ीकी लार या चेप जहाँ लग जाते हैं, वहीं दाफड़-ददौरे, सूजन, घाव श्रीरफुन्सियाँ हो जाती हैं। घाव सड़ने लगता है। उसमें वड़ी जलन होती श्रीर ज्वर तथा श्रतिसार रोग भी हो जाते है। यह देखनेमें मामली जानवर है, पर है बड़ा भयानक, श्रतः गृहस्थोंको इसे घरमें हेरा न जमाने देना चाहिये। श्रगर एक मकड़ी भी होती है, तो फिर सैंकड़ों हो जाती है। क्योंकि एक-एक मकड़ी सैकडों-हजारों. तिलसे भी छोटे-छोटे, श्रगडे देती है। श्रगर उनकी लार या चेप कपड़ोंसे लग जाते हैं श्रीर मनुष्य उन्हीं कपड़ोंको बिना घोये पहन लेता है.तो उसके शरीरमें मकड़ीका विष प्रवेश कर जाता है। इस तरह अगर मकड़ी खाने-पीनेके पदार्थींमें अपना मल, मूत्र, वीर्य या लार गिरा देती है, तोभी भयानक परिणाम होता है, श्रतः गृहस्थोंको श्रपने घरोंमें हर महीने या दूसरे तीसरे महीने सफेदी करानी चाहिये और इन्हें देखते ही किसी भी उपायसे भगा देना चाहिये। श्रौरतें मकड़ीके विकार होनेपर मकड़ी मसलना कहती हैं।

# मकड़ी-विष नाशक नुसखे ।

- (१) फ़ूलप्रियगु, इस्दी, दारूहल्दी, शहद, घी श्रीर पद्माख— इन सवको मिलाकर सेवन करनेसे सव तरहके कीड़ों श्रीर मकड़ी का विप नए हो जाता है।
- (२) कर, श्राकका दूध, कनेर, श्रतीस, चीता श्रीर श्रखरोट— इन सबके स्वरसके द्वारा पकाया हुश्रा तेल लगानेसे मकड़ीका किया हुश्रा धाव नए हो जाता है।
- (३) मण्डवा पानीमॅ पीसकर लगानेसे मकडीके विकार फुन्सी वगैरः नाश हो जाते हैं।
- (४) सफेद जीरा श्रीर सोठ—पानीमें पीसकर लगानेसे मकड़ी के विकार नाश हो जाते हैं।
- (५) केंचुए पीसकर मलनेसे मकड़ीका जहर श्रीर उसके दाने श्राराम हो जाते है।

नोट—केंचुए न मिलें तो उनकी मिट्टी ही मत्तनी चाहिये ।

- (६) चूनेको नीवृके रसमें खरल करके मलनेसे मकड़ीके दाने मिट जाते है।
- (७) चूनेको मीठे तेल श्रीर चिरोजीके साथ पीसकर लेप करनेसे मकड़ीके दाने नष्ट हो जाते हैं।
- ( म) लाल चन्दन, सफेद चन्दन श्रीर मुद्दांसग—इन तीनोंको पीसकर लगानेसे मकड़ीका जहर नाश हो जाता है।
- (१) खली श्रीर हल्दी पानीमें पीसकर लेप करनेसे मकड़ीका चिप नाश हो जाता है।
- (१०) इल्दी, दारुइल्दी, मॅजीट, पतग श्रीर नागकेशर—इन सवको शीतल जलमें एकच पीसकर, काटनेके स्थानपर लेप करनेसे मकड़ीका विष शान्त हो जाता है। परीक्षित है।

- (११) कटभी, अर्जुन, सिरस, वेल और दूधवाले वृत्तों (पाखर, बढ़, गूलर, पीपल और वेलिया पीपल) की छालोंके काढ़े, कल्क या चूर्णके सेवन करनेसे मकड़ी और दूसरे कीड़ोंका विष नष्ट हो जाता है।
- (१२) चन्दन, पद्माख, कूट, तगर, ख़स, पाढ़ल, निर्गुएडी, सारिवा, श्रीर वेल—इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मकड़ी का विष नष्ट हो जाता है।
- (१३) चन्दन, पद्माख, खस, सिरस, सम्हालू, ज्ञीरविदारी, तगर, क्ट, सारिवा, सुगन्धवाला, पाढर, बेल श्रीर शतावर—इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मकड़ीका विष नाश हो जाता है।
- (१४) चन्दन, पद्माख, क्ट, जवासा, ख़स, पाढ़ल, निर्गुण्डी, सारिवा श्रौर हिहसौड़ा—इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मकड़ीका विष नाश हो जाता है। परीचित है।

नोट—नं० १२ श्रीर इस न० १४ के जुसख़े में कोई बड़ा भेद नहीं। उसमें तगर श्रीर बेल है, इसमें नवासा श्रीर लिहसीडा है, शेष दवायें दोनों में एक ही हैं।

(१५) कड़वी खलकी सात दिन धूनी देनेसे मकड़ीका विष नष्ट हो जाता है।

नोट—इसके साथ ही खली श्रीर हल्दीको पानीके साथ पीसकर इनका लेप किया जाय, तो क्या कहना, फौरन श्राराम हो। परीचित है। "वैद्यसर्वस्व"में लिखा है:—

याति गोमयलेपेन कडूः खर्जुभवा तथा । कटुपिएयाक धूमकैः मकरीजाविष याति सप्ताहपरिवर्त्तितैः ॥

- (१६) सफेद पुनर्नवाकी जड़को महीन पीसकर श्रीर मक्खनमें मिलाकर लगाने से मकड़ीके विषसे हुए विकार नष्ट हो जाते हैं।
- (१७) श्रपामार्गकी जड़काे महीन पीसकर श्रौर मक्खनमें मिलाकर लगाने से मकड़ीके चेपसे हुए दाफड़—ददौरे श्रौर फ़ुन्सी श्रादि सब नाश हो जाते हैं।

- (१८) गुलर, पीपर, पारस-पीपल, वड़ और पाखर—इन पॉचों हुघवाले पेड़ोंकी छालोंका काढ़ा करके शीतल कर लो और इससे मकड़ीके विषसे हुए घाव और फ़ुन्सी छाविको घोश्रो। वहुत जल्दी लाम होगा।
- (१६) कत्था २ तोले, कपूर १ तोले और सिन्दूर ६ माशे—इन तीनोंको महीन पीसकर वारीक कपडेमें छान लो और १०० वार धुले घी या मक्खनमें मिला दो। इस मक्खनसे मकडीके घाव, फुन्सी और स्जन आदि सव नए हो जाते हैं। वड़ी ही उत्तम मरहम है। परीक्तित है।
- (२०) चौलाईका साग पानीमें पीसकर लगानेसे मकड़ीका निष शान्त हो जाता है।



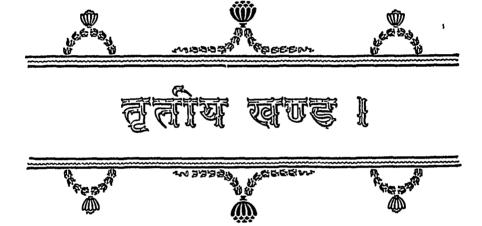



# पदर रोगका बयान ।

---13 33EC 81---

# प्रदर रोगके निदान-कारण।

খু⊾∰ৠৢ৺ भी जानते हे, कि स्त्रियोंको हर महीने रजोघर्म होता है। 🕮 जव स्त्रियोंको रजोधर्म होता है, तव उनकी योनिसे एक र्शेंदि€िर्लें प्रकारका खून चार या पॉच दिनों तक वहता रहता श्रीर फिर वन्द हो जाता है। इसके वाद यदि उन्हें गर्भ नहीं रहता श्रथवा ः उनको रजोधर्म वन्द हो जानेका रोग नहीं हो जाता, तो वह फिर दूसरे महीनेमें रजस्वला होती है श्रीर उनकी योनिसे फिर चार पॉच दिनों तक श्रार्त्तव या खून बहता है। यह रजोधर्म होना,—कोई रोग नहीं, पर स्त्रियोंके श्रारोग्य की निशानी है। जिस स्त्रीका नियत समय पर ठीक रजोधर्म होता है, वह सदा हृष्ट-पुष्ट श्रौर तन्दुरुस्त रहती है। मतलव यह, इस समय यानिसे खून वहना,-रोग नहीं समभा जाता। हाँ, श्रगर चार पाँच दिनसे ज़ियादा, वराबर ख़ुन गिरता रहता है, तो श्रौरत कमज़ोर हो जाती है एव श्रौर भी श्रनेक रोग है। जाते है। इसका इलाज किया जाता है। मतलब यह कि जब नाना प्रकारके मिथ्या श्राहार विहारोंसे स्त्रियोंकी योनिसे खुन या श्रनेक रंगके रक्त वहा करते हैं, तब कहते हैं, कि स्त्रीको "प्रदर रोग" हो गया है।

"भावप्रकाश"में लिखा है—जब दुष्ट रज बहुन ही जियादा बहती है, श्ररीर दूटता है, श्रंगोंमें वेदना होती है एवं श्रनकी-सी पीड़ा होती है, तब कहते हैं—"प्रदर राग ' हुआ।

"वैद्यरत में लिखा है.—

त्र्यनिमार्गातिगमन प्रभृत नुरतादिमि । प्रदरो जायते त्रीणा योनिरक्त त्रृति पृथु ॥

वहुत रास्ता चलने श्रौर श्रत्यन्त परिश्रम करनेसे स्त्रियाँको "प्रदर रोग' होता है। इस रोगम योनिसे खून वहता है।

"चरक' में लिखा है—अगर स्त्रो नमकीन, चरपरे, खट्टे, जलन करनेवाले विकने, श्रिमिष्यन्त्री पदार्थ, गॉवके श्रीर जलके जीवॉका मांस. खिचड़ी, खीर, दहीं, सिरका श्रीर शराव प्रभृतिको सदा या जियादा खाती है, तो उसका "वायु" कृपित होता श्रीर खून श्रपने प्रमाणसे श्रिधिक वढता है। उस समय वायु उस न्वृनको प्रहरा करके गर्भाशयकी रज वहाने वाली शिराश्रॉका श्राध्रय लेकर, उस स्यानमें रहने वाले श्राचिकने वढ़ानी हैं। चिकिन्सा-शास्त्र-विशा-रद विद्वान उसी बढ़े हुए वायुसस्तृष्ट रक्तिपत्तको 'श्रस्ट्रर' या "रक्त श्रदर' कहने हैं। "वैद्यविनोद्द" में लिखा है —

नद्यानि पानमाति मेथुनगर्भपाताञ्जीर्णाच्य

रोक गरयोग दिवाति निद्रा ।

न्त्रीणाम मृग्धरगदो मवतीति

तस्य प्रत्युद्रनी अनरुजीदवयुप्रलाणी ॥

दार्वल्य मोहमद पाराडुगदाश्च तन्द्रा नृष्णा

तया निलम्बो बहुधा भवन्ति ।

त वातिपत्त कफज त्रिविधं चतुर्थ दोपोद्मव

पदररोगमिदं वदन्ति ॥

वहुत ही ग्रराव पीने, श्रत्यन्त मैयुन करने, गर्भपान होने या गर्भ गिरने श्रज्ञीर्ण होने, राह चलने, ग्रोक या रज्ज करने कृत्रिम विषका योग होने श्रौर दिनमें बहुत सोने वगैरः कारणोंसे स्त्रियोंका "श्रस्पदर" या "प्रदर" रोग पैदा होता है।

इस प्रदर रोगके अत्यन्त बढ़नेपर भ्रम, व्यथा, दाह—जलन, सन्ताप, वकवाद, कमज़ोरी, मेाह, मद, पागडुरोग, तन्द्रा, तृष्णा श्रीर बहुतसे "वात रोग" हो जाते हैं। यह प्रदर रोग वात, पित्त, कफ श्रीर सन्निपात—इन भेदोसे चार तरहका होता है।

"भावप्रकाश" में प्रदर रोग होनेके नीचे लिखे कारण लिखे हैं:—

- (१) विरुद्ध भाजन करना। (२) मद्य पीना।
- (३) भोजनपर भाजन करना। (४) श्रजीर्ण होना।
- (५) गर्भ गिरना। (६) श्रति मैथुन करना।
- (७) श्रिधिक राह चलना। (=) वहुत शोक करना।
- (६) श्रत्यन्त कर्पण करना। (१०) बहुत वेामा उठाना।
- (११) चेाट लगना। (१२) दिनमें सेाना।
- ( १३ ) हाथी या घोड़ेपर चढ़कर उन्हें खूव भगाना ।

# प्रद्र रोगकी क़िस्में।

प्रदर रोग चार तरहका होता है -

- (१) वातज प्रदर। (२) पित्तज प्रदर।
- (३) कफज प्रद्र। (४) सन्निपातज प्रद्र।

## वातज प्रदरके लच्ण।

श्रगर वातज प्रदर रोग होता है, तो रूखा, लाल, सागदार, व्यथा-सहित,मांसके धावन-जैसा श्रौर थोड़ा-थोड़ा खून वहा करता है।

नोट—"चरक" में लिखा है—वातज प्रदरका खून मागदार, रूखा, साँवला श्रथवा श्रकेले लाल रंगका होता है। वह देखनेमें डाकके काढ़ेके-से रह का होता है। उसके साथ शूल होता है श्रीर नहीं भी होता। लेकिन वायु—कमर, वश्रण, हृदय, पमली, पीठ शौर च्तडोंमें वडे जोरेंसि वेदना या दर्व पैदा करता है। वात-जनित प्रदर्भे नायुका कोप प्रवक्ततासे होता है श्रीर वेदना या दर्व करना वायुका काम है, इसीसे वादीके प्रदर्भे दमर शौर पीठ वगेर में वहा दर्व होता है।

### पित्तज प्रद्रके लज्ल।

श्रगर पित्तके कारण्से प्रदर रोग होता है. तो पीला, नीला, फाला, लाल श्रीर गरम स्तून चारम्बार चहता है। इसमें पित्तकी वजहसे दाह—जलन श्रादि पीट़ाएँ होती है।

नोट—खर्दे, नमकीन, खारी चौर गरम पदाधों के चत्यन स्वेम क्रमेमे पित्त कृपित होता धौर पित्तजनित या पित्तका प्रदर पैटा करता है। पित्त प्रदरमें खून कुछ-कुछ नीला, पीला, काला श्रीर प्रत्यन्त गरम होता है, चारम्झर पीड़ा होती और खून गिरता है। इसके साथ जलन, प्याम, मोह. अन, श्रीर ज्वर,—ये उपद्रव भी होते हैं।

### कफज प्रदरके लक्ल।

श्रगर कफसे प्रवर होता है, तो कचे रस वाला, सेमल वगैर के गोंद-जैसा चिकना, किसी कृटर पाग्डुवर्ण श्रीर तुच्छ धान्यके घोचन के समान खून बहता है।

नोट—भारी प्रभृति पदार्थों के बहुत ही जियादा सेवन करनेसे कफ कृषित होता और कफल प्रदर रोग पदा करता है। इसमें खून पिच्छल या जिवलिया, पाण्डुरह का, भारी, चिक्ना और शीतल होता है तथा म्लेप्स मिले हुए खूनका स्नाव होता है। पीढा कम होती हैं, पर वमन, श्रर्राच, हुल्लास, स्वास और साँसी—ये कफके उपद्रव नजर साते हैं।

## त्रिदोषज प्रदरके लच्चण।

श्रगर त्रिदोप—सन्तिपात या वात-पित्त-कफ—तीनों टोपॉके कोपसे प्रदर रोग देशता है, तो शहद, घी श्रीर हरतालके रग वाला, मजा श्रोर शहकी-सी गन्धवाला खून बहता है। विद्वान् लोग इस चौथे प्रदर रोगका श्रसाध्य कहते हैं, श्रतः चतुर वैद्यका इस प्रदरका इलाज न करना चाहिये।

नोट—''चरक''में लिखा है—रजसाव होने, खीके श्रत्यन्त कष्टपाने श्रीर खून नाश होने से, यानी सब हेतुश्रोंके मिल जानेसे वात, पित्त श्रीर कफ तीनों दोप कुपित हो जाते हैं। इन तीनोंमें ''वायु'' सबसे जियादा कुपित होकर श्रसाध्य कफ का त्याग करता है, तब पित्तकी तेजीके मारे, प्रदरका खून बदबूदार, लिबलिबा, पीला श्रीर जलासा हो जाता है। बलवान वायु, शरीरकी सारी वसा श्रीर मेदको अह्या करके, योनिकी राहसे, घी, मजा श्रीर वसाके-से रगवाला पदार्थ हर समय निकाला करता है। इसी वजहसे उक्त खीको प्यास, दाह श्रीर ज्वर प्रभृति उपद्भव होते हैं। ऐसी चीयरक्त—कमज़ोर स्त्रीको श्रसाध्य समझना चाहिये।

#### खुलासा पहचान ।

वातज प्रदरमें—रूखा, भागदार श्रीर थोड़ा खून बहता है। पित्तज प्रदरमें—पीला, नीला, लाल श्रीर गरम खून जाता है। कफज प्रदरमें—सफेद, लाल श्रीर लिबलिबा स्नाव होता है। त्रिदेाषज प्रदरमें—बदवूदार,गरम, शहदके समान खून बहता है।

नोट—ध्यान रखना चाहिये, सोम रोग मूत्र-मार्गमें श्रीर प्रदर रोग गर्भाशयमें होता है। कहा है —

सोमरूड् मूत्रमार्गे स्यात्प्रदरोगर्भवर्त्माने ॥

## श्रत्यन्त रुधिर बहनेके उपद्रव।

श्रगर प्रदर रेगिवाली स्त्रीके रेगिका इलाज जल्दी ही नहीं किया जाता, उसके शरीरसे बहुत ही ज़ियादा खून निकल जाता है, तो कमज़ोरी श्रीर बेहोशी प्रमृति श्रनेक रोग उसे श्रा घेरते हैं। "भाव-प्रकाश" श्रीर "बक्कसेन" प्रभृति ग्रन्थोंमें लिखा है:— तस्यातिवृत्तो टॉर्नल्य श्रमोमूर्च्छा मटम्नृपा । टाह. प्रलाप पागडुत्व तन्द्रा रोगर्च वातना ॥

यहुत म्वृन खूने या गिरने से कमजोरी, श्रक्तान, येहोशी, नशा-सा यना रहना, जलन होना, वकबाद करना, श्रीरका पीलापन क्रॅब-सी श्राना श्रीर श्रॉखें मिचना नथा वादीके रोग—शाजेपक श्रादि उत्पन्न हो जाते हैं।

### पद्र रोग भी पाणनागक है।

श्राजकल स्त्री तो क्या पुरुष भी श्रायुर्वेड नहीं पहते। हमीसे रोगोकी पहचान श्रीर उनका नतीजा नहीं जानने । कोई चिरली ही स्त्री होगी, जिसे कोई न कोई योनि-रोग या प्रदर प्राटि रोग न हो। ख्रियाँ इन रागोको मामृली समभती है, इसलिये नासक मारे श्रपने घरवालोंसे भी नहीं कहती। घनः रोग घीरे-घीरे बढ़ने रहने है। रोगकी हालनमें ही वन उपवास, ग्रत्यन्न मैथुन श्रीर श्रपने वलसे श्रिधिक मिहनत वर्गर किया करती है, जिससे रोग टिन-हुना श्रीर रात चौगुना चढ़ता रहना है। जब हर समय पडे रहनेको हिल चाहता हे काम धन्धेको तवियन नहीं चान्नी, सिरमँ चक्रर श्राने हैं, प्यास वढ़ जाती है शरीर पीला या सफेट चिट्टा होने लगता है, तव घरवालाँकी श्रॉखँ खुलनी है। उस समय सद्वैय भी इस दुष्ट रोगको ब्राराम नरनेमँ नाकामत्राय होते है। वहुत क्या-श्रेपम मुर्वा श्रवला इन कठिनले मिलने योग्य मनुष्य-देहको त्यागकर, श्रपने प्याराँको रोना-विलपना छोट्कर, यमराजके घर चली जाती है। इसलिये. सममदाराँको श्रव्वल तो इस रोगके होनेके कारणाँ से स्त्रिगॅको वाकिफ कर देना चाहिये। फिर भी, श्रगर यह रोग किसीको हो ही जाय, तो फौरनसे भी पहले इसका इलाज फरना या करवाना चाहिये। टेखिये श्रायुवंद्मॅ लिखा है.—

श्रस्रग्दरो प्राण्हरः प्रदिष्टः स्त्रीणामतस्त विनिवारयेच । सब तरहके प्रदर रोग प्राण नाश करते है, इसलिये उनको शीव्र ही दूर करना चाहिये।

### श्रसाध्य प्रदरके लच्चण ।

श्रगर हर समय खून बहता हो, प्यास, दाह श्रौर बुख़ार हो, श्ररीर बहुत कमज़ोर हो गया हो, बहुतसा खून नष्ट हो गया हो, श्ररीरका रग पिलाई लिये सफेद हो गया हो तो चतुर वैद्यको ऐसे लक्षणों वाली रोगिणीका इलाज हाथमें न लेना चाहिये। क्योंकि इस दशामें पहुँच कर रोगिणीका श्राराम होना श्रसम्भव है। ये सब श्रसाध्य रोगके लक्षण हैं।

नोट—सुचतुरवैद्य श्रसाध्य रोगीका इताज करके वृथा श्रपनी बदनामी नहीं कराते। हाँ, जिन्हे साध्यासाध्यकी पहचान नहीं, वेही ऐसे श्रसाध्य रोगियोंकी चिकित्सा करने जगते हैं। यही बात हम त्रिटोपज प्रदरके लच्चगोंके नीचे, जो नोट लिखा है उसमें, चरकसे लिख श्राये हैं। वैद्यको सभी बातें याद रखनी चाहिये। इताज हाथमें लेकर पुस्तक देखना भारी नादानी है।

इलाज वन्द करनेको शुद्ध श्रात्तवके लत्त्ए। "चरक" में लिखा है—

> मासान्निष्यच्छदाहार्ति पच रात्रानुबन्धि च । नैवाति बहुलात्यल्पमार्त्तव शुद्धमदिशत् ॥

यदि स्त्री महीने-की-महीने ऋतुमती हो श्रीर उसकी योनिसे पाँच रातसे जियादा खून न गिरे श्रीर उस ऋतुका खून दाह, पीड़ा श्रीर चिकनाईसे रहित तथा बहुत ज़ियादा या बहुत कम न हो, तो कहते है कि शुद्ध ऋतु हुआ।

श्रीर भी लिखा है,—श्रृतुका खून चिरमिटीके रंगका, लाल कमलके रङ्गका श्रथवा महावर या वीरवहुट्टीके रंगका हो, तो समभाना चाहिये कि विशुद्ध श्रृतुं हुई। "वैद्य-विनोद" में लिखा है:—

शशास्त्रवर्णं प्रतिभासमान लाज्ञारसेनापि समतया स्यात् । तदार्त्तव शुद्धमतो वदन्ति नरजयेद्दस्वमिद यदेतत् ॥

श्रगर स्त्रीके मासिक धर्मका खून या ज्ञात्तंव ख़रगोशके-से खून के जैसा श्रथवा लाखके रसके समान हो तथा उस खूनमें कपड़ा तर करके पानीसे पोया जाय श्रौर धोनेपर खूनका दाग न रहे, तो उस श्रात्तंव—खूनको शुद्ध समक्षना चाहिये।

नोट-जय वैद्य सममे कि रोगिजीका प्रटर रोग प्राराम हो गया, तय उसे सन्देह निवारणार्थ स्त्रीका श्रार्शव—खून इस तरह देखना चारिये। श्रागर खीका ठीक महीनेपर रजोदर्शन हो, खून गिरते समय बलन पोर पीडा न हो, खुनम चिकनापन न हो, उसका रङ्ग चिरमिटी, महावर, लाल कमल, या बीरबहुट्टीका सा हो थयवा वरगोशके खून या लाखके रस जेसा हो थीर उसमें भीगा कपड़ा वेदाग साफ हो जाय एव वह ख़्न पाँच दिन तक वह कर वन्द हो जाय, तो फिर उसको दवा टेना वृथा है। वह शाराम हो गयी। पर खूनके पाँच टिन तक वहने श्रीर वन्द हो जानेमें एक बातका श्रीर ध्यान रखना चाहिये, वर यह कि स्तृत चाहे तीन दिन तक वहे, चाहे पाँच दिन भ्रथवा ऋतुके सोलहों दिन तक, पर खूनमें उपर जिखे हुए शुद्धिके जन्नग्र होने चाहिये। यानी उसमें चिक्रनापन, जलन श्रीर पीड़ा श्राटि न हों, उसका रह खरगोराके ख्न या चिरमिटी प्रमृति का-सा हो, धोनेसे खुनका दाग न रहे। यह वात हमने इसलिये कियी है कि, श्रगर खीका खुन जोरसे यहता है, तो तीन दिन वाद ही वन्द हो जाता है। अगर मध्यम रूपसे वहता है, तो पाँच दिनमें वन्द हो जाता है, पर किमी-किसी के पहलेसे ही थोड़ा-थोड़ा खून गिरता है और वह ऋतुके पहले मोलहों दिन गिरता रहता है। सोबाह दिन वाद, जब गर्भाशय या धरणका मुँह वन्द हो जाता है, तब ख़न बन्ट हो जाता है। इसमें कोई दोप नहीं, इसे रोग न सममता चाहिये, वशर्ते कि शुद्ध श्रात्तंवके श्रीर जन्नग हों। हों, श्रगर सोलह दिनके वाट भी खून बहता रहे, तो रोग होनेमें सन्टेह ही प्या ? उसे दवा देकर चन्ट करना चाहिये । वैसे खून गिरनेके रोगको श्रीरत्तें ''पैर पड़ना'' कहती है । इस कामके बिये भागे पृष्ठ ३४६ में जिल्ला हुआ "चन्दनादि चूर्एं" बहुत ही अच्छा है।

#### 

वैद्यको प्रदर रोगके लत्तण, कारण श्रच्छी तरह समस कर चिकित्सा करनी चाहिये। सब तरहके प्रदरों पहले "वमन" कराने की प्रायः सभी शास्त्रकारोंने राय दी है, पर वमन कराना जरा कठिन काम है। जिनको पूरा श्रमुभव हो, वे ही इस कामके करें। "बक्कसेन" में लिखा है —सब तरहके प्रदरों पहले वमन करानी चाहिये श्रीर ईखके रस तथा दाखके जलसे तर्पण कराना चाहिये एव पीपल, शहद, मांड, नागरमोथेका कल्क, जौ श्रीर गुड़का शर्वत देना चाहिये। मतलब यह है, इनमेंसे किसीसे तर्पण कराकर वमन करानी चाहिये। "वैद्य विनोद" में लिखा है—

सर्वेषुपूर्व वमन प्रादिष्ट रसेच्च मुद्गोदक तर्पर्णैश्व ।

सब तरहके प्रदरोंमें, ईखके रस श्रीर मुद्गोदक—मूंगके यूषसे तर्पण कराकर वमन करानी चाहिये। यद्यपि यह ढँग वहुत ही श्रच्छा है, पर साधारण वैद्योंको इस खटखटमें न पढ़ना ही श्रच्छा है। वमन करानेके सम्बन्धमें, हमने "चिकित्सा-चन्द्रोदय" दूसरे भागके पृष्ठ १३६-१४० में जो लिखा है, उसे पहले देख लेना ज़क्सी है।

सूचना—योनिरोग, रक्तिपत्त, रक्तातिसार श्रीर रक्तार्शका इलाज जिस तरह किया जाता है, उसी तरह चारां प्रकारके प्रदर्शेका भी इलाज किया जाता है। "चरक" में लिखा है —

> योनीना वातलाद्याना यद्युक्तामिह मेषजम् । चतुर्णा प्रदराणाञ्च तत्सर्व कारयेद्भिषक् ॥ रक्तातिसारणांचैव तथा लोहित पित्तिनाम् । रक्तार्शसाञ्च यत्प्रोक्त मेषज तच्चकारयेत् ॥

वातज, पित्तज, कफज श्रीर सन्निपातज "योनि-रोगों"की जो विकित्सा कही गई है, वैद्यको चार प्रकारके प्रदर्रोमें भी वही चिकित्सा करनी चाहिये एव रक्तातिसार, रक्तिपत्त श्रीर खूनी ववा-सीरकी जो चिकित्सा कहीं गई है, वही वैद्यको प्रदर रोगमें भी करनी उचित है। चरकने तो ये पिकयाँ लिखकर ही प्रदर चिकित्सा का खात्मा कर दिया है। चक्रदत्तने भी लिखा है:—

रक्तापित्त विधानेन प्रटराथाप्युपाचंग्त्।।

रक्तिपत्तमें कहे हुए विधान भी प्रटर रोगमें करने उचित है। "वङ्गसेन"में भी लिखा है—

> तरुगयाःहित सेविगयास्तदल्योऽपद्रवभिपक् । रक्तपित्त विधानेन यथावस्ममुपाचरेत् ॥

यदि श्रहित पदार्थ सेवन करने वाली ख्रियों के ग्रल्प उपद्रव हों, तो रक्तिपत्तके विधान या कायदेसे चिकित्सा करनी चाहिये।

### (ग्रीवी नुसखे)

(१) दो तोले अशोककी छाल, गायके दृघम पका कर श्रीर मिश्री मिलाकर, सबेरे-शाम दोनों समय लगातार कुछ दिन, पीने से घोर रक्तप्रदर निश्चय ही आराम हो जाता है। परीक्ति हैं।

नोट—यह नुसला प्राय सभी प्रन्थोंमें लिखा हुन्ना है। हमने इसकी श्रनेक वार परीचा भी की है। वास्तवमें, यह रक्तप्रटर पर श्रवसीरका काम करता है। श्रार श्रशोककी छालका काढ़ा पका कर, उसके माथ दूध पकाया जाय श्रीर शीतक होनेपर सवेरे ही पिया जाय, तव तो कहना ही क्या ? "भावप्रकाश" में लिखा है—श्रशोककी छाल चार तोले लेकर, एक हाँटीमें रख कर, उपरसे १२ इसेले पानी दाल कर मन्दाशिसे पकाश्रो। जय ३२ तोले पानी रह जाय, उसमें ३२ तोले दूध भी मिला दो श्रीर फिर पकाश्रो। जय पकते-पकते केवल दूध रह जाय, नीचे उतार लो। जय दूध खूब शीतल हो जाय, उसमेंमे १६ तोले दूध निकाल कर सवेरे ही पीश्रो। श्रगर जठराशि कमजोर हो तो दूध कम पीश्रो।

इस तरह, इस दूधके पीनेसे घोर-से-घोर प्रदर भी शान्त हो जाता है। यह तर-कीव सबसे श्रच्छी है।

- ्र्रे २) पके हुए गूलरके फल लाकर सुखा लो। सूखनेपर पीस-कूटकर छान लो श्रीर फिर उस चूर्णमें वरावरकी मिश्री पीसकर मिला दो श्रीर किसी वर्त्तनमें मुँह बॉधकर रख दो। यह चूर्ण, सवेरे-शाम, दोनों समय, दूध या पानीके साथ, फॉकनेसे रक्तप्रदर निश्चय ही श्राराम हो जाता है। परीचित है।
- (३) पके हुए केलेकी फली, दूधमें कई बार सानकर, लगातार कुछ दिन खानेसे,योनिसे खून जाना बन्द हो जाता है। परीचित है।
- े (४) पका हुआ केला और आमलोंका स्वरस लेकर, इन दोनों से दूनी शकर भी मिला लो। इस नुसख़ेके कुछ दिन बराबर सेवन करनेसे प्रदर रोग निश्चय ही आराम हो जाता है। परीचित है।
- (५) सवेरे-शाम, एक-एक पका हुआ केला छै छै माशे घीके साथ खानेसे, आठ दिनमें ही प्रदर रोगमें लाभ दीखता है। परी- दित है।

नोट-पगर किसीको सदीं मालूम हो, तो इसमें चार वूंद 'शहद' भी मिला लेना चाहिये। इस नुसलेसे प्रदर श्रीर धातुरोग दोनों श्राराम हो जाते है।

- (६) केलेके पत्ते खूव महीन पीसकर, दूधमें खीर बनाकर, दो-
- (७) सफेद चन्दन १ तोला, ख़स १ तोला और कमलगट्टेकी गिरी १ तोला—तीनों दवाओंको, आध सेर चाँवलके घोवनमें, ख़ूब महीन घोट-छानकर, दो तोले पिसी हुई मिश्री मिला दो। इसे दिन में कई बार पीनेसे योनि-द्वारा खून जाना बन्द हो जाता है। इस पर पथ्य केवल दूध-भात और मिश्री है। परीचित है।
- ( = ) सवेरे-शाम, पाँच-पाँच नग ताजा गुलाबके फूल तीन-तीन माशे मिश्रीके साथ खास्रो। ऊपरसे गायका दूध पीश्रो। चौदह

दिन इस नुसक़िके सेवन करनेसे अवश्य लाभ होता है। इससे प्रदर रोग, धातु-विकार, सूत्राशयका दाह, पेशावकी सुर्झी, खूनी ववासीर, पित्त-विकार और दस्तकी कृष्जियत ये सब आराम होते है। परीचित है।

- (६) शतावरका रस "शहद" मिलाकर पीनेसे <u>पित्तज प्रदर</u> श्राराम हो जाता है। परीचित है।
- (१०) शारिवाकी हरी जड़े लाकर पानीसे घोकर साफ कर लो। पीछे उन्हें केलेके ताजा हरे पत्तोंमें लपेटकर, कएडोंकी आगमें भून लो। फिर जड़ोंमें जो रेशे-से होते हैं, उन्हें निकाल डालो। इसके वाद साफ की हुई शारिवाकी जड़, सफेर जीरा, मिश्री श्रीर भूनी हुई सफेर प्याज—सबको एक जगह पीस लो। फिर सब दवाओंके वरावर "घी" मिला दो। इसमेंसे दिनमें दो वार, अपनी शक्त अगुसार खाओ। इस नुसखेसे सात दिनमें गर्भवतीका प्रदर रोग तथा शरीरमें भिनी हुई गर्मी आराम हो जाती है। परीचित है।

नोट—शारिवाको बँगतामें श्रनन्तमून, कन्नघरिट, गुनरातीमें घोली ठपन-सरी, कानी ठपलतरी श्रीर श्रॅमेजीमें इरिडयन सारसा परिला कहते हैं। हिन्दी में इसे गौरीसर भी कहते हैं।

- (११) कड़वे नीमकी छालके रसमें सफेद जीरा डालकर, सात दिन, पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है। परीक्षित है।
- (१२) वॉम-ककोडेकी गॉठ १ तोले, शहदमें मिलाकर खानेसे श्वेत प्रदर श्रौर मूत्रकृच्छ्व नाश हो जाते हैं। परीचित है।

नोट—ककोड़ेकी वेज वरसातमें जगजमें होती है। इसकी वेज माए या वादके सहारे जगती है। जमीनमें इसकी गाँठ होती है। ककोड़ेमें फूल घीर फल जगते हैं, पर वाँम ककोडेमें केवल फूज आते हे, फल नहीं जगते। इसकी वेज पहाड़ो जमीनमें होती है। इसकी गाँठमें शहर मिजाकर सिरपर लेप करने से वातज दुई-सिर अवश्य आराम हो जाता है।

्(१३) कैयके पत्ते श्रौर वॉसके पत्ते बरावर-वरावर लेकर

सिल पर पीस कर लुगदी बना लो। इस लुगदी को शहद मिला-कर खानेसे तीव्र प्रदर रोग भी नाश हो जाता है। परीन्तित है।

े (१४) ककड़ीके बीजोंकी मींगी एक तोले और सफेद कमल की पंखड़ी एक तोले लेकर पीस लो। फिर ज़ीरा और मिश्री मिला कर सात दिन पीओ। इस नुसख़ेसे <u>खेत प्रदर</u> श्रवश्य श्राराम हो जाता है।

र्भे १५) काकजंघाकी जड़के रसमें—लोघका चूर्ण श्रौर शहद मिलाकर पीनेसे श्वेत प्रदर नाश हो जाता है। परीचित है।

नोट—काकजघाके परो श्रोंगा या श्रपामार्ग-जैसे होते हैं। वृत्त भी उतना ही ऊँचा कमर तक होता है। नींद लानेको काकजघा सिरमें रखते हैं। काकजंघा का रस कानमें डाळनेसे कर्णनाद श्रीर वहरापन श्राराम होते श्रीर कानके कीहे मर जाते हैं। केवल काकजघाकी जहको चाँवलोंके घोवनके साथ पीनेसे पायडु- प्रदर शान्त हो जाता है।

- ें (१६) छुद्दारोंकी गुठिलयाँ निकाल कर कूट-पीस लो। फिर उस चूर्णको "घी" में तल लो। पीछे "गोपीचन्दन" पीसकर मिला दो। इसके खानेसे प्रदर रोग आराम हो जाता है। परीचित है।
- (१७) खिरनीके पत्ते श्रीर कैथके पत्ते पीस कर "घी" में तल लो श्रीर खाश्रो। इस योगसे प्रदर रोग श्राराम हो जाता है। परीज्ञित है।

(१८) कथीरिया गोंद रातको पानीमें भिगा दो। सबेरे ही उसमें "मिश्री" मिलाकर पीलो। इस नुसख़ेसे प्रदर राग, प्रमेह श्रीर गरमी—ये नाश हो जाते हैं। परीचित है।

नोट—कॉंडोलके पेडमें दूध-सा या गोंद-सा होता है। उसीको "कथीरिया गोंद" कहते हैं। कॉंडोलका वृत्त सफेद ग्रमका होता है। इसके परो बड़े श्रीर फूल लाल होते हैं। वसन्तमें श्राम-वृत्तकी तरह मौर श्राकर फल लगते हैं। फल बादाम-जैसे होते हैं। पकनेपर मीठे लगते हैं। इसकी जड़ लाल श्रीर शीतल होती है।

(१६) कपासके पत्तोंका रस, चाँवलोंके घोवनके साथ, पीनेसे अदर रोग भ्राराम हो जाता है।

3

नोट-कपासकी जड़ चाँवलांके धोवनमें विसकर पीनेसे भी खेत प्रदर

(२०) काकमाचीकी जड़ चॉवलोंके घोवनमें घिस कर पीनेसे प्रदर रोग आराम हो जाता है। परीक्षित है।

(२१) भिन्डीकी जड़ स्खी हुई दस तोले और पिंडाक स्वा हुआ दस तोले लाकर, पीस-कृट कर छान ले। इसमें से छै-छै माशे चूर्ण, पाव-भर गायके दूधमें एक तोले मिश्री मिलाकर मुँहमें उतारे। इस चूर्णके। सवेरे-शाम सेवन करो। अगर कभी दूध न मिले, तो हर मात्रा में जरासी मिश्री मिलाकर, पानीसे ही दवा उतार जाओ। प्रदर रोग पर परीक्षित है।

नोट-कितनी ही श्वेतप्रवृत वाली को किसी भी दवासे आराम न हुईं, इससे १४।२० दिनोंमें ही आराम हो गई। कितनी ही बार परीचा की है।

(२२) सफेद चन्दन, जटामॉसी, लोध, खस, कमलकी केशर, नाग-केशर, वेलका गूदा, नागरमाथा, साँठ, हाऊवेर, पाढी, कुरैया की छाल, इन्द्रजी, श्रतीस, सुखे श्रामले, रसौत, श्रामकी गुठलीकी गिरी, जामुनकी गुठलीकी गिरी, मेंचरस, कमलगट्टेकी गिरी, मंजीठ, छोटी इलायचीके दाने, श्रनारके बीज श्रीर कूट—इन २४ द्वाश्रोंकोः श्रहाई-श्रदाई तोले लेकर, कूट-पीस कर कपडेमें छान लो। समय—सवेरे-शाम पीश्रो। मात्रा ६ माशेसे दो तोले तक। श्रमुपान—चॉवलोंके घोवनमें एक-एक मात्रा घोट-छान कर श्रीर एक माशे 'शहद" मिलाकर रोज पीश्रो। इस नुसखेके १५ या २१ दिन पीनेसे प्रदर रोग श्रवश्य श्राराम हो जाता है। १०० में ६० रोगी श्राराम हुए हैं। परीक्तित है।

(२३) मुद्गपणींके रसके साथ तिलीका तेल पकाछो। फिर उस तेलमें कपडेका टुकड़ा मिगो कर योनिमें रखो और इसी तेल की वदनमें मालिश करे। इस जुसखेसे खूनका वहना वन्द होता और वड़ा आराम मिलता है। परीक्षित है। नोट—सस्कृतमें सुद्गपणीं, हिन्दीमें सुगवन, बंगलामें वनसाष या सुगानि, गुजरातीमें जगली मग श्रीर मरहटीमें सुगवेल या रानमूग कहते हैं। इसकी बेल मूंगके समान होती है, परो भी मूँगके जैसे हरे-हरे होते हैं श्रीर फूल पीले श्राते हैं। फिलयाँ भी मूँगके जैसी ही होती है। यह वनके मूँग हैं। सुगवनका पंचाइ दवाके काम श्राता है। माश्रा २ माशेकी है।

- (२४) नीमका तेल गायके दूधमें मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग श्राराम हो जाता है। परीचित है।
- (२५) मुलैठी, पद्माख, ककड़ीके बीज, शतावर, विदारीकन्द् श्रौर ईखकी जड़—इन सब दवाश्रोंको महीन पीसकर, १०० बार धुले हुए घीमें मिला दो। इस दवाके योनि, मस्तक श्रौर शरीर पर लेप करने से प्रदर रोग श्राराम हो जाता है।

नोट-किसी श्रौर खानेकी दवाके साथ इस दवाका भी लेप कराकर श्राश्चर्य फल देखा है। श्रकेली इस दवासे काम नहीं लिया।

- (२६) मॅजीठ, धायके फूल, लेाध श्रीर नीलकमल—इनकेा पीस-छानकर "दूध"के साथ पीनेसे प्रदर रेाग श्राराम हो जाता है। परीचित है।
- (२७) दे। तोले अशोककी छालको कुचलकर, एक मिट्टीकी हाँडीमें, पाव भर जलके साथ जोश दे।। जब चौथाई जल रह जाय, उतारकर, आध पाव दूधमें मिलाकर फिर औटाओ। जब काढ़ा-काढ़ा जल जाय, उतारकर रख दे।। जब यह आपही शीतल हो जाय, पीले।। इसके। सवेरेके समय पीनेसे बड़ा लाभ होता है। यह योग घोर प्रदरको आराम करता है। परीचित है। हमें यह जुसख़ा बहुत पसन्द है।
- `(२८) रोहितक या रोहिड़ेकी जड़को सिलपर पीसकर खानेसे हल्के लाल रगका प्रदर श्राराम होता है। परीचित है।

नोट—इस नुसखेको चृन्द, चक्रदत्त श्रौर वैद्यविनोदकारने पाएडु प्रदर ( कफजनित रवेतप्रदर ) पर लिखा है।

- (२६) दाक्तल्दीको सिलपर पीनपर नुगर्ध बनाले। इन नुगदी या कल्कम शहर मिलाकर पीने में एवंत प्रदर प्राराम है।
- (३०) नागकेशरोत पीलकर छार माठा या छाउमें मिला-फर ३ दिन पीनेसं ग्वेत प्रदर प्रानाम है। जाता है। फेउल माठा पीनेसे ही <u>ग्वेत प्रदर</u> जाता नाना है। परीजिन है।
- (३१) चॉचलॉकी जटकी नापलाके घोषनमें पीटाकर, फिर उसमें "रसीत श्रीर शहद' मिलाकर पीनेसे नप नरहके प्रटर रोग नाश हो जाते हैं, इसमें शक नहीं। परीक्षित हैं।
- (३२) फ़ुणाजी जड़ लाकर, चानलाके वेरानमें पीसकर, तीन दिन तक, पीनेसे <u>लाल प्रवर</u> में निष्यय ही गुटातरा है। परीक्ति है।

नोट-वह समया गुन्द, इम्रास पीर स्ववित्ते मनी मानीमें लिया है।

- (३३) रसात और लागते। एकरीय प्रथम मिलाकर पीने से रक्तप्रदर श्रवण्य चला जाता है। परीजिन है।
- (३४) चुटेकी मेगनी वहीम मिताफर पीनेने रक्त प्रारं न्यास्य नाश हो जाता है। परीजित ए। फहा हें —

दभा मूपकारिष्टा च लॉहिते प्रवन १५२ ।

वगसेनमें भी लिखा है:--

श्रासीः पुरीप पयसा निषेत्र्य नहनेर्नलादेनमस्दर्गस्ता । स्त्रियो महाशोगितनेमनया ज्ञाग्नेन पार परतासानित ॥

चृहेकी विष्ठाका, दूधके साथ, श्रश्मितालुमार, एक या जि दिन तक, सेवन करने सं नदीके वेगके समान गहता एशा गृत भी चण मरमें बन्ट हो जाता है।

श्रीर मी—च्हेंकी मैंगनीमें वरावरकी शकर मिलाजर रग लो। इसमें से ६ माशे चूर्ण, नायके धारोष्ण ट्यके माथ पीने झे सब तरहके प्रदर रोग फीरन श्राराम हो जाते है। (३५) लाल प्राफल—सुपारी, माजूफल, रसौत, घायके फूल, मोचरस, चौलाईकी जड़ श्रौर गेरू,—इनको बराबर-बराबर लाकर पीस-छान लो। इसमेंसे ६ माशेसे १ तेाले तक चूर्ण, हर रोज, चाँवलों के घोवनके साथ, पीनेसे प्रदर रोग चला जाता है। इस नुसख़ेके उत्तम होनेमें सन्देह नही।

(३६) चौलाईकी जड़को चाँवलोंके पानीके साथ पीसकर, उसमें "रसौत श्रीर शहद" मिलाकर पीनेसे सारे प्रदर रोग श्रवश्य नाश हो जाते हैं। परीक्तित है।

नोट--रसीत श्रीर चीलाईकी जड़को, चाँवलोंके पानीमें पीस कर श्रीर शहद मिला कर पीनेसे समस्त प्रकारने प्रदर नाश हो जाते हैं। चक्रदत्त।

(३७) मुँइ-स्रामलोंकी जड़, चाँवलोंके घोवनमें पीस-छान कर, पीनेसे दो तीन दिनमें ही प्रदर रोग चला जाता है।

नोट---भुँइ-श्रामलोंके बीज कपरकी तरह चाँवलोंके घोवनमें पीस-छानकर पीने से प्रदर रोग, लिगसे खून जाना छोर उल्वण रक्तातिसार ये श्राराम हो जाते हैं।

﴿ ३६ ) काला नोन, सफेद जीरा, मुलहटी श्रौर नील-कमल, इन की पीस-छान कर दहीमें मिलाश्रो, श्रौर जरासा "शहद" मिलाकर पी जाश्रो। इस योगसे वात या बादीसे हुश्रा प्रदर रोग श्राराम हो जाता है।

नोट--नील क्मल न मिले तो 'नीलोफर' ले सकते हो । चारों चीजें डेढ़-डेढ़ मारो, दही चार तोले ग्रीर शहद श्राठ मारो लेना चाहिये ।

(३८) हिरनके खूनमें शहद श्रौर चीनी मिला कर पीने से पित्तज प्रदर रेगा श्राराम है। जाता है।

(४०) बॉसे या अड्सेका स्वरस पीनेसे पित्तज प्रदर रोग आराम हो जाता है।

(४१) गिलोय या गुर्चका स्वरस भी <u>पित्तज प्रदर रोग</u> को नष्ट करता है। यह नुसख़ा पित्तज प्रदर पर श्रच्छा है।

- (४२) श्रामलोंके कल्कको पानीमें मिला कर, ऊपरसे शहद श्रीर मिश्री डाल कर पीनेसे प्रदररोग जाता रहता है।
- (४३) घायके फूल, वहेंडे ग्रीर श्रामलेके स्वरसमें "शहद" डालकर पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है।
- (४४) मकोयकी जड़ चॉवलोंके घोवनके साथ, पीनेसे पाग्डु-प्रदर श्राराम हो जाता है।
- (४५) दाढहल्दी, रसौत, श्रड्सा, नागरमोथा, चिरायता, वेलिगरी, श्रुद्ध भिलावे श्रीर कमोदिनी—इनको वरावर-वरावर कुल दो या श्रद्धाई तोले देकर काढा बना लो। शीतल होनेपर छानकर "शहद" मिला दे। इस काढ़ेके पीनेसे श्रन-समेत दावण प्रदर रोग श्राराम हो जाता है। काले, पीले, नीले, लाल या श्रित लाल एवं सफेद सव तरहके प्रदर रोग या योनिसे खून गिरनेके रोग इस उसखेसे श्राराम हो जाते हैं। योनिसे वहता हुश्रा खून फौरन वन्द हो जाता है। परीचित है।

नोट-भिलावोंको शोध कर लेना जरूरी है। हम काढ़ा बनाकर श्रीर ६ माशे मिश्री मिलाकर बहुत देते हैं। परीचित है।

- (४६) भारगी श्रीर सॉठके काढ़ेमें "शहद" मिला कर पीनेसे पदर रोग वालीका <u>श्वास श्रीर प्रदर दोनों</u> श्राराम हो जाते हैं। श्रच्छा नुसख़ा है।
- (४७) दशमूलकी दशों दवाश्रोंको, चॉवलोंके पानीमें पीस कर, पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है। ३ दिन पीनेसे चमत्कार दीखता है।
- (४८) काली गूलर या कठूमरके फल लाकर रस निकाल लो। फिर उस रसमें "शहद" मिलाकर पीश्रो। इस पर खॉड श्रौर दूधके साथ भोजन करो। भगवान चाहेंगे, तो इस नुसखेसे प्रदर रोग श्रवश्य नष्ट हो जायगा।

नोट-कट्मर, श्रीर कटगूलिर गूत्तरके भेद हैं। कट्मर शीतळ, कसैला तथा दाह, रकातिसार, मुँह श्रीर नाकसे खून गिरनेको रोकता है। इसपर फूल नहीं श्रासे, शाखाश्रोंमें फल लगते हैं। फन गोल-गोल श्रजीरके जैसे होते हैं। उनमेंसे दूध निकलता है। कठ्मर कफ-पित्त नाशक है।

सूचना-भावप्रकाशमें 'श्रौदुम्बर' शब्द ही लिखा है। इससे यदि काली गूलर या कठूमर न मिले, तो गूलरके फल ही ले लेने चाहियें।

- (४६) खिरेंटीकी जड़के। दूधमें पीसकर श्रीर शहद मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग शान्त हो जाता है।
- (५०) खिरेंटीकी जड़कें। चाँवलोंके धेावनमें पीसकर पीनेसे लाल रंगका प्रदर नाश हो जाता है।

- (५१) वेरोंके चूर्णमें गुड़ मिलाकर, दूधके साथ, पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है।
- (५२) मेाचरसको कच्चे दूधमें पीसकर पीनेसे प्रदर रोग श्राराम हो जाता है।
- (५३) कपासकी जड़को चाँवलोंके पानीके साथ पीसकर पीने से पागुड़ या कफजनित खेत प्रदर नाश हो जाता है।
- (५४) शास्त्रोक्त श्रौषिधयोंसे तैयार हुई मिदरा या शराबके पीते रहनेसे रक्तप्रदर श्रौर शुक्र प्रदर यानी लाल श्रौर सफेद प्रदर दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसमें शुक्र नहीं।

चक्रदत्तमं लिखा है:-

शमयति मदिरापान तदुभयमपि रक्तसज्ञक शुक्कारयौ ।

वृन्दमं ऊपरकी लाइनके श्रलावा इतना श्रौर लिखा है:--

विधिविहित इतलज्जावरयुवर्तीना न सन्देहः॥

(५५) मुलेठी १ तोले और मिश्री १ तोले—दोनोंको चाँवलोंके चोवनमें पीसकर पीनेसे प्रदर रोग नष्ट हो जाता है।

नोट-वगसेनमें मिश्री ४ तोले श्रीर मुलेठी १६ तोले दोनोंको एकत्र पीस कर चाँवलोंके जलके साथ पीनेसे रक्तप्रदर श्राराम होना लिखा है।

٠,

(५६) कघीकी जङ्को पीस-छानकर, मिश्री श्रीर शहदमें मिलाकर, खानेसे प्रदर रोग नए हो जाता है।

नोट—कही, कराही या ककहिया एक ही दवाके तीन नाम है। संस्कृतमें कहीको 'श्रतिबत्ता' कहते हैं। याद रखो, वत्ता तीन होती हैं — (१) बता, (२) महाबता, श्रोर (३) श्रतिवत्ता। वताको हिन्दीमें खिरेंटी, वरियारा श्रोर बीजवन्द कहते हैं। महावता या सहदेवीको हिन्दीमें खिरेंटी, वरियारा श्रोर बीजवन्द कहते हैं। महावता या सहदेवीको हिन्दीमें सहदेई कहते हैं श्रोर श्रतिबत्ताको कही, कराही या ककहिया कहते हैं। यता या खिरेंटीकी जड़की खातका चूर्य दूध श्रोर चीनीके साथ खानेसे मुत्रातिसार निश्चय ही चता जाता है। महावता या सहदेई मूत्रकृष्ण्रको नाश करती श्रोर वायुको नीचे ले जाकर गुटाहारा निकाल देती है। कही या श्रतिवत्ता द्ध-मिश्रीके साथ पीनेसे प्रमेहको नष्ट कर देती है। ये तीनो प्रयोग श्रच्क हैं। एक चीथी नागवला श्रोर होती हैं। उसे हिन्दीमें गगेरन या गुजसकरी कहते हैं। यह मृत्रकृष्ट्र, खत श्रार श्रीणता रोगर्में हितकारी है। चारों चलाशोंके सम्बन्धमें कहा है —

वलाचतुष्ठय शीत मघुर वलकान्तिकृत् । स्निग्घ माहि समीरास पित्तास स्नत नाशनम् ॥

चारों तरहकी वला शीतल, मधुर, वलवद्ध क, कान्तिदायक, चिकनी श्रांर काविज या श्राही हैं। ये वात, रक्त-पित्त, रुधिर-विकार श्रीर चयको नाश करती हैं। ये चारों वला वदे ही कामकी चीज हैं। हसीसे, हमने प्रसग न होनेपर भी, इनके सम्बन्धमें इतना जिखा है।

( ५७ ) पवित्र स्थानकी "ब्याघनखी" को उत्तर दिशासे लाकर, उत्तरा फाल्गुनी नक्त्रमें, कमरमें वॉघनेसे प्रदर रोग नष्ट हो जाता है।

नोट—नख, व्याघ नख, व्याघायुध ये नक्के सरकृत नाम है। व्याघनाय कद्दा, गरम, कसैला थीर कफवात नामक है। यह कोढ़, खुजली थीर धावको दूर करता, एवं शरीरका रक्ष सुधारता है। सुगन्धित चीज है। कहते हैं, यह नडीके जीवोंके नाखून हैं। धूप थीर तैल शादिमें खुशवूके लिये डाले जाते हैं। नख या नखी पाँच तरहकी होती हैं। कोई बेरके पत्तों जेसी, फोर्ड कमलके पत्तीं जैसी थीर कोई घोदेके खुरके थाकारकी, कोई हाथीके कान जैसी थीर कोई स्थारके कान-जैसी होती है। इसकी मात्रा २ माशेकी है।

(प्र) त्म्वीके फल पीस छान कर चीनी मिला दो। फिर

शहदमें उसके लड्झ बना लो। इन लड्डुश्रोंके खानेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है।

- (५६) दारुहल्दी, रसौत, चिरायता, अडूसा, नागरमेथा, वेलिगरी, शहद, लाल चन्दन और आक्रके फूल—इन सबका काढ़ा बनाकर और काढ़ेमें शहद मिलाकर पीने से वेदनायुक्त लाल और सफेद प्रदर नाश हो जाता है।
- (६०) सूत्ररका मांस-रस, वकरेका मांस-रस श्रौर कुलथीका रस इनमें "दही" श्रौर श्रधिकतर "हल्दी" मिलाकर खाने से वातज प्रदर शान्त हो जाता है।
  - (६१) ईखका रस पीनेसे पित्तज प्रदर श्राराम हे। जाता है।
- (६२) चन्दन, ख़स, पतंग, मुलेठी, नीलकमल, खीरे श्रौर ककड़ीके वीज, धायके फूल, केलेकी फली, बेर, लाख, वड़के श्रंकुर, पद्माख, श्रौर कमल-केशर—इन सबके। बराबर-बराबर लेकर, सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बनालो। इस लुगदी में "शहद" मिलाकर, वाँवलोंके जलके साथ पीनेसे, तीन दिन में, पित्तज प्रदर शान्त हो जाता है।
- (६३) मिश्री, शहद, मुलेठी, सांठ श्रौर दही—इन सबको एकत्र मिलाकर खानेसे <u>पित्त-जनित प्रदर</u> श्राराम हो जाता है।
- (६४) काकोली, कमल, कमलकन्द, कमल-नाल और कद्म्ब का चूर्य-इनको दूध, मिश्री और शहदमें मिलाकर खानेसे पित्तज प्रदर श्राराम हो जाता है।
- (६५) मुलेटी, त्रिफला, लोघ, ॲटकटारा, सोरडकी मिर्ट्टी, शहद, मिद्रा, नीम, श्रीर गिलोय—इन सबको मिलाक्र सेवन करने से कफका प्रदर रोग श्राराम हो जाता है।

नोट—सोरठकी मिटीको संस्कृतमें ''गोपीचन्दन" कहते हैं। सोरठकी मिटी न मिले तो फिटकरी से सकते हो। दोनोंमें समान गुण हैं।

- (६६) श्रामलेके वीजोंका कल्क वनाकर, यानी उन्हें जल के साथ सिलपर पीसकर, जलमें मिला दो। ऊपरसे शहद श्रीर मिश्री मिला लो। इस जलके पीनेसे ३ दिनमें रवेत प्रदर नष्ट हो जाता है।
- (६७) त्रिफला, देवदारु, वच, श्रड्सा, खीलें, दूव, पृश्निपर्णी श्रीर लजवन्ती—इनका काढ़ा वनाकर, शीतल करके, फिर शहद मिलाकर पीनेसे सब तरहके पदर रोग श्राराम हो जाते हैं।
- (६८) खज पत्तीकी श्रॉखींको सितपर पीसकर, ललाटपर लेप करनेसे प्रदर रोग श्रवश्य चला जाता है। इस चीजमें यह श्रद्भुत सामर्थ्य है।
- (६६) वथुएकी जड़को दूध या पानीमें पकाकर, ३ दिन तक, पीनेसे प्रदर रोग चला जाता है।
- (७०) कमलकी जड़को दूध या पानीमें पकाकर ३ दिन पीनेसे प्रदर रोग शान्त हो जाता है।
- (७१) नीलकमल, भर्सींडा (कमल-कन्द), लाल शालि-चॉवल, श्रजवायन, गेरू श्रौर जवासा—इन सवको वरावर-वरावर लेकर, पीस-छानकर, शहदमें भिलाकर पीनेसे प्रदर रोग नष्ट हो जाता है।
- (७२) सिरेंटीकी जड़को दूधमें पीसकर, शहदमें मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है।
- (७३) कुशाकी जड़ श्रीर खिरेंटीकी जड़को चॉवलोंके जलमें पीसकर पीनेसे रक्तप्रदर नाश हो जाता है।
- (७४) चूहेकी विष्ठाको जलाकर दूध या पानीके साथ पीने से रक प्रदर नष्ट हो जाता है।
- (७५) त्रणपञ्चमूलके काढ़ेमें मिश्री मिलाकर पीनेसे प्रद्र रोग नाश हो जाता है।

नोट-कुश, कांश, शर, दर्भ श्रीर गन्ना-इन पाँचोंको "पचतृगा" या पद्ध-मूल कहते हैं।

(७६) चूहेकी मैंगनी, फिटकरी श्रीर नागकेशर,—इन तीनों के। वरावर-वरावर लाकर पीस-छान लो। इस चूर्णके। शहदमें मिला कर खानेसे हर तरहका प्रदरं रोग निश्चय ही श्राराम हो जाता है। परीचित है। मूल लेखकने भी लिखा है—

> श्राखुपुरीष स्फटिका नागकेशराणा चूर्णम् । मधुसहित सर्वेत्रदररोगे योगोऽय बहुवारेणह्मनुभृतः॥

(७७) श्रॉवले, हरड़ श्रीर रसौतका चूर्ण-योनिसे जियादा खून गिरने श्रीर सव तरहके प्रदरोंको दूर करता है। परीचित है।

- (७८) वंसलोचन, नागकेशर और सुगन्धवाला,—इन सवके। धरावर-वरावर लेकर पीस-छान लेा। फिर एक-एक मात्रा चॉवलोंके धोवनमें पीस-छान कर पीनेसे प्रदर रोग श्राराम हो जाता है। परीक्षित है।
- (७६) श्रकेली नागकेशरका चाँचलोंके घोवनके साथ पीस कर श्रीर चीनी मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग नाश हा जाता है। परीचित है।



## कुटजाष्टकावलेह ।

कौरैयाकी जड़की गीली छाल पाँच सेर लेकर, एक क़लईदार देगमें रख, ऊपरसे सोलह सेर पानी डाल, मन्दाग्निसे काढ़ा बनाश्रो। जब श्राठवाँ भाग—दो सेर पानी रह जाय, उतार कर छान लो श्रीर फिर दूसरे छोटे क़लईदार वासनमें डाल कर चूल्हेपर रख दो। जब गाढ़ा होनेपर श्रावे, उसमें पाढ़, सेमरका गोंद, घायके फूल, नागरमोथा, श्रतीस, लजवन्ती श्रीर कोमल वेलका चार-चार तोले पिसा-छना चूर्ण, जो पहलेसे तैयार रखा हो, डाल दो। चाटने-नायक गाडा रहते-रहते उतार लो। यही "फुटजाएक श्रवलेह" है।

स्वन-विधि—इस श्रवलेहको गायुके दृध, वकरीके दृध या वांचलोंके मांडके साथ स्वन करनेसे रक्तप्रदर, रक्तिपत्त, श्रितसार, रक्तार्श श्रीर सप्रहृजी ये सब शाराम होते है। परीदित है।

### जीरक श्रवलेह ।

सफेद जीरा एक सेर, गायका दूध श्राठ सेर, पाय-भर गायका धी श्रीर पाव भर लोध—इनको किसी वर्तनमें रप, मन्दानिसे पकाश्रो। जव यह गाढा होनेपर श्रावे, इनमें एक सेर मिश्री भी मिला दो। इसके भी बाद पहलेसे पीस-छान कर तंयार की हुई तज, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, पीपर, सोंठ, कालाजीरा, नागरमोथा, सुगन्धवाला, दाडिमका रस, काकजधा, टल्दी, विरोजी, श्रड्सा, वसलोचन श्रीर तवापीर—श्ररारोट—इनमेंसे हरेक चारचार तोले मिला दो। चाटने लायक रहने-रहते उतार लो। फिर शीतल होनेपर, किसी साफ वर्तनमें रप, मुँह वाँघ दो। इसका नाम "जीरक श्रवलेह" है। इसके सेवन करनेसे प्रदर रोग, कमजोरी, श्रक्चि, श्वास, प्यास, दाह श्रीर चय ये सब श्रारोम हो जाते हैं।

### चन्दनादि चूर्ण।

सफेर चन्द्रन, जटामासी, लोघ, ग्वस, कमलकेशर, नागकेशर, वेलिगरी, नागरमोथा, मिश्री, हाउवेर, पाढी, कुरेंयाकी छाल, इन्ट्रजी, चैतरा सींठ, श्रतीस, घायके फूल, रसीत, श्रामकी गुटलीकी गिरी, जामुनकी गुटलीकी गिरी, मोबरस, नील कमलका पञ्चाग, मंजीट, इलायची श्रीर श्रनारके फूल इन चौधीस टवाझोंको चरावर चरावर लाकर, कूट-पीस कर छान लो श्रीर एक वर्तनमें रसकर मुँह वॉघ दो। इसका नाम "चन्द्रनादि चूर्ण" है। सेवन-विधि—इस चूर्णको, चाँवलोंके घोवनके साथ, ३ माशे शहद मिलाकर, सेवन करनेसे <u>चारों प्रकारके प्रदर,</u> रक्तातिसार श्रौर खूनी बवासीर—ये रोग निस्सन्देह नाश हो जाते हैं। परीक्तित है।

इस चूर्णकी एक मात्रा मुँहमें रखकर, ऊपरसे "तीन माशे शहद मिला हुंत्रा चाँवलोंका घोवन" पी लो। श्रथवा चूर्णको सिलपर भाँगकी तरह चाँवलोंके घोवनके साथ पीसकर, चाँवलोंके घोवनमें छान लो श्रौर ३ माशे शहद मिलाकर पी लो। इस तरह सवेरे-शाम दोनों समय पीश्रो।

### चाँवलके घोवनको विधि।

नोट—श्राधी छटाँकपुराने चाँवल लेकर दो-दो तीन-तीन दुकटे कर लो। ऐसा न हो कि आटा हो जाय। फिर उन चाँवलोंको एक पाव जलमें भिगो दो। घएटे या दो घएटे बाद खूब मलकर पानी छान लो श्रीर चाँवल फेक दो। यही "चाँवलोंका धोवन" या "तन्दुल जल" है। शास्त्रमें लिखा है —

> काडित तंडुल पल जलंऽष्ठगुािशतो ह्मिपेत्। भावियत्वा जल याह्यं देयं सर्वत्र कर्मषु॥

चार तोले कुचले हुए चाँवल बत्तीस तोले पानीमें भिगो दो। पीछे मल-छानकर जल ले जो और सब काममें बरतो।

## पुष्यानुग चूर्ष ।

पाढ़, जामुनकी गुठलीकी गरी, श्रामकी गुठलीकी गरी, पाषाख-भेद, रसौत, मोइया, मोचरस, मंजीठ, कमल-केशर, केशर, श्रतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, लोध, गेरू, कायफल, कालीमिर्च, सोंठ, दाख, लालचन्दन, श्योनाक, कुड़ा, श्रनन्तमूल, धायके फूल, मुलेठी श्रौर श्रर्जुन—इन सवको "पुष्यनज्ञन" में बराबर-बराबर लेकर, पीस-छान कर रख लो। फिर इस "पुष्यानुग चूर्ण" को शहदमें मिलाकर चाँवलोंके पानीके साथ सेवन करो। परीचित है।

इस चूर्णके सेवन करनेसे सब तरहका प्रदर रोग, श्रतिसार,

रक्तातिसार, वालकोंके आगन्तु दोष, योनिदोष, रजोदोष, श्वेतप्रदर, नीलप्रदर, पीतप्रदर, श्यामप्रदर और लाल प्रदर, सब रोग नाश हो जाते हैं। महर्षि आत्रेयने इस चूर्णको कहा है।

मात्रा—डेढ़ माशेसे तीन साशे तक। एक मात्रा खाकर, ऊपरसे चॉवलोंके पानीमें शहद मिलाकर पीना चाहिये। परीक्तित है।

नोट---पापाण-भेदको हिन्दीमें पाखान-भेद, बँगलामें पाथरप्री, गुजराती श्रीर मरहटीमें पापाण-भेद कहते हैं। सस्कृतमें पापाण-भेद, शिला-भेद, श्रशम-भेदक श्रादि श्रनेक नाम हैं। फारसीमें गोशाद कहते हैं। यह योनिरोग, प्रमेह, मूत्रकृष्क्र, तिल्ली, पथरी, श्रीर गुल्म श्रादिको नष्ट करता है।

मोइया हिन्दी नाम है। सस्कृतमें इसे मात्रिका श्रीर श्रम्बष्टा कहते हैं। वॅगला में भी मात्रिका कहते हैं। मोइयेका पेड़ मशहूर है। इसके पत्तींका साग वनता है। दवाके काममें इसका सर्वाड़ लेते हैं। मात्रा दो माश्रेकी है।

श्योनाकको हिन्दीमें सोनापाठा, श्ररलू या टेंट्स कहते हैं। वंगनामें शोना-याता या सोनालू, गुनरातीमें श्ररलू और मरहटीमें दिंडा या टेंट्स कहते हैं। इसकी मात्रा १ माशेकी है। इसका पेड बहुत ऊँचा होता है। फिलयाँ जम्बी-जम्भी तज-वारके समान दो-दो फुटकी होती हैं। फिलीके भीतर रुई श्रीर दाने निकलते हैं।

श्रज् नवृत्त हिन्दी नाम है। वगलामें श्रज् न-गाल श्रौर मरहटीमें श्रज् नवृत्त कहते हैं। हिन्दीमें कोह श्रौर काह भी इसके नाम हैं। सस्कृतमें कुकुम कहते हैं। इसके पेद बनमें बहुत ऊँचे होते हैं। इसकी छाल सफेद होती है। उसमें दूध निकलता है। मात्रा २ माशेकी है।

पाढ़ नाम हिन्दी है। इसे हिन्दीमें पाठ भी कहते हैं। सस्कृतमें पाठा, वगला में आकनादि, मरहटीमें पहाड़मूल और श्रॅगरेजीमें पैर्शेरूट कहते हैं। इसकी वेलें वनमें होती हैं।

## श्रशोक घृत। ∜

श्रशोककी छाल १ सेर लेकर = सेर जलमें पकाश्रो, जब पकते-पकते चौथाई पानी रहे उतारकर छान लो। यह काढ़ा हुश्रा।

इस काढ़ेमें घी १ सेर, चॉवलोंका घोवन १ सेर, वकरीका दूध १ सेर, जीवकका रस १ सेर और कुकुरभॉगरेका रस १ सेर इनको भी मिला दो। करक के लिये जीवनीयगणकी श्रोषिधयाँ, चिरोंजी, फालसे, रसौत, मुलेठी, श्रशोककी छाल, दाख, शतावर श्रोर चौलाईकी जड़,—इनमें से प्रत्येक दवाको सिलपर, जलके साथ पीस-पीसकर, दो-दो तोले लुगदी तैयार कर लो श्रोर पिसी हुई मिश्री ३२ ताले ले लो।

क़लईदार कड़ाहीमें कल्क या लुगिदयो तथा मिश्री श्रोर ऊपरके काढ़े वगैरःको डालकर मन्दाशिसे पकाश्रो। जब घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो श्रोर साफ वर्तनमें रख दो।

इस अशोक घृतके पीनेसे सब तरहके प्रदर रोग—श्वेतप्रदर, नीलप्रदर, काला प्रदर, दुस्तर प्रदर, कोखका दर्द, कमरका दर्द, योनि का दर्द, सारे शरीरका दर्द, मन्दाग्नि, अरुचि, पाएडु-रोग, दुवलापन, श्वास और खॉसी—ये सब नाश होते हैं। यह घी आयु बढ़ाने वाला, पुष्टि करने वाला और रंग निखारने वाला है। इस घीको स्वय विष्णु भगवानने ईजाद किया था। परीक्तित है।

#### शीतकल्याण घृत।

कमोदिनी, कमल, ख़स, गेहूँ, लाल शालि-चॉवल, मुगवन, काकोली, कुम्भेर, मुलेठी, खिरेंटी, कघीकी जड़, ताड़का मस्तक, विदारीकन्द, शतावर, शालिपणीं, जीवक, त्रिफला, खीरेके वीज श्रौर केलेकी व ची फली—इनमेंसे हरेकको दो-दो तोले लेकर, सिल पर जलके साथ पीस-पीसकर, कल्क या लुगदी बना लो।

गायका दूघ ४ सेर, जल २ सेर श्रीर गायका घी १ सेर लो।
फिर कड़ाहीमें ऊपरसे कल्क श्रीर इन दूघ, पानी श्रीर घीको मिला
कर, मन्दाश्रिसे पकाश्रो। जब घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो।
इस घीके सेवन करनेसे प्रदर रोग, रक्तगुल्म, रक्तपित्त, हलीमक, बहुत तरहका पित्त कामला, वातरक, श्रव्यचि, जीर्णंज्वर, पाएडुरोग, मद श्रीर भ्रम ये सब नाश हो जाते हैं। जो स्त्रियाँ श्रल्प पुष्प-

चाली या गर्भ न घारण करने वाली होती हैं, उन्हें इस घीके खाने से गर्भ रहता है। यह घृत उत्तम रसायन है।

### प्रदरारि लौह ।

पहले कुरैयाकी छाल सवा छै सेर लेकर कुचल लो। फिर एक कृलईदार बासनमें, वत्तीस सेर पानी और छालको डालकर, मन्दी-मन्दी आगसे औटाओ। जब चौथाई या आठ सेर पानी रह जाय, उतारकर, कपडेमें छान लो और छूछको फैक दो।

इस छुने हुए काढ़ेको फिर कलईदार वासनमें डाल, मन्दाग्निसे पकाश्रो, जब गाढ़ा होनेपर श्राजाय, उसमें नीचे लियी हुई दवाश्रो के चूर्ण मिला दो श्रीर चट उतार लो।

काढ़ेमें डालनेकी दवायें—मोचरस, भारही, वेलगिरी, वराह-कान्ता, मोथा, घायके फूल और अतीस—इन सातोंको एक-एक तोले लेकर, कूट-पीसकर कपड़ छन कर लो। इस चूर्णको और एक तोले "श्रम्रक भस्म" तथा एक तोले "लेहिभस्म"को उसी (ऊपरके) गाढ़ा होते हुए काढ़ेमें मिला दे।।

सेवन विधि—कुशमूलको सिलपर पीसकर स्वरस या पानी छान ले। एक मात्रा यानी ३ माशे दवा के। चाटकर, ऊपरसे कुश-मूलका पानी पीले। इस लौहसे प्रदर रोग निरचय ही नाश होता श्रीर केखका दर्द भी जाता रहता है।

## प्रदरान्तक लीह ।

श्रुद्ध पारा ६ माशे, श्रुद्ध गन्धक ६ माशे, वङ्गभस्म ६ माशे, चाँदी की मस्म ६ माशे, खपरिया ६ माशे, कौड़ीकी भस्म ६ माशे श्रीर लोहभस्म या कान्तिसार तीन तोले—इन सवको खरलमें डालकर, ऊपरसे घीग्वारका रस डाल-डालकर, वारह घएटों तक घोटा। फिर एक-एक चिरमिटी बरावर गोलियाँ बनाकर, छायामें सुखा लो श्रीर शीशीमें रख दो। इस लौहसे सब तरहके प्रदर रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं।

सेवनविधि —सवेरे-शाम एक-एक गोली खाकर, उपरसे ज़रा-सा जल पी लेना चाहिये। गोली खाकर, उपरसे अशोककी छालके साथ पकाया दूध, जिसकी विधि पहले पृष्ठ ३४४ में लिख आये हैं, पीनेसे बहुत ही जल्दी अपूर्व चमत्कार दीखता है। अथवा गोली खाकर, रसीत और चौलाईकी जड़को पीसकर, चाँवलोंके पानीमें छान लो और यही पीओ। ये अनुपान परीचित है।

### शतावरी घृत। 🗸

शतावरका गूरा या रस श्राघ सेर, गायका घी श्राघ सेर, गायका दुघ दो सेर लाकर रख लो। जीवनीयगणकी श्राठों दवाएँ तथा मुलेठी, चन्दन, पद्माख, गांखरू, कौचके वीजोंकी गिरी, खिरेंटी, कंघी, शालपणीं, पृश्निपणीं, विदारीकन्द, दोनो शारिवा, मिश्री श्रौर कुंभेरके फल—इनमें से हरेक दवाका पानीके साथ सिलपर पीस-पीस कर, एक एक तोले कहक बना ले। शेपमें सब दवाश्रोंके कहक, शतावरका रस, घी श्रौर दूध सबके। कलईदार वर्तनमें चढ़ा कर, मन्दाग्निसे घी पकाले। इस "शतावरी घृत" के सेवन करनेसे रक्तिपत्तके विकार, वातिपत्तके विकार, वातरक, ज्ञय, श्र्वास, हिचकी, खाँसी, रक्तित्त, श्रंगदाह, सिरकी जलन, दाख्ण मूत्रकुच्छ श्रौर सर्वदेाय-जनित प्रदर रोग इस तरह नाश होते हैं, जिस तरह स्त्र्यंसे श्रन्धकारका नाश होता है।



## सोमरोगकी पहचान ।

अस्ट्रिक्ट्रिकी योगिसे जय प्रसन्न, निर्मल, शीतल, गथरहित, साफ, सिट्टिट्टिं सफेद श्रीर पीड़ा-रिहत जल यहुत ही जियादा यहता हैं स्केट्टिं रहता है, तय वह श्री जलके येगका रोक नहीं सकती, एकदम कमज़ोर हा जानेकी वजहसे येचैन रहती है, माथा शिथिल है। जाता है, मुँह श्रीर ताल स्खने लगते हैं, वेहाशी होती, जभाई श्रातीं, चमड़ा रूखा हो जाता, प्रलाप होता श्रीर खाने पीनेक पटायों से कभी तृति नहीं होती। जिस रोगमें ये लक्षण होते हैं, उसे "सोमरोग" कहते हैं। इस रोगमें जो पानी योनिसे जाता है, यही श्रीरको धारण करने वाला है। इस रोगमें सोमधातुका नाश होता है, इसीलिये इसे 'सोमरोग' कहते हैं।

जिस तरह पुरुषोंका यहुमूत्र रोग होता है, उसी तरह ख़ियांको "सोमरोग" होता है। जिस तरह पेशावां-पर-पेशाव करनेसे मई मर जाता है, उसी तरह ख़ियाँ, योनिसे सोम घातु जानेके कारण, गल-गल कर मर जाती हैं। साफ, शीतल, गन्धहीन, सफेद पानी सा हर समय वहा करता है। यहाँ तक कि यहुत यह जानेपर श्रीरत पेशाव के वेगको रोक नहीं सकती, उठते-उठते घोतीमें पेशाव हो जाता है, इसिलिये इस रोग वालीकी घोती हर वक्त भीगी रहती है। यह रोग श्रीरतोंको ही होता है।

# सोमरोगसे मूत्रातिसार।

जब स्त्रीका सेामरोग पुराना हो जाता है, यानी बहुत दिनों तक बना रहता है, तब वह "मूत्रातिसार" हो जाता है। पहले तो सेामरेगा की हालतमें पानी-सा पदार्थ बहा करता है, किन्तु इस दशामें बार-म्बार पेशाब होते हैं श्रीर पेशाबोंकी मिक़दार भी ज़ियादा होती है। स्त्री जरा भी पेशाबको रोकना चाहती है, तो रोक नहीं सकती। परिणाम यह होता है कि, स्त्रीका सारा बल नाश हो जाता है श्रीर श्रन्तमें वह यमालयकी राह लेती है। कहा है—

सोमरोगे चिरजाते यदा मूत्रमतिस्रवेत् । मूत्रातिसार त प्राहुर्वलविध्वसनं परम् ॥

सोमरोगके पुराने होनेपर, जब बहुत पेशाव होने लगता है, तब उसे बलके। नाश करनेवाला "मूत्रातिसार" कहते हैं।

नोट-याद रखना चाहिये, सोमरोग मूत्र-मार्ग या मूत्रकी नलीमें श्रीर प्रदर-रोग गर्भाशयमें होता है धीर ये दोनों रोग स्त्रियोंको ही होते हैं।

# सोमरोगके निदान-कारण ।

जिन कारणोंसे "प्रदर रोग" होता है, उन्हों कारणोंसे "सेामरोग" होता है। अति मैथुन और अति मिहनत प्रभृति कारणोंसे शरीर के रस रक्त प्रभृति पतले पदार्थ और पानी, अपने-अपने स्थान छोड़ कर, मूत्रकी थैलीमें आकर जमा होते और वहाँसे चलकर, योनिकी राह से, हर समय या अनियत समयपर बाहर गिरा करते हैं।

# सोमरोग-नाशक नुसख़े।

्रं(१) मिगडीकी जड़, सुका पिंडारू, सुबे श्रामले श्रौर विदारीकन्द, ये सब चार-चार तोले, उदड़का चूर्ण दे। तोले श्रौर मुलेठी दे। ते।ले— लाकर पीस-कूट श्रौर छान लो। इस चूर्णकी मात्रा ६ माशे की है। एक पुढ़िया मुँहमें रख, ऊपरसे विश्री-मिता गायका दूघ पीनेसे सोमरोग अवश्य नाश हो जाता है। दवा सवेरे-शाम दोनों समय लेनी चाहिये। परीचित है।

- ं(२) केलेकी पक्ती फली, श्रामलोका स्वरस, शहद श्रीर मिश्री इन सवको मिलाकर खानेसे सामराग श्रीर मूत्रातिसार श्रवश्य श्राराम हो जाते हैं।
- (३) उड़दका आटा, मुलेठी, विदारीकन्द, शहद और मिश्री— इन सबको मिलाकर सवेरे ही, दूघके साथ सेवन करनेसे सेामरेाग नष्ट हो जाता है।
- (४) श्रगर सेामरागर्मे पीड़ा भी हो श्रौर पेशावके साथ सेाम-घातु वारम्वार निकलती हो तो ताजा शरावमें इलायची श्रौर तेजपात का चूर्ण मिलाकर पीना चाहिये।
- (प्) शतावरका चूर्ण फॉककर, ऊपरसे दूघ पीनेसे सोमराग चला जाता है।
- (६) श्रामलोंके वीजोंका जलमें पीसकर, फिर उसमें शहद श्रीर चीनी मिलाकर पीनेसे, तीन दिनमें ही श्वेतप्रदर श्रीर मूजातिसार नष्ट हो जाते हैं।
- (७) है मारो नागकेशरके। माठेमें पीसकर, तीन दिन तक पीने श्रीर माठेके साथ भात खानेसे श्वेतप्रदर श्रीर सोमरोग श्राराम है। जाते हैं।
- (म) केलेकी पकी फली, विदारीकन्द श्रौर शतावर—इन सघ की एकत्र मिलाकर, दूधके साथ, सवेरेही पीनेसे से।मरोग नष्ट हो जाता है।
- (६) मुलेठी, श्रामले, शहद श्रीर दूध—इन सवके। मिलाकर सेवन करने से सोमरोग नाश हो जाता है।



# योनि रोगोंकी क़िस्में।

्रें ॎ ्रें सलमें योनिरोग, प्रदर रोग श्रीर श्रान्तंव रोग एवं स्त्री-श्रिं श्रिं पुरुषोंके रज श्रीर वीर्यके श्रुद्ध, निदोंष श्रीर पुष्ट न होने श्रिं िश्रें वगैरः वगैरः कारणोंसे श्राज भारतके लाखों घर सन्तान-हीन हो रहे हैं। मूर्ख लोग गण्डा-ताबीज़ श्रीर भभूतके लिये वृथा ठगाते श्रीर दुःख भोगते हैं, पर श्रसल उपाय नहीं करते, इसीसे उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। श्रतः हम योनि-रोगोंके निदान, कारण श्रीर लच्चण लिखते हैं। श्रान्तंव रोग या नष्टान्तंवकी चिकित्सा इस के वाद लिखेंगे।

"सुश्रुत"में श्रीर "माधव निदान" श्रादि ग्रन्थोंमें योनिरोग—भग के रोग—बीस प्रकारके लिखे हैं। उनके नाम ये हैं —

- (१) उदावृता
- (२) बन्ध्या
  - (३) विप्लुता
  - ( ४ ) परिप्लुता
  - ( ५ ) वातला
  - (६) ले।हिताच्रा
  - (७) प्रस्नंसिनी
  - ( = ) वामनी
  - (६) पुत्रघी
  - (१०) पित्तला

ये पॉच योनिरोग वायु-देाषसे होते है।

ये पाँच यानिराग पित्त-देशपसे होते हैं।

(११) श्रत्यानन्दा
(१२) किर्णिनी
(१३) चरणा
(१४) श्रतिचरणा
(१५) कफजा
(१६) पडी
(१७) श्रिएडनी
(१८) स्वीवकत्रा
(१८) स्वीवकत्रा
(२०) त्रिदोपजा

## योनिरोगोंके निदान-कारण ।

"सुश्रुत" में योनिरोगोंके निम्नलिखित कारण लिखे हैं:—
(१) मिथ्याचार।
(१) मिथ्याचार।

(३) दुष्ट श्रार्त्तव। (४) वीर्यदोप। (५) दैवेच्छा।

श्राजकल श्रायुर्वेदकी शिक्षा न पानेसे मदौंकी तरह स्त्रियों भी समय-वेसमय खातीं, दूध श्रीर मछली प्रभृति विरुद्ध पदार्थ श्रीर प्रकृति-विरुद्ध भोजन करतीं, गरम मिज़ाज होनेपर भी गरम मेाजन करतीं, सर्द मिजाज होनेपर भी सर्द पदार्थ खातीं, दिन-रात मैथुन करतीं, व्रत-उपवास करतीं तथा खूब क्रोध श्रीर चिन्ता करती हैं। इन कारणीं एवं इसी तरहके श्रीर भी कारणोंसे उनका श्रार्चव या मासिक खून गरम होकर, उपरोक्त बीस प्रकारके योनिरोग करता है। इसके सिवा, मॉ-वापके वीर्य-देषसे जिस कन्याका जन्म होता है, उसे भी इन बीसों योनि-रोगोंमेंसे कोई न कोई योनि-रोग होता है। सबसे प्रवल कारण दैवेच्छा है।

# बीसों योनिरोगोंके लक्षणा।

(१) जिस स्त्रीकी योनिसे भाग-मिला हुत्रा खून बड़ी तकलीफ के साथ भिरता है, उसे ''उदावृत्ता'' कहते हैं।

नोट--- उदावृत्ता योनि रोगवाजी स्त्रीका मासिक धर्म बड़ी तकजीफसे होता है, उसके पेट में दर्द होकर रक्तकी गाँठ सी गिरती है।

- (२) जिसका श्रार्त्व नष्ट हो, यानी जिसे रजे। चर्म न होता हो, श्रगर होता हो तो श्रशुद्ध श्रीर ठीक समयपर न होता हो, उसे "बन्ध्या" कहते हैं।
- (३) जिसकी योनिमें निरन्तर पीड़ा या भीतरकी श्रोर सदा एक तरहका दर्द सा होता रहता है, उसे "विष्लुता" योनि कहते हैं।
- (४) जिस स्त्रीके मैथुन कराते समय योनिके भीतर वहुत पीड़ा होती है, उसे "परिप्लुता" योनि कहते हैं।
- (५) जो योनि कठोर या कड़ी हो तथा उसमें ग्रूल श्रीर चोंटने की सी पीड़ा हो, उसे "वातला" योनि कहते हैं। इस रोगवालीका मासिक खून या श्रार्त्तव वादीसे रूखा होकर सुई चुभानेका सा दर्द करता है।

नोट—यद्यपि उदावृत्ता, बन्ध्या, विप्तुता श्रीर परिप्तुता नामक योनियोंमें वायुके कारणसे दर्द होता रहता है, पर "वातना" योनिमें उन चारोंकी श्रपेचा श्रधिक दुर्द होता है। याद रखो, इन पाँचों योनिरोगोंमें "वायु" का कोप रहता है।

- (६) जिस योनिसे दाहयुक्त रुधिर बहता है, यानी जिस योनिसे जलनके साथ गरम-गरम खून बहता है, उसे ''लोहिताचरा" कहते हैं।
- (७) जिस स्त्रीकी यानि, पुरुषके मैथुन करनेके बाद, पुरुषके वीर्य श्रीर स्त्रीकी रज दोनोंका बाहर निकाल दे, उसे "वामनी" योनि कहते हैं।

- ( = ) जिसकी योनि श्रधिक देर तक मैंश्रन करनेसे, लिंगकी रगड़के सारे, वाहर निकल श्रावे, यानी स्थानभ्रष्ट हो जाय श्रीर विमर्दित करनेसे प्रसव-योग्य न हो, उसे "प्रक्रसिनी" योनि कहते हैं। श्रगर ऐसी श्रीको कभी गर्भ रह जाता है, तो यचा वड़ी मुश्किलसे निकलता है।
- ( ६ ) जिस स्त्रीके। रुधिर-क्तय होनेसे गर्भ न रहे, वह "पुत्रझी" योनिवाली है। ऐसी योनि वाली स्त्रीका मासिक रतून गर्म होकर कम हो जाता और गर्भगत वालक श्रकाल या श्रसमयमें ही गिर जाता है।
- (१०) जो योनि श्रत्यन्त दाह, पाक श्रीर ज्यर, इन लज्ञण्ञां वाली हो, वह "पिचला" है। रपुलासा यो समिक्षये कि, इस योनि वाली स्त्रीकी भगके भीतर दाह या जलन होती है श्रीर भगके मुँहपर छोटी-स्त्रोटी फुन्सियाँ हो जाती हैं श्रीर पीढ़ासे उसे ज्यर चढ़ श्राता है।

नोट—यद्यपि कोहिताचरा, प्रस्नसिनी, पुत्रध्नी धीर वामनीमें पित्तरोपके चिद्व पाये जाते हैं थीर वे चारों योनिरीग पित्तमे ही होते हैं, पर पित्तका योनि-रोगमें पित्तकोपके जच्च विशेष रूपसे देने जाते हैं। टाह, पाक गौर उपर पित्तका के उपलच्चण मात्र है। उसमेंमे नीका, पीका धीर सफेट धार्तव बहुता रहता है।

- (११) जिस स्त्रीकी योनि श्रत्यधिक मैथुन करनेसे भी सन्तुष्ट न हो, उसे "श्रत्यानन्दा" योनि कहते हैं। इस योनिवाली स्त्री एक दिन मैं कई पुरुषोंसे मैथुन करानेसे भी सन्तुष्ट नहीं होती। चूँकि इस योनि वाली एक पुरुषसे राजी नहीं होती, इसीसे इसे गर्भ नहीं रहता।
- (१२) जिस स्त्रीकी योनिके भीतरके गर्भाशयमें कफ छौर गृन मिलकर, कमलके इर्ट-गिर्द मांसकन्द-सा बना देते हैं, उसे "कर्णिनी" कहते हैं।
- (१३) जो स्त्री मैथुन करनेसे पुरुपसे पहले टी छूट जाती है श्रौर नीर्य ग्रहण नहीं करती, उसकी योनि "चरणा" है।
- (१४) जो स्त्री कई वार मैथुन करनेपर छुटती है, उसकी योनि "स्रित चरणा" है।

नोट---ऐसी योनिवाली स्त्री कभी एक पुरुपकी होकर नहीं रह सकती। घरणा और श्रतिचरणा योनिवाली स्त्रियोंको गर्भ नहीं रहता।

ें (१५) जो योनि श्रत्यन्त चिकनी हो, जिसमें खुजली चलती हो श्रीर जो भीतरसे शीतल रहती हो, वह "कफजा" योनि है।

नोट-अत्यानन्दा, कर्णिनी, चरणा श्रीर श्रतिचरणा-चारों योनियोंमें कफका दोप होता है, पर कफजामें कफ-दोप विशेष होता है।

- (१६) जिस स्त्रीको मासिक धर्म न होता हो, जिसके स्तन होटे हो श्रौर मैथुन करनेसे योनि लिंगको खरदरी मालूम होती हो, उसकी योनि "पएडी" है।
- (१७) थोड़ी उम्र वाली स्त्री अगर वलवान पुरुषसे मैथुन कराती है, तो उसकी योनि अगडेके समान वाहर लटक आती है। उस योनिको "अग्डिनी" कहते हैं।

नोट-इस रोगवालीका रोग शायद ही श्राराम हो। इसको गर्भ नहीं रहता।

- (१०) जिस स्त्रीकी योनि बहुत फैली हुई होती है, उसे "महती" योनि कहते हैं।
- (१६) जिस स्त्रीकी योनिका छेद बहुत छोटा होता है, वह मैथुन नहीं करा सकती, केवल पेशाव कर सकती है, उसकी योनिको "सची वक्त्रा" कहते हैं।

नोट--- अपरके योनिरोग वातादि दोपोंसे होते हैं, पर जिस योनि रोगमें तीनों दोपोंके जन्म पाये जावें, वह त्रिदोपज है।

# योनिकन्द रोगके लच्चण ।

जब दिनमें बहुत सोने, बहुत ही कोध करने, अत्यन्त परिश्रम करने, दिन-रात मैथुन कराने, योनिके छिल जाने अथवा नाखून या दाँतोंके लग जानेसे योनिके भीतर घाव हो जाते हैं, तब वातादि दोष, कुपित होकर, पीप और खूनको इकट्ठा करके, योनिमें बङ्हलके फल-जैसी गाँठ पैदा कर देते हैं, उसे ही "योनि कन्द रोग" कहते हैं। नोट—ग्रगर वातका कोप जियादा होता है, तो यह गाँठ रूगी गीर फटी-सी होती है। श्रगर पित्त जियादा होता है, तो गाँठमें जलन गाँर सुर्गी होती है, इससे युखार भी था जाता है। श्रगर रूफ जियादा होता है, तो उसमें राजबी चलती गौर रंग नीला होता है। जिसमें तीनों होपोंठे लएगा होते हें, उसे सनिपातज योनिकन्द कहते हैं।



- (१) वीसों प्रकारके योनि-रोग साध्य नहीं होते, किनने ही सहजमें और कितने ही वड़ी दिखतसे श्राराम होते हैं। इनमें से कितने ही तो श्रसाध्य होते हैं, पर वाज श्रीकात श्रच्छा इलाज होने से श्राराम भी हो जाते हैं। चिकित्सकको योनिरोगके निटान, जजल श्रीर साध्यासाध्यका विचार करके इलाजमें हाथ डालना चाहिये।
  - (२) योनि रोग श्राराम करनेके तरीके ये है:-
  - (क) तेलमें रूईका फाहा तर करके योनिमें रखना।
  - ( ख ) दवाकी यत्ती वनाकर योनिमं रप्तना।
  - (ग) योनिमें धृनी या वफारा देना।
  - (घ) दवाश्रोंके पानीसे योनिको घोना।
  - (ङ) योनिमें दवाके पानी वगैरःकी पिचकारी देना।
  - (च) खानेको दवा देना।
- ( छ ) श्रगर योनि टेढ़ी या तिरछी हो गई हो श्रथवा वाहर निकल श्राई हो, तो योनिको चिकनी श्रीर स्वेदित करके, यानी नेल चुपट्-कर श्रीर वकारोंले पसीने निकालकर, उसे यथास्थान स्थापित करना एव मधुर श्रीपधियोंका वेसवार वनाकर योनिम घुसाना।

- (ज) रूईका फाद्दा तेलमें तर करके बलानुसार योनिके भीतर रखना। इससे योनिके ग्रुल, पीड़ा, सूजन श्रीर स्नाव वगैरः दूर हो जाते हैं।
- (स) टेढ़ी योनिको हाथसे नवाना, सुकड़ी हुईको बढ़ाना श्रौर याहर निकली हुईको भीतर घुसाना।
- (३) वातज योनि रोगोमें—गिलोय, त्रिफला श्रौर दातूनिकी जड़—इन तीनोंके काढ़ेसे योनिको धोना चाहिये। इसके बाद नीचे लिखा तेल बनाकर, उसमें कईका फाहा तर करके, जब तक रोग श्राराम न हो, बराबर योनिमें रखना चाहिये।

कूट, सेंघानोन, देवदारू, तगर और भटकटैयाका फल—इन सबको पॉच-पॉच तोले लेकर अधकचरा कर लो और फिर एक हाँडी में पाँच सेर पानी भरकर, उसमें कुटी हुई दवाऍडालकर औटाओ। जब पाँचवाँ भाग पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लो। फिर एक क़लईदार कड़ाहीमें एक पाव काली तिलीका तेल डालकर, ऊपरसे छुना हुआ काढ़ा डाल दो और चूल्हेपर रखकर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाय, उतारकर, शीतल होनेपर छान लो और काग लगाकर शीशीमें रख दो।

नोट-पाँचों वातन योनि-रोगोंपर ऊपर जिखा योनि धोनेका जल श्रीर यह तेज श्रनेक बारके परीचित हैं। जल्दी न की जाय श्रीर श्राराम न होने तक बरा-बर दोनों काम किये जायं, तो १०० में ६० को श्राराम होता है।

(४) पित्तज योनि-रोगोंमें योनिको काढ़ोंसे सींचना, धोना, तेल लगाना और तेलके फाहे रखना अच्छा है। पित्तज रोगमें शीतल और पित्तनाशक नुसखे काममें लाने चाहियें। शीतल दवाओं के तरड़े देने और फाहे रखनेसे अनेक बार तत्काल लाभ दिखता है। पित्तज योनिरोगोंमें गरम उपचार भयानक हानि करता है।

शतावरी घृत श्रौर बला तेल-ये दोनों पित्तनाशक प्रयोग श्रच्छे हैं।

(प्) कफजनित योनि-रोगोंमें शीतल उपचार कभी न करना चाहिये। ऐसे योनि-रोगोंमें गर्म उपचार फायदा करता है। कफजन्य योनि रोगोंमें सबी और गरम द्वार्ये देना श्रेच्छा है। उघर पृष्ठ ३७७ में लिखी नं० १५ वत्ती ऐसे रोगोंमें श्रच्छी पाई गई है।

(६) वातसे पीड़ित योनिमें हींगके कल्कमें घी मिलाकर योनिमें रखना चाहिये।

वित्तसे पीढ़ित योनिमें पञ्च वहकत्तके करकमें घी मिलाकर योनि में रखना चाहिये।

कफजन्य योनि रोगोंमें श्यामाटिक श्रीषधियोंके करूक या लुगदी में घी मिलाकर योनिमें रखना चाहिये।

श्रगर योनि कडोर हो, तो उसे मुलायम करने वाली चिकित्सा करनी चाहिये।

सिन्नपातज योनि-रोगमें साधारण किया करनी चाहिये। श्रगर योनिमें वद्वू हो,तो सुगन्धित पदार्थोंके काढ़े, तेल, कल्क या चूर्ण योनिमें रखनेसे वदवू नहीं रहती। जैसे,—पृष्ट ३७= का न० १= तुसखा।

(७) याद रखो, सभी नरहके योनि रोगोंमें "वातनाशक चिकि-त्सा" उपकारी है, पर वानज योनि रोगोंमें स्नेहन, स्वेदन श्रौर वस्ति कर्म विशेष स्पसे करने चाहियें। कहा है—

> सर्वेषु योनिरोगेषु वातम्न ऋमइप्यते । न्नेह्न स्वेदनो वस्निर्वातजाया विशेषत् ॥

र्वे योनिरोग नाशक नुसखे ।

(१) "चरक" में योनि रोगोंपर "घात स्यादि" तेल लिखा है। उस तेलका फाहा योनिमें रखने और उसीकी पिचकारी योनिमें लगाने से विप्तुता आदि योनि रोग, योनिकन्ड रोग, योनिके धाव, स्तुत श्रौर योनिसे पीप बहना वग़ैरः निश्चय ही श्राराम हो जाते हैं। यह तेल हमने जिस तरह श्राज़माया है नीचे लिखते हैं:—

घवके पत्ते, श्रामलेके पत्ते, कमलके पत्ते, काला सुरमा, मुलेठी, जामुनकी गुठली, श्रामकी गुठली, कशीश, लोध, कायफल, तेंदूका फल, फिटकरी, श्रनारकी छाल श्रीर गूलरके कच्चे फल—इन १४ द्वाश्रोंको सवा-सवा तोले लेकर कूट-पीस लो। फिर एक सेर श्रदाई पाव बकरीके पेशाबमें, ऊपरके चूर्णको पीस कर, लुगदी बना लो। फिर एक कड़ाहीमें ऊपर लिखी बकरीके मूत्रमें पिसी लुगदी, एक सेर काले तिलोंका तेल श्रीर एक सेर श्रदाई पाव गायका दूध डालकर, चूल्हेपर रख, मन्दाग्रिसे पकाश्रो। जब दूध श्रीर मूत्र जलकर तेलमात्र रह जाय, उतार कर छान लो श्रीर बोतलमें भर दो।

नोट-श्रगर यह तेल पीठ, कमर श्रीर पीठकी रीढ़पर मालिश किया जाय, योनिमें इसका फाहा रखा जाय श्रीर पिचकारीमें भर कर योनिमें छोटा जाय-तो विप्लुता, परिप्लुता, योनिकन्द, योनिकी सूजन, घाव श्रीर मवाद बहना श्रवश्य श्राराम हो जाते हैं। इन रोगोंपर यह तेल रामवाण है।

- (२) वातला योनिमें श्रथवा उस योनिमें जो कड़ी, स्तब्ध श्रौर थोड़े स्पर्शवाली हो—उसके पर्दे विठा कर—तिलीके तेलका फाहा रखना हितकर है।
- (३) अगर योनि प्रसंसिनी हो, लिंगकी रगड़से वाहर निकल आई हो, तो उसपर घी मल कर गरम दूधका बफारा दो और उसे हांथसे भीतर विठा दो। फिर नीचे लिखे वेशवारसे उसका मुँह चन्द करके पट्टी वॉघ दो। सींठ, काली मिर्च, पीपर, घनिया, ज़ीरा, अनार और पीपरामूल—इन सातोंके पिसे-छने चूर्णको परिडत लोग "वेशवार" कहते हैं।
- (४) श्रगर योनिमें दाह या जलन होती हो, तो नित्य श्रामलों के रसमें चीनी मिला कर पीनी चाहिये। श्रथवा कमिलनीकी जड़ चॉवलोंके पानीमें पीसकर पीनी चाहिये।

- (प्) श्रगर योनिमेंसे राघ निकलती हो, तो नीमके पत्ते प्रसृति शोधन पदार्थोंके। सेंधेनेतनके साथ पीसकर गेली वनालेनी चाहिये। इन गोलियोंको रोज़ योनिमें रखनेसे राघ निकलना वन्द हो जाता है।
- (६) अगर योनिमें वदबू आती हो अथवा वह तिवितवी हो, तो वच, अड्सा, कड़वे परवल, फूल-प्रियगू और नीम—इनके चूर्ण को योनिमें रखो। साथ ही अमलताश आदिके काढ़ेसे योनिको धोओ। पहले धोकर, पीछे चूर्ण रखो।
- (७) कर्णिका नामक कफजन्य योनिरोग हो—गर्भाशयके ऊपर मांस-सा वढ़ा हो—तो आप नीम आदि शोधन पदार्थोंकी वत्ती बनाकर योनिमें रखवाओं।
- ( = ) गिलोय, हरड़, आमला और जमालगेटा,—इनका काढ़ा बना कर, उस काढ़ेकी घारोंसे योनि धोनेसे योनिकी खुजली नाश हो जाती है।
- ( ६ ) कत्या, हरड़, जायफल, नीमके पत्ते श्रीर सुपारी—इनको महीन पीसकर छान ले। । पीछे इस चूर्णको मूंगके यूपमें मिला कर सुखा लो। इस चूर्णके योनिमें डालनेसे योनि सुकड़ जाती श्रीर जलका स्नाव या पानी सा श्राना वन्द हो जाता है।
- (१०) ज़ीरा, कालाज़ीरा, पीपर, कलोंजी, सुगन्धित वच, अड्सा, सेंघानेान, जवाखार श्रीर श्रजवायन—इनके। पीस-छान कर चूर्ण कर लो। पीछे इसे ज़रा सेक कर, इसमें चीनी मिलाकर लड्डू वना ले। इन लड्डुश्रोंके। श्रपनी जठराग्निके वल-माफ़िक नित्य खानेसे योनिके छारे रोग नाश हो जाते हैं।

नोट-इस सानेकी द्वाके साथ योनिमें लगानेकी द्वा भी इस्तेमाल करने से शीघ्र ही साभ दीखता है।

(११) चूहेके मांसको पानीके साथ हाँडीमें डालकर काड़ा बना लो। फिर उसे झानकर, उसमें काली तिलीका तेल मिला कर, मन्दाग्निसे पकालो। जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो श्रौर शीशीमें रख दो। इस तेलमें फाहा भिगोकर, योनिमें रखने से, योनि-सम्बन्धी रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं।

नोट—चृहेके मांसको तेलमें पकाकर, तेल छान लेनेसे भी काम निकल जाता है। इस चूहेके तेलका फाहा योनिमें रखनेसे योन्यर्श—योनिका मस्सा श्रीर योनिकन्द—गर्भाशयके ऊपरका मासकन्द निश्चय ही श्राराम हो जाते हैं, पर जब तक पूरा श्राराम न हो, सब्रके साथ इसे लगाते रहना चाहिये।

(१२) चूहेको भूभलमें दावकर, उसका श्राम-वेंगन प्रभृतिकी तरह भरता कर लो। जब भरता हो जाय, उसमें सेंघानोन बारीक पीसकर मिलादो। उस भरतेके योनिमें रखने से योनिकन्द—गर्भाशयपर गाँठ-सी हो जानेका रोग—निस्सन्देह नाश हो जाता है, पर देर लगती है। नं० ११ की तरह योनिका मस्सा भी इसी भरतेसे नष्ट हो जाता है।

नोट---नं० ११ और १२ नुसखे परीचित हैं। श्रगर योन्यर्श---योनिके मस्से श्रौर योनिकन्द---योनिकी गाँठ श्राराम करनी हो, तो श्राप न० ११ या १२ से श्रवश्य काम लें। इन दोनों रोगोंमें चूहेका तेल श्रौर भरता श्रकसीरका काम करते हैं।

- (१३) करेलेकी जड़का पीसकर, यानिमें उसका लेप करने से, भीतरका घुसी हुई यानि बाहर निकल स्राती है।
- (१४) योनिमें चूहेकी चरवीका लेप करनेसे, बाहर निकली हुई योनि भीतर घुस जाती है।
- (१५) पीपर, कालीमिर्च, उड़द, शतावर, कृट और संघानोन— इन सवको महीन पीस-कृटकर छान लो। फिर इस छने चूर्णको सिलपर रख और पानीके साथ पीसकर, श्रंगूठे-समान बत्तियाँ बना-वनाकर छायामें सुखा लो। इन वत्तियोंके नित्य योनिमें रखनेसे कफ-सम्बन्धी योनि रोग—श्रत्यानन्दा, कर्णिका, चरणा और श्रतिचरणा एवं कफजा योनि रोग—निस्सन्देह नष्ट होजाते और योनि विल्कुल शुद्ध हो जाती है। यह योग हमारा श्राजमूदा है।

(१६) तगर, क्रूट, संघानोन, भटकटैयाका फल और देखदारु— इनका तेल पकाकर, उसी तेलमें कईका फाहा भिगाकर, योनिमें लगातार कुछ दिन रखनेसे, वातज योनि-रेगा—उदावृत्ता, वन्ध्या, विष्लुता, परिष्लुता और वातला योनिरोग अवश्य आराम हो जाते हैं। इसका नाम "नताध" तेल है। (इसके यनानेकी विधि पृष्ठ ३७३ के न०३ में देखे।)

नोट—तेजका फाहा रखनेसे पहले गिलोप, त्रिफका श्रीर दातुनिकी जह— इनके काढेसे योनिको सींचना श्रीर धोना जरूरी है। दोनों काम करनेसे पांचीं बादीके योनिरोग निस्सन्देश नाश हो जाते हैं। श्रनेक वार परीषा को है।

- (१७) तिलका तेल १ सेर, गामूत्र १ सेर, दूघ २ सेर और गिलाय का कल्क एक पाच—इन सवका कड़ाहीमें चढाकर मन्दाग्निसे पकाश्रो। जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान ला। इस तेलमें कईका फाहा भिगाकर, योनिमें रखनेसे, वातजनित योनि-पीडा शान्त हो जाती है। वादीके योनि-रागोंमें यह तेल उत्तम है। इसका नाम "गुडूच्यादि तेल" है।
- ( १ म ) इलायची, घायके फूल, जामुन, मॅजीठ, लजवन्ती, मेाचरस और राल—इन सबके। पीस-छानकर रख ले। । इस चूर्णके। योनिमें रखनेसे योनिकी दुर्गन्घ, लिवलिवापन तथा तरी रहना श्रादि विकार नष्ट हो जाते हैं।
- (१६) गिलोय, त्रिफला, शतावर, श्योनाक, हल्दी, श्ररणी, पिया-वाँसा, दाख, कसौंदी, वेलगिरी श्रीर फालसे—इन ग्यारह द्वाश्रोंका एक-एक तेले लेकर, कूट-पीसकर, सिलपर रख ले। श्रीर पानीके साथ फिर पीसकर, लुगदी पना ले। इस लुगदीका श्राघसेर 'घी' के साथ कलईदार कड़ाही या देगचीमें रखकर मन्दाग्निसे पका ले। इसका नाम "गुडूच्यादि घृत" है। यह घृत योनि-रोगों श्रीर चात-विकारोंका नष्ट करता तथा गर्म स्थापन करता है।

नोट-गुड्च्यादि घृतं विशेषकर वातंत योनिरोगोंमें स्त्रीको उधित मान्रासे 'सिळाना-पिजाना चाहिये।

- (२०) कड़वे नीमकी निवौत्तियोंको नीमके रसमें पीस कर, योनिमें रखने या लेप करनेसे, योनि-श्रत्त मिट जाता है। परीचित है।
- (२१) श्ररणडिके वीज नीमके रसमें पीस कर गोलियाँ वना लो। इन गोलियोंको योनिमें रखने या पानीमें पीसकर इनका लेप करनेसे योनि-श्रुल मिट जाता है।
- (२२) श्रामलेकी गुठली, वायविडंग, हल्दी, रसौत श्रौर काय-फल—इनको बरावर-वरावर लेकर श्रौर पीस-कृटकर छान लो। पीछे इस चूर्णको "शहद" में मिला-मिलाकर रोज़ योनिमें भरो। इस नुसख़ेंसे "योनिकन्द" रोग निश्चय ही नाश हो जाता है। पर इसे भरनेसे पहले, हरड़, वहेड़े श्रौर श्रामलेके काढ़ेमें "शहद" मिलाकर, उससे योनिको सींचना या धोना उचित है, श्रर्थात् इस काढ़ेसे योनि की धोकर, पीछे उत्परका चूर्ण शहदमें मिलाकर योनिमें भरना चाहिये। काढ़ा नित्य ताजा़ बनाना चाहिये।
- (२३) मँजीठ, मुलेठी, कूट, हरड़, वहेड़ा, श्रामला, खाँढ, खिरेंटी, एक-एक तेले, श्रतावर दें। तेले, श्रसगन्य की जड़ १ तेले तथा श्रजमेाद, हल्दी, दारूहल्दी, फूलिप्रयंगू, कुटकी, कमल, ववूला—कुमुदिनी, दाख, काकेली, चीर-काकोली, सफेद चन्दन श्रीर लाल चन्दन—ये सब एक-एक तेले लाकर, पीसक्ट कर छान ले। किर छने चूर्णके सिलपर रख श्रीर जलके साथ पीसकर करक या लुगदी बना ले।

चौंसठ ते ले गायका घी, १२८ तो ले शतावरका रस श्रीर १२८ तो ले दूध तथा ऊपरकी लुगदी—इन सवको कर्लाईदार कड़ाही में रख, मन्दानिसे चूल्हेपर पकाश्रो। जब घीकी विधिसे घी तैयार हो जाय, उतार कर छान लो श्रीर रख दे।। इसका नोम "फलघृत" है।

सेवन-विधि—इस घीके। अगर पुरुप पीता है, तो उसकी मैथुन-शक्ति श्रतीव वढ़ जाती है श्रीर उसके वीर, रूपवान श्रीर वुद्धिमान पुत्र पैदा होते हैं।

जिन स्त्रियोंकी सन्तान मरी हुई होती है, जिनकी सन्तान होकर मर जाती है, जिनका गर्भ रह कर गिर जाता है श्रयवा जिनके लड़की-ही लड़की होती हैं, उनके इस घीके पीनेसे दीर्घायु, ग्रुणवान, कपवान श्रीर वलवान पुत्र होता है।

इस घीके पीनेसे योनि-स्नाव—योनिसे मवाट गिरना, रजेा-देाप—रजोधर्म ठीक और ग्रन्थ न होना तथा दूसरे येानि-रोग नाश हो जाते हैं। यह घी सन्तान और वायुको वढ़ाने वाला है। इस "फलचूत" को श्रश्विनीकुमारोंने कहा है।

नोट—हमने यह घृत भावप्रकाशसे लिया है। इसमें "सफेद कटेरीकी जढ़" डालना नहीं लिखा है, तथापि वैद्य लोग उसे डालते हैं। वेद्य लोग इसके लिये निसका वकुड़ा जीता हो और जिसका एक ही रग हो अर्थात् माता और वछड़े दोनों एक ही रग्न के हीं—ऐसी गायका घी लेते हैं और सदासे इसे शारने या जगली कचडोंकी आगपर पकाते हैं।

यह घृत श्रनेक अन्योंमें लिखा है। सबमें कुछ न कुछ भेट है। उनमें हीग, बच, तगर धौर दूना विदारीकन्द—ये दवाएँ धौर भी लिसी हैं। दैदा चाटे तो इन्हें डाल सकते हैं।

- (२४) घीका फाहा श्रथवा तेलका फाहा या शहदका फाहा योनिमें रखनेसे, योनिके सभी रोग नाश हो जाते हैं, पर फाहा वहुत दिनों तक रखना चाहिये। परीचित है।
- (२५) मैनफल, शहद और कपूर—इनके। पीस कर, श्रॅगुलीसे, योनिमें लगानेसे गिरी हुई भग ठीक होती उसकी नसें सीधी होती और वह सुकड़ कर तंग भी हो जाती है। परीचित है।

नोट-चक्रदत्तमें किला है ---

मदनफलमधु कर्पूरपूरित भवति कामिनीजनस्य। विगलित यौवनस्य च वराङ्गमति गाढ् सुकुमारम्॥ वृही स्त्रीकी भी योनि—भैनफल, शहद श्रीर कपूरको योनिमें - लगानेसे, श्रत्यन्त सुन्दर श्रीर तंग हो जाती है।

- (२६) माजूफल, शहद और कपूर—इनके। पीसकर, श्रँगुलीसे, योनिमें लगानेसे गिरी हुई योनि ठीक हो जाती, नसें सीघी होतीं और वह सुकड़ कर तंग हो जाती है। परीचित है।
- (२७) इन्द्रायण्की जड़ श्रौर सोंठ—इन देानोंका "बकरीके घी" में पीसकर, यानिमें लेप करनेसे, यानिका ग्रूल या दर्द शीघ्र ही नाश हो जाता है। "वैद्यजीवन"-कर्त्ता श्रपनी कान्तासे कहते हैं—

तरुर्युत्तरसीमूलं छागीसर्पिःसनागरम्।

शिवशस्त्राभिधाबाधां योनिस्थांहन्तिसत्वरम् ॥

श्रर्थ वही है, जो ऊपर लिखा है।

- (२=) कलौंजीकी जड़के लेपसे, भीतर घुसी हुई योनि बाहर श्राती श्रीर चूहेके मांस-रसकी मालिशसे बाहर श्राई हुई योनि भीतर जाती है।
- ( २৪ ) पंचपल्लव,मुलहटी श्रौर मालतीके फूलोंका घीमें डालकर, घीके। घाममें पका ले। । इस घीसे योनिकी दुर्गन्घनाश हे। जाती है।
- (३०) योनिको चुपड़ कर, उसमें बालछड़का कल्क <u>परा गरम</u> करके रखनेसे, वातकी योनि-पीड़ा शान्त हो जाती है।
- (३१) पित्तसे पीड़ित हुई योनि वाली स्त्रीका, पञ्चबल्कलका कल्क योनिमें रखना चाहिये।
- (३२) चूहीके मांसका तेलमें डालकर, धूपमें पका ला। फिर इस की योनिमें मालिश करो श्रीर चूहीके मांसमें सेंघानोन मिलाकर योनि को इसका बफारा दो। इन उपायोंसे योनिका मस्सानाश हो जायगा।
- (३३) शालई, मदनमंजरी, जामुन श्रौर घय—इनकी छाल श्रौर पंच बलकलकी छाल—इन सबका काढ़ा करके तेल पकाश्रो। फिर उसमें कईका फाहा तर करके योनिमें रक्खो। इससे विष्तुता योनिरोग जाता रहता है।

4

- (३४) वामिनी श्रीर पूत योनियोंको पहले स्वेदन करो। फिर उनमें चिकने फाहे रखे।
  - ( ३५ ) त्रिफलेके काढ़ेमें "शहद" डालकर योनि सेवन करने या तरड़ा देनेसे योनिकन्द रोग आराम हो जाता है।
  - (३६) गेरू, श्रंजन, घायिष्डंग, कायफल, श्रामकी गुठली श्रीर हल्दी—ईन सबका चूर्ण फरके श्रीर "शहद" में मिलाकर योनिमें रखनेसे योनिकन्द नाश हो जाता है।
- (३७) घोंघेका मास पीसकर, उसमें पकी हुई तिसिडिका का रस मिलाकर, लेप करनेसे योनिकन्द रोग नाश हो जाता है।
- (३८) कड़वी तोरईके स्वरसमें "व्हीका पानी" मिलाकर पीनेसे योनिकृत्दु रोग नाश हो जाता है।
- (३६) श्रागं पर गरम की हुई लोहेकी शलाकासे योनिकन्दकी दागनेसे, यहुत विकारोंसे हुश्रा योनिकन्ट भी नाश हो जाता है।
- (४०) श्रड्सा, श्रसगन्य श्रीर रास्ता—इनसे सिद्ध किया हुश्रा दूघ पीनेसे योनि-शृल नाश हे। जाता है। साथ ही दन्ती, गिलोय श्रीर त्रिफलेके काढ़ेका तरड़ा भी योनिमें देना चाहिये।

नोट-रक्त योनिमें प्रदरनाशक क्रिया करनी चाहिये।

- ( ४१ ) ढाक, घायके फूल,जामुन, लजालू, मोचरस ग्रोर राल— इनका चूर्ण वदवू, पिच्छिलता श्रोर योनिकन्द श्रादिमें लाभदायक है।
- (४२) सिरसके वीज, इलायची, समन्दर-माग, जायफल, वाय-विडग श्रौर नागकेशर—इनका पानीमें पीसकर वत्ती वना लो। इस वत्तीका योनिमें रखनेसे समस्त योनि-रोग नाश हो जाते हैं।
- (४३) वड़ी सौंफ का अर्क योनि शल, मन्दाग्नि और शमि-रोगको नाश करता है।
- (४४) त्रर्क पाखाणभेद योनि रोग, मूत्रकृच्छू, पथरी श्रीर गुल्मरोगको नाश करता है।

# योनि संकोचन योग।

<sup>ම</sup>්බ දුද අතුත් පළතු අතුත් අතුත් අතුත් අතුත් අතුත් අතුත් අතුත් සම්<sup>ම</sup>

### (भग तङ्ग करने वाले नुसखे।)

- (१) मैनफल, मुलेठी और कपूर—तीनोंको वरावर-वरावर लेकर महीन पीस-छान लो। फिर इस चूर्णको तंजेव या महीन मल-मलके कपड़ेमें रखकर स्त्रीकी भगमें रखाओ। उम्मीद है, कि कई दिनोंमें, स्त्रीकी ढीली-ढाली और फैली हुई भग खूव सुकड़ कर नर्म हो जायगी। परीचित है।
- (२) कौंचकी जड़का काढ़ा बनाकर, उससे कितने ही दिनों तक योनि घोनेसे योनि सुकड़ जाती है।
- (३) बैंगनको लाकर सुखा ले। सूखनेपर पीसकर चूर्ण कर ले। इस चूर्णके। भगमें रखनेसे भग सुकड़कर तंग हो जाती है।
- (४) आककी जड़ लाकर स्त्री अपने पेशाबमें पीस ले। फिर शाफा करके, देा घण्टे बाद मैथुन करे। भग ऐसी तंग हो जायगी कि लिख नहीं सकते।
  - (५) स्खे केंचुए भगमें मलनेसे वड़ा श्रानन्द श्राता है।
- (६) ववृत्तकी छाल, सड़वेरीकी छाल, मौलसरीकी छाल, कच्न-नारकी छाल श्रौर श्रनारकी छाल—सबकी वरावर-वरावर लेकर, कुचल लो श्रौर एक हॉडीमें श्रन्दाज़का पानी भरकर जोश दे।। श्रौटाते समय हॉडीमें एक सफेद कपड़ा भी डाल दे।। जब कपड़े पर रंग चढ़ जाय, उसे निकाल ले।। इस काढ़ेसे थे।निका खूव धे।श्रो। इसके बाद, इसी काढ़ेमें रंगे हुए कपड़ेका भगमें रख ले।। इस तरह करनेसे थे।नि सुकड़कर छोकरीकी-सी हो जाती है।

- (७) हाककी कॉपलें या कितयाँ लाकर छायामें छुला ले। । सूक्षनेपर पील-छान ले। और वरावरकी पीली हुई मिथ्री मिलाकर रख दे। इसमेंसे एक मात्रा चूर्ण रोज सात दिन तक सात्रो। सात दिन वाद साफ मालूम हो जायगा कि, योनि तग हो गई। अगर कुछ कसर हो, तो और भी कई दिन खाओ। मात्रा—सवा दे। माशेसे नी माशे तक। अनुपान—शीतल जल।
- ( = ) सूस्त्री वीरवहुट्टी घीमें पीसकर भगमें मलनेसे अग तंग है।
- ( ६ ) वकायनकी छाल लाकर सुखा लो । फिर पीस-छानकर रख लो । इसमेंसे कुछ चूर्ण रोज भगमें रखनेसे भग तंग हो जाती है ।
- (१०) स्रहे पालकके वीज क्रूट छानकर भगमें रखनेसे भी यानि सुकड़ जाती है।
- (११) इमलीके वीजॉकी गिरी क्ट-छानकर रख ले। खवेरे-शाम इस चूर्णको भगमें मलनेसे भग तह हो जाती है।
- (१२) समन्दर-भाग श्रीर हरड़के वीजोंकी गिरी वरावर-वरा-वर लेकर पीस लो। इस चूर्णको भगमें रखनेसे भग तङ्ग हो जाती है।
- (१३) चीनिया गोंद छै माशे लाकर महीन पीस लो श्रीर दें।
  तोले फिटकरी लाकर भून लें। जब फिटकरी भुनने लगे श्रीर उसका
  पानी-सा हो जाय, उस फिटकरीके पतले रसपर, पिसे हुए गोंदकी
  पानीमें मिलाकर छिड़को। जब शीतल हो जाय पी लो। इसके चाद,
  इसमें जरा-सा "गुलघाना" मिला दे। श्रीर फिर सबके। पीसे।
  इस दवाके। योनिमें रखनेसे श्रद्भुत चमत्कार नजर श्राता है।
  "इलाजुलगुर्वा" के लेखक महोदय इसे श्रपना श्राजमाया हुशा
  वताते हैं।
  - (१४) वेंतकी जड़का मन्दाग्रिसे पानीके साथ पकाकर

काढ़ा करलो और उससे योनिको घोश्रो। इससे बालक होनेके बाद, यानि पहलेकी जैसी तंग हो जाती है। कहा है:—

लोधृतुम्बीफलालेपो योनि दाढ्य करोति च । बेतसमूलानिः काथज्ञालनेन तथैन च ॥

श्रर्थात् लोघ श्रौर त्म्बीके लेपसे योनि सक्त हो जाती है। वेंतकी जड़के काढ़ेसे भी योनि दढ़ हो जाती है।

- (१५) ढाकके फल और गूलरके फल—इनको पीस कर, तिली के तेल और शहदमें मिलाकर, योनिपर लेप करनेसे योनि तंग हो जाती है। यह योग और भी अच्छा है।
- (१६) बच. नील-कमल, कूट, गोल मिर्च, श्रसगन्ध श्रीर इल्दीके लेपसे योनि इक हो जाती है।
- (१७) कड़वी त्र्मीके पत्ते श्रीर लोध—इनके। मिला कर जलके साथ पीस ले। श्रीर गेाली बनाकर ये।निर्मे रखो। इस उपाय से भी ये।नि सुकड़ जाती है।
- (१८) हरड़, बहेड़, श्रामले, भाँग, लोघ, दूधी श्रीर श्रनारकी छाल—इन सबको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। फिर इस चूर्णको श्ररणीके रसमें घोट कर गाली बना ले। इस गोलीके रातको भगमें रखनेसे योनि सुकड़ जाती है।

नोट--नं ० १४,१६ श्रीर १ म के नुसखे हमारे एक मित्र श्रपने श्राजमूदा कहते हैं।

- (१८) वेरीकी जड़की छाल, कनेरकी जड़की छाल, लोघ, माजूफल, पद्मकाठ, विसोंटेकी जड़, कपूर और फिटकरी—इन सबके। वराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो और फिर इस चूर्णके। योनिमें रखे। इस चूर्णसे योनि सिक्कड़ जाती है।
- (२०) विसौंटेकी जड़, फिटकरी, लोघ, श्रामली, वेरकी गुठली की मींगी श्रीर माजूफल,—इन सबके। वराबर-बराबर लेकर, पीस-छान लो। इस चूर्णके। योतिमें रखनेसे योनि सिक्कड़ जाती है।

- (२१) जामुनकी जङ्की छाल, लोध श्रीर घायके फूल, इन सव के। पीस कर, "शहद" में मिला लो श्रीर योनिमें लेप करो। इससे श्रवश्य योनि सिकुड़ जाती है।
- (२२) श्रकेली छालसे योनिका धाश्रो। इस उपायसे योनि साफ होकर सिकुड़ जाती है।

नीट—श्रमतताशके यहे पेटकी जड़की छात श्रीर भाँगको धतूरेके रसमें पीस कर गोती बना लो श्रीर छायामें सुखा लो । इन गोलियोंको श्रपने पेशाबमें विसकर लिंगपर लेप करो । इससे लिंग दीर्घ, पुष्ट श्रीर कड़ा हो जायगा ।

असगन्ध, कृट, चित्रक श्रीर गजपीपल—इनको पीसकर, भैंसके घीमें मिला लो श्रीर लिंगपर लेप करो । इससे लिंग खूत पुष्ट हो जायगा ।

मैनसिल, सुहागा, कूट, इतायची श्रीर मालतीके पत्तींका रस, इन सबको कुचल कर तिलके तेलमें डाल कर पकाश्री। इस तेलको लिंगपर मलनेसे लिंग कडा हो जायगा।

(२३) भाँगकी पोटली वनाकर, योनिमें ३।४ घरटे रखनेसे, सी बारकी प्रस्ता नारीकी योनि भी कन्याकी सी हा जाती है। "वैद्यरत्न" में कहा है:—

> भगा पोटालिका दत्वा प्रहर काममन्दिरे । शतवारं प्रसूतापि पुनर्भवाति कन्यका ॥

(२४) माचरसको पीस-छान कर, योनिम ३।४ घएटे तक लगा रखनेसे, सौ बचा जनने वालीकी योनि भी सुकड़ जाती है। "वैद्य-रत्न" में ही लिखा है:—

> मोचरससूच्मचूर्णं चिप्त योनी स्थित प्रहरम् । शतवार प्रसृताया श्रापि योनि सूच्मरन्धास्यात् ॥

- (२५) देवदारु श्रीर शारिवाका "घी" में मिलाकर लेप करने से शिथिल योनि भी कड़ी हा जाती है।
- (२६) क्ट, धायके फूल, वड़ी हरड़, फूली फिटकरी, माजू-फल, हाऊवेर, लोध श्रीर श्रनारकी छाल, इनका पीस कर श्रीर शरावमें मिला कर लेप करनेसे योनि दढ़ हो जाती है।



#### ( बाल उड़ानेके उपाय )

- (१) बालोंको उखाङ कर, उस जगह थूहरका दूध लगा देनेसे बाल नहीं श्राते।
- (२) कलीका चूना, मुर्गेकी बीट, सखला (श्टह्सला), धतूरेका रस श्रौर घोड़ेका पेशाब—इन सबको मिला कर, बालोंकी जगह लेप करनेसे बाल उड़ जाते हैं।
- (३) कपूर, भिलावे, शंखका चूर्ण, सज्जीखार, श्रजवायन श्रौर श्रजमोद—इन सबको तेलमें पकाकर "हरताल" पीस कर मिला दो। इस तेलके लगानेसे च्रण-भरमें ही बाल गिर जाते हैं।
- (४) शंखकी राख करके, उसे केलेके डंठलके रसमें मिला दो। पीछे पीस कर बराबरकी हरताल मिला दो। इस दवाके लेपसे गुदा श्रादिके रोम या वाल नष्ट हो जाते हैं।
- (५) रक्तांजनाकी पुच्छके चूर्णमें सरसोंका तेल मिलाकर सात दिन रख दो। फिर इसका लेप करो। इस तेलसे बालोंका नाश हो जाता है, इसमें शक नहीं।
  - (६) कस्मके तेलकी मालिश करनेसे ही बाल उड़ जाते हैं।
- (७) श्रमलताशकी जड़ ४ तोले, शंखका चूर्ण २ तोले, हरताल २ तोले श्रौर गधेका पेशाब ६४ तोले,—इनके साथ कड़वा तेल पका-कर रख लो। इस तेलका लेप करनेसे बाल उड़ जाते श्रौर फिर नये पैदा नहीं होते। इसे "श्रारम्बधादि तैल" कहते हैं।

(द) फपूर, भिलावे, शलका चूर्ण, जवालार, मैनसिल श्रीर हरताल—इनमें पकाया हुश्रा तेल चाण-भरमें वालोंको उड़ा देता है। इसका नाम "कर्पुरादि तैल" है। "चकदत" में कहा है:—

कर्पूर भल्लातक शखचूर्ण ज्ञारो यावना च मनःशिला च । तैल विपक्व हरितालामिश्र रोमाणि निर्मूलयति ज्ञ्णेन ॥

नोट-कपूरादि पाँच दवाशोंको, पानीके साथ सिलपर पीम कर, लुगदी बना लो, फिर तेल पकालो। तेल पक जानेपर, इस तेलमें "हरताल" पीस कर मिला दो श्रीर वालोंकी जगह लेप करो-पही मतलब है।

(६) सीपी, छोटा शख, वहा शख, पीली लोघ, घटा श्रीर पाटली-वृत्त—इन सवको जलाकर द्वार वना लो। इस द्वारमें गधेका पेशाव डाल कर घोटो श्रीर जितना त्वार हो उसका पाँचवाँ भाग "कड़वा तेल" मिला दो श्रीर श्राग पर पकाले।

यह "जार तैल" आत्रेय मुनिका पूजित और महलों में देने योग्य है। जहाँ इसकी एक वूँद गिर जाती है, वहाँ वाल फिर पैदा नहीं होते। इससे ववासीरके मस्से, दाद, खाज और केाढ़ प्रभृति भी आराम हो जाते हैं।

- (१०) शखका चूर्ण दे। भाग श्रीर हरताल एक भाग,—इन दोनोंका एकत्र पीसकर लेप करनेसे वाल गिर जाते हैं।
- (११) कस्तमका तेल और थूहरका दूध—दोनोंका मिलाकर लेप करनेसे वाल गिर जाते हैं।
- (१२) केलेकी राख श्रीर श्योनाकके पत्तींकी राख, हरताल, नमक श्रीर छोकरेके वीज—इनके। एकत्र पीसकर लेप करनेसे वाल गिर जाते हैं।
- (१३) हरताल १ भाग, शालका चूर्ण ५ भाग और ढाककी राख १ भाग—इन सबकेा मिलाकर लेप करनेसे वाल गिर जाते हैं।

- (१४) कनेरकी जड़, दन्ती श्रीर कड़वी तारई—इन सबका पीस कर, केलेके खार द्वारा तेल पकाश्रो। यह तेल वाल गिरानेमें उत्तम है। इसे "करवीराद्य तैल" कहते हैं।
- (१५) शंखकी राख ६ माशे, हरताल ४॥ माशे, मैनसिल २। माशे श्रीर सज्जी-खार ४॥ माशे, इनको जलमें पीसकर वालोंपर लगाश्रो श्रीर वालोंको उखाड़ो। सात वार लगानेसे वालोंकी जड़ ही नष्ट हो जाती है।
- (१६) बिना बुक्ता चूना श्रीर हरताल,—दोनोंको बराबर-बरा-बर लेकर बालोंपर मलो। चूना जियादा होगा तो जल्दी लाभ होगा; यानी बाल जल्दी गिरेंगे। कोई-कोई इसमें थोड़ी-सी श्रगडेकी सफेदी भी मिलाते हैं। इसके मिलानेसे जलन नहीं होती।
- (१७) जली सीप, जली गंच श्रीर हरताल मिलाकर लगानेसे बाल उड़ जाते हैं।
- नोट—"तिब्बे श्रकबरी" में जिखा है,—गुप्त स्थानके बाज न गिराने चाहिएँ। इससे हानि हो सकती है श्रीर काम-शक्ति तो कम हो ही जाती है। गुप्त स्थान के बाज छुरे या उस्तरे से मूँ इनेसे जिंग पुष्ट होता श्रीर कामशक्ति बढ़ती है। इसके सिवा श्रीर भी श्रनेक जाभ होते हैं।





OOO सारकी सभी स्त्रियाँ हर महीने रजम्बला होती है, यानी
है है हर महीने, उनकी योनिसे रज या एक प्रकारका रम्न
िंठि हर महीने, उनकी योनिसे रज या एक प्रकारका रम्न
टेंठि है हर महीने, उनकी योनिसे रज या एक प्रकारका रम्न
सामिक-धर्म होना या रजस्वला होना कहने है। इसीको रजोधर्म निय्यों
में बारह वर्षकी श्रवस्थाके वाद श्रारम्भ होता श्रोर प्रवास मालकी
उम्र तक होता रहता है। वारमह महोदय कहने हैं —

मासि मासि रज र्साणा ग्सज मयति त्र्यहम् । वत्सरादद्वादशादुर्ध्व याति पचागन चयम् ॥

महीने महीने स्त्रियोंके रमने रज वनना है श्रीर वदी रज, तीन दिन तक,हर महीने उनकी योनिसे भारता है। यह रज न्याव यारजी-धर्म वारह वर्षकी उम्रमे उत्तर होने लगता श्रीर पद्माम नालकी उम्र तक होता रहता है, इसके वाट नहीं होता, यानी वन्द्र हो जाता है।

यह रजका गिरना तीन दिन नक रहना है, पर जिस रहम या गर्भाशयसे यह रज या श्रार्त्तव श्रथवा गृन निकलकर वाहर वहना है, वह सोलह दिनों तक रनुला रहता है। इमीसे शृनुकाल सोलह दिन का माना गया है। इसी शृनुकालके समय, श्ली-पुरुपके परस्पर मैश्रुन करनेसे, गर्भ रह जाता है। मतलप्र यह कि, इसी शृनुकालमें गर्भ रहता है। गर्भ रह जाता है। मतलप्र यह कि, इसी शृनुकालमें गर्भ रहता है। गर्भ रहनेके लिये स्त्रीका रजस्वला होना जरूरी है, प्रगंकि रज गिरनेके लिये गर्भाशयका मुँह खुल जाना है श्लीर वह सोलह दिन तक खुला रहता है। इस समय, मैश्रुन करनेसे, पुष्पका वीर्य गर्मी-

शयके अन्दर जाता है श्रीर वहाँ रजसे मिलकर गर्भका रूप घारण करता है। श्रगर सोलह दिनके बाद मैथुन किया जाता है, तो गर्भ नहीं रहता, क्योंकि उस समय गर्भाशयका मुंह बन्द हो जाता है। रजोधर्म होनेके १६ दिन बाद मैथुन करनेसे, पुरुषका वीर्य योनिके श्रीर हिस्सोंमें गर्भाशयसे बाहर—गिरता है। उस दशामें गर्भ रह नहीं सकता। "भावप्रकाश" में लिखा है:—

श्रार्त्तवस्नावदिवसाहतुः षोडशरात्रयः । गर्भग्रहण्योग्यस्तु स एव समयः स्मृतः ॥

श्रार्त्तव गिरने या रजःस्राव होनेके दिनसे सोलह रात तक स्त्री ''ऋतुमती" रहती है। गर्भ प्रहण करने-योग्य यही समय है।

जो बात हमने उत्पर लिखी है, वही बात यह है। स्त्रीके गर्भाशय का मुँह रजोधर्म होनेके दिनसे सोलह रात तक खुला रहता है। इतने समयकों "ऋतुकाल" श्रीर इतने समय तक यानी सोलह दिन तक स्त्रीकों "ऋतुमती" कहते हैं। इसी समय वह पुरुषका संसर्ग होनेसे गर्भ धारण कर सकती है; फिर नहीं। बादके चौदह दिनोंमें गर्भ नहीं रहता, इसीसे बहुत सी चतुरा वेश्या श्रथवा विधवा स्त्रियाँ इन्हीं चौदह दिनोंमें पुरुष-संग करती हैं।

पिताका वीर्य श्रीर स्त्रीका श्राक्तंव गर्भके वीज हैं। विना देानों के मिले गर्भ नहीं रहता। श्रनजान लोग समसते हैं, कि केवल पुरुषके वीर्यसे गर्भ रहता है, यह उनकी ग़लती है। विना देा चीज़ों के मिले तीसरी चीज पैदा नहीं होती, यह संसारका नियम है। जब वीर्य श्रीर रज मिलते हैं, तभी गर्भोत्पत्ति होती है। वाग्भटुजी कहते हैं:—

शुद्धे शुकार्त्तवे सत्त्वः स्वकर्मक्लेशचोादितः । गर्भः सम्पद्यते युक्तिवशादाग्निरिवारणी ॥

जिस तरह श्ररणीका मथनेसे श्राग निकलती है, उसी तरह स्त्री-पुरुषकी योनि श्रीर लिंगकी रगड़से—वीर्य श्रीर श्रात्तंवके

मिलनेसे—श्रपने कर्म रूपी क्लेशोंसे प्रेरित हुश्रा जीव गर्भका रूप ्र धारण करता है।

"भावप्रकाश" में लिखा है'— कामान्मियुन-सयोगे शुद्धशोगितशुक्तनः । गर्भ सनायते नार्च्याः स जातो वाल उच्यते ॥

जब स्नी-पुरुप दोनों कामदेवके वेगसे मतवाले होकर आपसमें मिलकर मैथुन करते हैं, तब शुद्ध रुधिर श्रीर शुद्ध वीर्यसे स्त्रीके। गर्भ रहता है। वहीं गर्भ पैदा होकर—योनिसे वाहर निकाल कर— बालक कहलाता है।

श्रीर भी लिखा है:-

ऋती स्त्रीपुसयोयोंगे मकरध्वजवेगतः।
मेढ्योन्याभेसघर्पाच्छरीरोप्मानिलाहत ॥
पुस सर्वशरीरस्थ रेतोद्रावयतेऽथ तत् ।
वायुर्मेहनमार्गण पात्यत्यगनाभगे॥
तत् सश्रात्य व्यात्तमुख याति गर्भाशय प्राति।
तत्र सुक्रवटायातेनार्त्तवेन युत भवेत्॥
सुक्रात्त्वसमार्श्लेपो यद्व खलु जायते।
जीवस्तद्व विशाति युक्तः शुक्रार्त्तवान्तरः॥

काम-वेगसे मस्त होकर, ऋतुकालमं, जब स्नी पुरप आपसमं मिलते हैं—मैथुन-कर्म करते हें—तब लिंग और योनिके आपसमं रगढ़ खानेसे, शरीरकी गरमी और वायुके जोरसे, पुरुषोंके शरीरसे बीर्य द्रवता है। उसकी वायु या हवा, लिंगकी राहसे, स्त्रीकी ये।निमें डाल देती है। फिर वह वीर्य खुले मुंह वाले गर्भाशयमें वहकर जाता और वहाँ स्त्रीके रजमें मिल जाता है। जब वीर्य और रजका स्थाग होता है, जब वीर्य और एज गर्भाशयमें मिलते हैं, नव उन मिले हुए बीर्य और रजमें "जीव" आ घुसता है। जिस तरह सूरजकी निर्णों श्रौर सूर्यकान्त मिलनेसे श्राग पैदा होता है, उसी तरह वीर्थ श्रौर श्रार्तव—रज—के मिलनेसे "जीव" पैदा होता है।

इतना लिखनेका मतलब यह है कि, गर्भ रहनेके लिये स्त्रीका मृतुमती होना परमावश्यक है। जिस स्त्रीको महीने-महीने रजोधर्म नहीं होता, उसे गर्भ रह नहीं सकता। यद्यपि स्त्रियाँ प्रायः तेरहवें सालसे रजस्वला होने लगती है, पर श्रनेक कारणोंसे उनका रजोध में होना बन्द हो जाता या ठीक नहीं होता। जिनका रजोधर्म बन्द या नष्ट हो जाता है, वे गर्भ धारण नहीं कर सकतीं, इसीसे कहा है—"बन्ध्या नष्टार्त्तवा क्षेया" जिसका रज नष्ट हो गया है, वह वॉक है, क्योंकि "गर्भोत्पत्तिभूमिस्तुरजस्वला" यानी रजस्वला स्त्री को ही गर्भ रहता है।

यद्यपि बॉक्स होनेके श्रोर भी बहुतसे कारण है। उन्हें हम दत्ता-त्रयी प्रभृति ग्रन्थोंसे श्रागे लिखेंगे, पर सबसे पहले हम "नष्टार्त्तव" या मासिक बन्द हो जानेके कारण श्रोर इलाज लिखते हैं, क्योंकि शुद्ध साफ रजोधर्म होना ही ख्रियोंके स्वास्थ्य श्रीर कल्याणकी जड़ है। जिन स्त्रियोंको रजोधर्म नहीं होता, उनको श्रनेक रोग हो जाते हैं श्रीर वे गर्भको तो धारणकर ही नहीं सकर्ती।

प्रकृति, अवस्था और बल्से कम या जियादा रक्तका जाना अथवा तीन दिनसे ज़ियादा खूनका िकरता रहना—रोग समक्ता जाता है। अगर किसी स्त्रीको महीनेसे दो चार दिन चढ़कर रजोधमें हो, ज़रा सा खून घोतीके लगकर फिर बन्द हो जाय, पेड़ू में पीड़ा होकर खूनकी गाँठ सी गिर पड़े अथवा एक या दो दिन खून गिरकर बन्द हो जाय, तो समक्तना चाहिये कि शरीरका खून सूख गया है—खून की कमी है। अगर तीन दिनसे जियादा खून गिरे या दूसरा महीना लगनेके दो चार दिन पहले तक गिरता रहे, तो समक्तना चाहिये कि खूनमें गरमी है। अगर खून सूख गया हो या कम हो गया हो, तो खून वढ़ाने वाली दवार्ये या श्राहार खेवन कराकर खून बढ़ाना विवाहिये। श्रागन जियाटा दिनों तक खून पड़ता रहे, तो प्रदर रोगकी विरह हलाज करना चाहिये।

# मासिक-धर्म बन्द होनेके कारण।

रजोधर्म वन्द होनेके कारण यूनानी अन्थोंमें विस्तारसे लिखे हैं श्रीर वह हैं भी ठीक, श्रतः हम "तिन्दे श्रकवरी 'श्रीर "मीजान तिन्य वगैरःसे उन्हें खूच समसा समसाकर लिखते हैं —

तिन्त्रे श्रकवरीमें रजोधर्म या हैजका खून वन्द हो जानेके मुख्य श्राठ कारण लिखे हैं:—

- (१) शरीरमें खूनके कम होने या स्ख जानेसे रजोधर्म होना वन्द हो जाता है।
- (२) सरदीके मारे खून, गाढ़े दोपोंसे मिलकर, गाढ़ा हो जाता श्रौर रजोधर्म नहीं होता।
- (३) रहम या गर्भाशयकी रगोंके मुँह वन्द हो जानेसे रजोधर्म नहीं होता।
- (४) गर्भाशयमें सूजन श्रा-जानेसे रजोधर्म होना वन्द हो जाता है।
- (५) गर्भाशयके घावोंके भर जानेसे रगोंकी तह वन्द हो जाती है, श्रौर फिर रजोधर्म नहीं होता।
- (६) गर्भाशयसे रजके श्रानेकी राहमें मस्सा पैदा हो जाता है श्रीर फिर उसके कारणसे रजोधर्म नहीं होता, न्योंकि मस्सेके श्राडे श्रा जानेसे रजको वाहर श्रानेकी राह नहीं मिलती।
- (७) स्त्रीके जियादा मोटी है। जानेकी वजहसे गर्भाशयमें रज श्रानेकी राहें दव जाती हैं, इससे रजोधर्म होना वन्द हो जाता है।
- (प) गर्माशयके मुँहके किसी तरफ घूम जानेसे रजोधर्म होना यन्द हो जाता है।

# प्रत्येक कारगाकी पहचान ।

#### पहला कारण।

(१) श्रगर शरीरमें खूनकी कमी होने या खूनके सुख जानेसे मासिकधर्म होना बन्द हुश्रा होगा, तो स्त्रीका शरीर कमजोर श्रीर वदनका रङ्ग पीला होगा।

#### खूनकी कमीके कारण।

- (१) श्रधिक परिश्रम करना।
- (२) भूला रहना या उपवास करना ।
- (३) मवाद नाशक रोग होना।
- ( ४ ) गुलाब प्रभृति ज़ियादा पीना ।
- ( ४ ) शरीरसे खूनका निकलना।

#### खून बढ़ाने वाले उपाय।

- (१) पुष्टिकारक भोजन।
- (२) मुर्गीका अधभुना अरहा।
- (३) मोटे सुर्गेका शोरवा।
- ( ४ ) जवाम वकरीका मांस ।
- ( ४ ) दूध, घी श्रीर मीठा जियादा खाना।
- (६) सोना और श्राराम करना।
- (७) विशेष तरीके स्थानमें नहाना।

स्चना—श्रगर खून सूख गया हो, कम हो गया हो तो, पहले युष्टिकारक श्रौर रक्तवृद्धिकारक श्राहार-विहार या श्रौषधियाँ सेवन कराकर, खून बढ़ा लेना चाहिये। इसके बाद मासिक धर्म खोलनेके उपाय करने चाहियें।

नोट—हमारे वैद्यकमें भी रस, रक्त श्रादि बढ़ाने वाले श्रनेक पदार्थ लिखे हैं। जैसे-

- (१) अनार प्रभृति खून बढेानेवाले फल खाना।
- (२) पका हुन्ना दूध मिश्री मिलाकर पीना।

- (३) काली मिर्चों के साथ पकाया रुशा दूध पीना।
- ( ४ ) रेश गोलिमर्च चवाकर मिश्री मिला गरम दूच पीना।
- (१) एक पाव गरम या करने दूधमें १० मादा घी, ६ माणे शहर, १ तोलें मिश्री और ११ दाने गोल मिर्च-स्प्रती मिलाकर, स्पेरे-शाम पीता। या जुनाख़ा परीपित है। यह सूचे हुए यून को हरा करता थार उसे शवस्य दहाना है।
  - (६) स्नान करना, गुश रहना शीर नीट भर मोता।

गरीरका श्रधिक दुउला-पतला होना भी एक रोग है। हम विमामें तम "चिकित्सा चन्द्रोदय" पहले भागके पृष्ठ १६४-१६६ में लिए शाये है। प्रमग-वश यहाँ भी दो चार दवाएं गरीर पुष्ट श्रीर मोटा करनेशी जिस्सो है —

- (१) श्रसगन्ध, काली समली थीर मफेट सूमर्ता—एन नीनाटी दरायर-बरायर लेकर गायके दूधमें पकाश्री। जब दूध सूम्य जाय, दनारहर भूगत मुगा खो। फिर सिलपर पीमकर, चूर्णंके बराबर शावर मिला हो शाँर राव हो। इसमें से, हर दिन दो श्रदाई तोले चूर्णं लेकर माश्री थीर उपमें गायान उप पीशो। यह जुसर्गा दुवली खियोंको विशेष कर मोटा करना है। प्रांष्टित है।
  - (२) हर दिन दूधमें रोटी चुरकर गानेमें भी गरीर मीटा होता है।
- (६) मीठे प्राथमकी मींगी, निशाम्ता, क्तीरा चीर शहर वरावर-प्रश्वय मिलाकर रच लो। इसमेंमे, तोले भर चूर्ण, बुधके माध, निप्त मानेमे गून बढ़कर शरीर मोटा होता है।

#### द्खरा कारण।

(२) श्रगर सर्वीके कारण, गृन गाढे टोपोसे मिलारर, गादा हुश्रा होगा श्रीर उसकी वजहसे मासिक धर्म तेना यन्त्र पृथा होगा ते। स्त्रीका श्रीर सुम्त रहेगा, उनके वटनका रा नफेर होगा, नसी का रक्ष नीला-नीला चमकेगा, पेशाव जियादा श्रावेगा, श्रामाणयके पचावमें गड़वड़ होनेसे कफ मिला मल उत्तरेंगा, नींदमें भारीपन होगा श्रीर खून हैज या श्रार्त्तव श्रगर श्रावेगा, ने। पतला होगा।

#### रोग नाशक उपाय।

(१) मवादको नर्म करनेवाली चीज —पाग प्रश्वति युक्तियो, जिन्ति गाढ़े दोप कुँट जायँ।

- (२) श्रजमोदके बीज, रूमी सैंग्फ, पोदीना, सैंग्फ श्रीर पहाड़ी पोदीना,— इनको श्रीटाकर, शहद या कन्दमें माजून बना लो श्रीर गाढ़े दोष निकालकर खिलाश्रो, जिससे खून पतला होकर सहजमें निकल जाय।
- (३) सोया, दोनों मरुश्रा, पोदीना, तुलसी, बाबूना, श्रकलीलुलमिजक श्रीर सातर,—इनका काढ़ा बनाकर योनिको भफारा दो।
- (४) बालछुड़, दालचीनी, तज, हुटब, बिलसाँ, जायफल, छोटी इलायची श्रीर कूट प्रभृतिसे, जिसमें इत्र पड़ा हो, सेक करो श्रीर इन्हीं खुशबूदार दवाश्रीं को श्रागपर डाल-डालकर गर्भाशयको धूनी दो।

#### तीसरा कारण।

(३) श्रगर गर्भाशयकी रगोंके मुँह बन्द हो जानेसे मासिकधर्म होना वन्द हुश्रा होगर, तो गर्भाशयमें जलन श्रौर खुश्की होगी।

कारण-(१) गर्भाशयमें नर्भी श्रीर खुशकी।

(२) अजीर्ण।

उराय—(१) शीरिख़श्त, सिमाक, घीयाके बीजोंकी मींगी, खुब्बाजी श्रीर सिंग्फिको कूटकर, शहद श्रीर श्रगडेकी जर्दीमें मिला लो। फिर उसे कपडेपर लहेसकर, स्त्रीके मूत्रस्थानपर कई दिनों तक रखो।

नोट—जिस तरह गर्भाशयकी रगोंके मुँह गरमीसे बन्द हो जाते हैं, उसी तरह गर्भाशयमें सुकेडनेवाली सरदी पैदा होनेसे भी रगोंके मुँह बन्द हो जाते हैं। यद्यपि दुष्ट प्रकृति गर्भाशयमें पैदा होती है, पर उसके चिद्ध सारे शरीरमें प्रकट होते हैं, क्योंकि गर्भाशय श्रेष्ठ श्रंग है। इस दशामें गर्भ श्रोर मवाद ग्रहण करने वाली दवा देनी चाहिये, जिससे गर्भाशयमें गरमी पहुँचे, ऐसे नुसखे बाँक होनेके वयानमें लिखे हैं। "वूलकी टिकिया" गर्भाशय नम करनेमें सबसे श्रच्छी है।

| वूल ,              | १०॥ | माशे |
|--------------------|-----|------|
| निर्विप            | १७॥ | माशे |
| तुलसीके परो        | ø   | माशे |
| पोदीना             | ø   | माशे |
| पहाड़ी पोदीना      | હ   | माशे |
| मजीठ               | હ   | माशे |
| हींग               | ø   | माशे |
| <b>कुन्दबर्गीद</b> | ૭   | माशे |
| जावशीर             | ø   | माशे |

इस नुमखेमें जो चीजें घोजने योग्य हों उन्हें घोज जो श्रीर जो कूटने योग्य हों उन्हें कूट जो। फिर टिकिया बना जो। ज़रूरतके माफिक, इसे "देवदारुके कादेके साथ सेवन कराश्रो। यह दवा गर्माशयको नर्म करती है। उपाय—इस हाजतमें, यानी गर्भी श्रोर खुरकीसे रोग होनेकी दशामें, तरी पहुँचाने वाली दवा या गिजा हो। ऐनी टवाएँ दाँम-चिकिन्सामें जिखी हैं।

#### चौथा कारण।

(४) श्रगर सूजन श्राजानेकी वजहसे रजका श्राना वन्ट हो गया हो, तो उसका इलाज श्रीर पहचान सूजन रोगमें लिखी विधिसे करो।

डपाय—हल्डीको महीन पीसकर शौर वीमें मिलाकर, उसमें रूईका फाहा तर कर जो श्रीर उसका शाफा प्रनाकर गर्भाशयमें रातो । इस नुमखेसे गर्भाशय की सूजन तो नाश हो ही जाती हैं, इसके सिवा श्रीर भी लाभ होते हैं ।

#### पॉचवा कारण।

(५) श्रगर गर्भाशयकं घाव भर जाने श्रीर रगोकी तह वन्द हो जानेसे मासिक धर्म वन्द हुश्रा हो, तो इस रोगका श्राराम होना श्रसम्भव है। पर मासिक वन्द होनेवालीको हानि न हो, इसके लिए उसे फस्ट खुलवानी, सदा मवाट निकलवाना श्रीर मिहनत करनी चाहिये।

#### छठा कारण।

(६) श्रगर गर्भाशयपर मस्ता हो जाने या गर्भाशयके मुँह श्रौर हेद्दपर ऐसी ही कोई चीज पैदा हो जानेसे रज श्रानेकी राह रुक गई श्रौर उससे रजोधर्म वन्द हो गया हो या सभोग भी न हो सकता हो, तो उसित इलाज करना चाहिये। ऐसी श्रौरतको जब रजोधर्मका समय होता है, वड़ी तकलीफ श्रौर विचावसा होता है।

उपाय—(१) इत्ताज मस्तोंकी तरह करो। (२) फस्ट प्रश्नृति खोलो।

#### सातवाँ कारण।

(७) श्रगर श्रधिक मुटापेकी वजहते गर्भाशयके मार्ग दव कर यन्द हो गये हों, तो उचित उपाय करो।

उपाय-(१) फरद खोतो।

- (२) शरीरको दुबला करो।
- (३) मासिक धर्मके समय पाँचकी रगकी फस्द खोलो ।
- ( ४ ) पेशाब लाने वाली दवाएँ श्रीर शर्बत दो।
- ( १ ) खानेसे पहले मिहनत कराश्रो।
- (६) बिना कुछ खाये स्नान कराश्रो।
- ( ७ ) इतरीफल, सगीर, रूमी सैंाफ श्रीर गुलकन्द मुफीद हैं।
- ( म ) कफनाशक जुलाब दो।
- (१) एक मारो चन्दरस, दो तोने सिकंजीवन श्रीर पानीको साथ-मिन्नाकर पिन्नाश्रो। भोजनमें सिरका, मसूर श्रीर जीकी रोटी खिन्नाश्रो। बवूल की छायामें बैठाश्रो। राँगेकी श्रगूठी पहनाश्रो। मोटे कपड़े पहनाश्रो। जुमीनपर सुनाश्रो। सरदीमें कुछ देर नंगी रखो। कम सोने दो। कुछ चिन्ता नगाश्रो। इसमेंसे प्रत्येक उपाय मोटे शरीरको दुबना करने वाना है। परीक्ति उपाय हैं।

नोट--श्रगर गरमी हो, तो गरम चीज काममें न लाश्रो।

#### श्राठवाँ कारण।

( म ) गर्भाशय किसी तरफ़को फिर गया हो श्रौर इससे मासिकधर्म न होता हो, तो "बन्ध्या चिकित्सा" में लिखा हुश्रा उचित उपाय करो।

# श्रन्य ग्रन्थोंसे कारण श्रौर पहचान ।

- (१) श्रगर गर्भाशयमें गरमीसे ख़राबी होगी, तो हैज़का खून या मासिक रक्त काला श्रौर गाढ़ा होगा श्रौर उसमें गरमी भी होगी।
- (२) अगर शीतकी वजहसे खरावी होगी, तो हैज़का ख़ून या आर्त्तव देरसे और विना जलनके निकलेगा।
- (३) श्रगर खुश्कीसे रोग होगा, तो पेशाबकी जगह—योनि-सूखी रहेगी श्रौर हैज़ कम होगा, यानी मासिक रक्त कम गिरेगा।
- (४) श्रगर तरीसे रोग होगा, तो रहम या गर्भाशयसे तरी निकला करेगी। ऐसी स्त्रीको तीन महीनेसे जियादा गर्भ न रहेगा।

٠,

- (५) श्रगर मवादकी वजहसे रोग होगा, तो उस मवादकी पहचान उसी तरीसे होगी, जो रहम या गर्माशयसे वह-वह कर श्राती होगी।
- (६) अगर शरीरके बहुत मोटे होने के कारण से रजे। धर्म न होता होगा या गर्भ न रहता होगा, ते। स्त्रीका दुवली करने के उपाय करने होंगे।
- (७) श्रगर श्रधिक दुवलेपनसे मासिक धर्म न होता होगा या गर्म न रहता होगा, ते। स्त्रीका खून वढ़ानेवाले पदार्थ खिला कर माटी करनी होगी।
- (२) श्रगर गर्माशयमें स्जन श्रा जाने या मस्ता हो जाने या श्रीर केाई चीज श्राड़ी श्रा जानेसे गर्भ न रहता हो या मालिक खून वाहर नश्रा सकता हो, तो उनकी यथे।चित चिकित्सा करनी चाहिये।
- (६) अगर गर्भाशयमं गाढ़ी वायु जमा हो गई होगी और इससे मासिक धर्म न होता होगा, तो पेडू फूला रहेगा और सम्मेगिके समय पेशावकी जगहसे आवाजके साथ हवा निकलेगी।

उपाय-चायु नाशक दवादो । पेड्रूपर वारे लगाश्रो । रोगन येद्हजीर १०॥ माशे माडल श्रमुक्तमें मिलाकर पिलाश्रो ।

- (१०) अगर रहम या गर्भाशयका मुँह सामनेसे हट गया होगा और इससे रजोधर्म न होगा या गर्भ न रहता होगा, तो सम्मोगके समय योनिमें दर्द होता होगा।
- (११) जब भगके मुखपर या उसके और गर्भाशयके मुँहके वीचमें अथवा गर्भाशयके मुँहपर कोई चीज यहकर आड़ी आ जानी है, तब मासिक खून बाहर नहीं आता। हाँ, पुरुप उस स्त्रीसे मैथुन कर सकता है। अगर योनिके मुँहपर ही कोई चीज आड़ी आ जाती है, तब तो लिक्न मीतर जा नहीं सकता। इस रोगको "रतक" कहते हैं।

उपाय-वड़ी हुई चीजको नश्तरसे काट बातो श्रीरधावको मरहमसे भर दो।

# मासिक धर्म न होने से हानि ।

स्त्रीको महीना-महीना रजोधर्म न होनेसे नीचे लिखे रोग हो जाते हैं:-

- (१) गर्भाशयका भिचना।
- (२) गर्भाशय श्रीर भीतरी श्रंगींका सूजना।
- (३) श्रामाशयके रोगोंका होना। जैसे, भूख न लगना, श्रजीर्ण, जी मिचलाना, प्यास श्रीर श्रामाशयकी जलन।
- (४) दिमाग़ी रोगोंका होना। जैसे,—मृगी, सिरदर्द, मालि-खोलिया या उन्माद श्रीर फालिज वगैरः।
- (५) सीने या छातीके रोग होना। जैसे, खाँसी श्रोर श्वासका तग होना।
  - (६) गुर्दे श्रीर जिगरके रोग। जैसे, जलन्धर।
  - (७) पीठ श्रौर गर्दनका दर्द।
  - ( = ) श्राँख. कान श्रीर नाकका दर्दे।
  - (६) एक तरहका वित्तज्वर।

# डाक्टरीसे निदान-कारण।

श्रॅगरेज़ीमें रजोधर्मको "ऐमेनोरिया" कहते हैं। डाक्टरी-मतसे यह तीन तरहका होता है.—

- (१) जिसमें खून निकलता ही नंहीं।
- (२) जिसमें कम या ज़ियादा खून निकलता है।
- (३) जिसमें रजोधर्म तकलीफके साथ होता है। इसको "डिसमेनेरिया" कहते हैं।

#### कारण।

- (१) जिसमें खून श्राता ही नहीं, उसके कारण नीचे लिखे श्रनुसार हैं:—
  - (क) बहुत चिन्ता या फिक्र करना।
  - (ख) चोट लगना।

- (ग) ज्वर या कोई श्रौर वडा रोग होना।
- (घ) सर्दी लगना या गला रह जाना।
- ( ड ) चय कास होना।
- (च) बहुत दिनों वाद पति-सग करनेसे दो तीन महीनेको रज गिरना वन्द हो जाना।
- (२) जिसमें कम या ज़ियादा खून गिरता है, उसके कारण ये हैं:—
- (क) जिस स्त्रीके जियादा श्रौलाद होती है श्रौर जो बहुत दिनों तक दूध पिलानी रहती है, उसके श्रधिक खून गिरता है। इस रोगमें कमजोरी, थकान श्रालस्य, कमर श्रौर पेड़ में दर्व श्रौर मुंहका फीकापन होता है।
- (३) जिसमें रजोधर्म कप्रसे होता है, उसमें ऋतुकाल के ३।४ दिन पहले, पीठके वॉसेमें दर्द होता है, श्रालस्य वेचेनी श्रीर वेदना,—ये लच्चण नजर श्राते हैं।

## मासिक धर्म पर होमियोपैथी का मत।

होमियोपैथीवालोंने मासिकधर्म वन्द हो जानेके नीचे लिखे कारण लिखे हैं:—

- (१) गर्भ रहना।
- (२) बहुत रजःस्राव होना।
- (३) नये पुराने रोग।
- (४) श्रधिक मैथुन।
- (५) ऋतुकालमें गीले वस्त्र पहनना।
- (६) वर्फ खाना या श्रौर कोई ग्रीतल श्राहार-विहार कंरना।
- (७) श्रत्यधिक चिन्ता।

इसके सिवा २।३ मास तक ठीक ऋतुधर्म होकर, फिर दे। एक दिन चढ़-उतर कर होता है। इसका कारण—कमजोरी और श्रालस्य है। एक प्रकारके रजोधमंमं थोड़ा या बहुत खून तो गिरता है, पर माथेमं दर्द, गालोंपर लाली, हृदय काँपना श्रीर पेट भारी रहना,—ये लच्चण होते हैं। इसमें रजोधमं होते समय तकलीफ होती है श्रीर यह तकलीफ रजोधमंके चार-पाँच दिन पहलेसे शुरू होती है श्रीर रजोधमं होते ही बन्द हो जाती है। इसका कारण कोष्टबद्ध या कृष्ज है।

एक कृत्रिम या बनावटी त्रृतु भी होती है। इसमें रज गिरती या थोड़ी गिरती है। लारके साथ खून आता है। खूनकी क्य होतीं श्रीर योनिसे सफेद पानी निकलता श्रथवा रजके एवज़में कोई दूसरा पदार्थ निकलता है।

# शुद्ध आर्त्तवके लक्षण ।

"बङ्गसेन" में लिखा है—जो श्रार्त्तव महीने-महीने निकले, जिस में चिकनापन, दाह श्रीर श्रूल न हों, जो पाँच दिनों तक निकलता रहे, न बहुत निकले श्रीर न थोड़ा—ऐसा श्रार्त्तव श्रुद्ध होता है।

जो श्रार्त्तव ख़रगोशके ख़ूनके समान लाल हे। एवं लाखके रस के जैसा हो श्रौर जिसमें सना हुश्रा कपड़ा जलमें धानेसे वेदाग़ हो जाय, उसके। शुद्ध श्रार्त्तव कहते हैं।

# मासिक धर्म जारी करने वाले नुसखे।

(१) काले तिल ३ माशे, त्रिकुटा ३ माशे श्रीर भारंगी ३ माशे—इन सबका काढ़ा बनाकर, उसमें गुड़ या लाल शकर मिला कर, राज सबेरे-शाम, पीनेसे मासिक धर्म होने लगता है।

नोट-श्रगर शरीरमें खून कम हो, तो पहले द्राचावलेह, मापादि मोदक, ह्य, घी, मिश्री, बालाईका हलवा प्रसृति ताकतवर श्रीर खून बढ़ाने वाले पदार्थ

खिलाकर, तन उत्परका काढ़ा पिलानेसे जल्दी रजोधर्म होता है। ऐसी रोगियाको उदद, दूध, दही श्रीर गुढ़ प्रमृति हित हैं। इनका जियादा खाना श्रच्छा। रूखे पदार्थ न खाने चाहिये। यह न० १ नुसखा परीचित है।

(२) माल-कॉगनी, राई, # विजयसार-लकडी और दूधिया-वच—इन चारोंको वरावर-घरावर लेकर और कुट-पीस कर कपड़े में छान लो। इसकी मात्रा ३ माशेकी है। समय—सचेरे-शाम है। श्रमुपान—शीतल जल या शीतल—कचा दूध है।

नोट—भावप्रकाशमें "शीतेन पयसा" लिखा है। इसका अर्थ गीतल जल खौर शीतल दूध टोनों ही है। पर हमने बहुधा शीतल जलसे सेवन कराकर लाभ उठाया है। याद रखो, गरम मिजाजवाली खीको यह चूर्ण फायटा नहीं करता। गरम मिजाजकी खीको खून बढ़ाने वाले दूध, घो, मिश्री या धनार प्रभृति खिलाकर खून बढ़ाना और योनिमें नीचे लिखे न० ३ की बत्ती रखनी चाहिये। मासिकधर्म न होने वालीको मछली, काले तिल, उदद, और सिरका प्रभृति हितकारी हैं। गरम प्रकृति होनेसे माहवारी खून सूख जाता है, तन वह खी दुवली हो जाती है, शरीरमें गरमी लखाती है एव खूनकी कमीके और लज्या भी दीखते हैं। इस दशामें खून बढ़ानेवाले पटार्थ खिलाकर श्रीरतको पुष्ट करना चाहिये, पीछे मासिक खोलनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

(३) कड़वी त्म्वीके वीज, दन्ती, वड़ी पीपर, पुराना गुड़, मनफल, सुरावीज श्रौर जवाखार—इन सवकी वरावर वरावर लेकर पीस-छान ले। किर इस चूर्णकी "थूहरके दूध" में पीस कर छोटी श्रॅगुलीके समान वित्तयाँ वनाकर छायामें सुखा लो। इनमेंसे एक वत्ती रीज गर्भाशयके मुख या योनिमें रखनेसे मासिक धर्म खुल जाता है। परीचित है।

नोट---न॰ २ जुसला खिलाने श्रीर इस बत्तीको योनिमें रखनेसे, ईश्वरकी हयासे, सात दिनमें ही रजोधमें होने लगता है श्रनेक बार परीचा की है। पगर खून सूख गया हो, तो पहले खून बढ़ाना चाहिये। श्रनार खिलाना बहुत सुफीद

श्रावप्रकाशमें मालकाँगनीके परो, सजीखार, विजयसार और वच,—ये
 चार दवाएँ लिखी हैं।

है। शराब खिच जानेके बाद देग या भवकेमें जो तलछूट नीचे रह जाती है, उसे ही 'सुराबीज' कहते हैं, यह कलारीमें मिलती है। इस बत्तीमें कोई जवाखार जिखते हैं श्रीर कोई मुलहटी।

- (४) घरमें बहुत दिनोंकी बंधी हुई आमके पत्तोंकी बन्दन-वारको जलमें पका कर, उस जलको छान कर, पीनेसे नष्ट हुआ रजोधमें फिर होने लगता है।
- (५) लाल गुङ्हलके फूलोंको, कॉजीमें पीस कर, पीनेसे रजोदर्शन होने लगता है।
- (६) मालकॉगनीके पत्ते भून कर, काँजीके साथ पीस कर पीनेसे रजोधर्म होता है।
  - (७) कमलकी जड़का पीस कर खानेसे रजोधर्म होता है।
- ( = ) सुराबीजको शीतल जलके साथ पीनेसे स्त्रियोंको रजोधम होता है।
- (8) जवारिश-कलोंजी सेवन करनेसे रजोधर्म जारी होता श्रौर दर्द-पेट भी श्राराम हो जाता है। हैज़का खून जारी करने, पेशाव लाने श्रौर गर्भाशयकी पीड़ा श्राराम करनेमें यह नुसख़ा उत्तम है। कई वार परीचा की है।
- '(१०) काला जीरा दो तोले, श्ररएडीका गृदा श्राध पाव श्रौर सींठ एक तोला,—सबको जोश देकर पीस लो श्रौर पेट पर इसका सुहाता-सुहाता गरम लेप कर दो। कई रोज़में, इस नुसख़ेसे रजोध्यमें होने लगता श्रौर नलोका दर्द मिट जाता है।
- (११) थोड़ा सा गुड़ लाकर, उसमें ज़रा-सा घी मिला दो श्रौर एक कलछीमें रख कर श्राग पर तपाश्रो। जब पिघल कर बत्ती वनाने लायक हो जाय, उसमें ज़रा सा "सूखा बिरौजा" भी मिला दो श्रौर छोटी श्रॅंगुली-समान बत्ती बना लो। इस बत्तीको गर्भाशयके मुँह या घरनमें रखनेसे रजोधमें या हैज खुल कर होता है।

- (१२) मालकॉगनीके पत्ते श्रीर विजयसार लकडी,—इन देगोंको दूछमें पीस छान कर पीनेसे रुका हुश्रा मासिक फिर खुल जाता है।
- (१३) काले तिल, सींठ, मिर्च, पीयर, भारद्गी श्रीर गुड़—सव दवाप समान-समान भाग लेकर, दो तोलेका काढा वनाकर, बीस दिन तक पिया जाय, तो निश्चय ही कका हुश्रा मासिक खुल जाय पर्व रोग नाश होकर पुत्र पैदा हो।
- (१४) योगराज गुग्गुल सेवन करनेसे भी शुक्र श्रौर श्रार्त्तवके दोप नष्ट हो जाते हैं।
- (१५) श्रगर मासिक घर्म ठीक समयसे श्रागे-पीछे होता हो, तो खरावी समको। इससे कमजोरी वहुत होती है। इस हालतमें द्यातियोंके नीचे "सींगी" लगवाना मुफीड है।
- (१६) कपासके पत्ते ग्रीर फूल श्राघ पान लाकर, एक हॉडीमें एक सेर पानीके साथ जोश दे। जब तीन पाव पानी जल कर एक पाव जल रह जाय, उसमें चार तोले "गुड़" मिला कर छान ले। श्रीर पीश्रो। इस तरह करनेसे मासिक धर्म होने लगेगा।
- (१७) नीमकी छाल दे। तेाले और सींठ चार माशे, इनकी कूट-छान कर, दे। तेाले पुराना गुड़ मिलाकर, हॉड़ीमें, पाव-डेढ़ पाव पानी डाल कर, मन्दाग्निसे जोश देा, जब चौथाई जल रह जाय, उतार कर छान ले। और पीओ। इस नुसखेके कई दिन पीनेसे ग्वून-हैंच या रजोधर्म जारी होगा। परीन्नित है।
- (१८) कालं तिल और गांखक होनों तोले-तोले भर लेकर, रात के। हॉडीमें जल डाल कर भिगा दे।। सबेरे ही मल कर शीरा निकाल ले।। उस शीरेमें २ ते।ले शकर मिला कर पी ले।। इस नुसखेके लगातार सेवन करनेसे खून हैज जारी है। जायगा, यानी वन्ट हुआ आर्चव वहने लगेगा। परीजिन हैं।
  - (१६) मूलीके वीज, गाजरके वीज श्रीर मेथीके वीज—इन

तीनोंको छुटॉक-छुटॉक भर लाकर, कूट-पीस श्रीर छानकर रख लो। इस चूर्णमेंसे हथेली-भर चूर्ण फाँककर, ऊपरसे गरम जल पीनेसे खून—हैज़ जारी हो जाता,यानी रजोधम होने लगता है। परीचित है।

नोट-इस नुसख़ेको तीन-चार दिन लेनेसे खून-हैज़ जारी, होता श्रीर रहा हुश्रा गर्भ भी गिर जाता है। परीचित है।

- (२०) कॉडवेलको गरम राख या भूभलमें भूनकर, उसका दो तोले रस निकाल लो और उसमें उतना ही घी तथा एक तोले "गोपी-चन्दनका चूर्ण" एवं एक तोले "मिश्री" मिलाकर पीश्रो। इससे श्रीरतों के रज-सम्बन्धी सभी दोष दूर हो जाते हैं। परीचित है।
- (२१) विनौलेके तेलमं—एक या दो माशे इलायची, ज़ीरा, हल्दी श्रौर संघानोन मिलाकर, छोटी श्रॅगुलीके बराबर बत्ती या गोली बनाकर, महीन कपड़ेमें उसे लपेटकर, चौथे दिनसे स्त्री उस पोटली को योनिमें वरावर रखेगी, तो नष्टपुष्प या नष्टार्त्तव फिरसे जी जायगा, रजोधमें होने लगेगा। रजोधमें ठीक समयपर न होता होगा, कम-श्रिधक दिनोंमें—महीनेसे चढ़-उतर कर होता होगा तो ठीक समयपर खुलकर होने लगेगा। परीचित है।
- '(२२) खिरनीके वीजोंकी मींगी निकालकर सिलपर पीस लो। फिर एक महीन वस्त्रमें रखकर, उस पोटलीको स्त्रीकी योनि में कई दिन तक रखाओ। पोटली रोज ताजा बनाई जाय। इस पोटलीसे ऋतुकी प्राप्ति होगी, यानी वन्द हुआ मासिक धर्म फिरसे होने लगेगा। परीन्तित है।
- (२३) खीरेतीके फलोंका चूर्ण "नारियलके स्वरस"में मिलाकर एक या तीन दिन देनेसे ही रजोधर्म होने लगता है। परीन्तित है।

नोट—खीरेती नाम मरहटी है। संस्कृतमें इसे "फल्गु" कहते हैं। यह पेड़ बहुत होता है। इसके पत्तोंपर श्रारीके-से दाँते होते हैं। कोंकन देशमें इसके पत्तों से लकडी साफ करते हैं, क्योंकि इनसे लकड़ी चिक्रनी हो जाती है। कटुम्बरके फल श्रीर पत्ते-जैसे ही खीरेतीके फल श्रीर पत्ते होते हैं। (२४) गाजरके वीज सिलपर पीसकर, पानीमें छान लो श्रीर स्त्रीको पिलाश्रो। इस नुसखेसे चन्द हुआ मासिक होने लगेगा। परीक्तित है।

(२५) तितलीकी, सॉपकी कॉचली, घोपालता, सरसों श्रीर कडवा तेल—इन पॉचोंको श्रागपर डाल-डालकर, योनिमें धूनी देने से, उचित समयपर रजोदर्शन होने लगता है। परीचित है।

नोट—धँगुवीमें वाल लपेटकर गलेमें घिसनेसे भी श्रतेक वार रजोटर्शन होते देखा गया है।

(२६) जिन स्त्रियोंका पुष्प जवानीमें ही नए हो जाय—रजो-धर्म वन्द हो जाय—उन्हें चाहिये कि "इन्द्रायणकी जक़"को सिल पर जलके साथ पीसकर, छेटी श्रॅगुली-समान बन्ती बनालें श्रौर उस धन्तीको योनि या गर्भाशयके मुखमें रखें। इस नुसखेसे कई दिनमें खुलकर रजोधमें होने लगेगा। परीचित है।

नोट—(१) इस योगसे विधवाश्रोंका रहा हुत्रा गर्म भी गिर जाता है। इस कामके लिये यह नुसखा परमोत्तम है। "वैद्यजीवन" में लिखा है —

मूलगवाद्या. स्मरमन्दिरस्थ, पुप्पावरोधस्य वध करोति । श्रमर्तृकाना व्यभिचारिर्णाना, योगो यमेव द्रत गर्भेपाते ॥

नोट-(२) इन्द्रायण दो तरहकी होती हैं—(१) वडी और दूसरी छोटी। यह जियादातर खारी जमीन या कैरोंमें पैदा होती है। इसके पर्च लम्बे-लम्बे और धीचमें कटे से होते हैं और फूल पीले रहके पाँच पद्ध बीके होते हैं। इसके फल छोटे-छोटे काँटेटार, जाल रहकी छोटी नारहीके जैसे सुन्दर होते हैं। इसके बीचमें बीज बहुत होते हैं।

वृसरी इन्द्रायण रेतीली जमीनमें होती है। उसका फल पीले रङ्गका श्रीर फूल सफेद होता है। दवाके काममें उसके फलका गृदा लिया जाता है। उसकी मात्रा ६ रत्तीसे दो माशे तक है। उसके प्रतिनिधि था वदल इसवन्द, रसीत श्रीर निशोथ हैं। इन्द्रायणको वगलामें राखालशशा, मरहटीमें लघु इन्द्रावण या लघुकवढल, गुजरातीमें इन्द्रवारण श्रीर श्राँगरेजी में Colocynth कॉलोसिन्य कहते हैं। वही इन्द्रायणको वंगला

में बढ़वाकाल, मरहटीमें थोर इन्द्रावण, गुजरातीमें मोटो इन्द्रायण श्रौर श्रॅगरेज़ी में Bitter apple विटर एपिल कहते हैं।

(२७) भारंगी, सोंठ, काले तिल श्रौर घी—इन चारोंका क्रूट-पीसकर मिला ले। इसके लगातार पीनेसे वन्द हुश्रा रजे।धर्म निश्चय ही जारी हो जाता है। यह नुसख़ा "वैद्य सर्वस्व" का है। बहुत उत्तम है। लिखा है—

भाङ्गीशूठी तिल घृत नष्टपुष्पवती विवेत्।

(२=) गुड़के साथ, काले तिलोंका काढ़ा बनाकर श्रीर शीतल करके छान लो। इस नुसख़ेका कई दिन बराबर पीनेसे बहुत समय से बन्द हुश्रा रजाधर्म फिर होने लगता है। "वैद्यरल" में लिखा है —

> सगुड़: श्यामतिलानाकाथः पीतः सुशीतलो नार्यः। जनयति कुसुम सहसागतमि सचिरं निरान्तकम्॥

गुडसे साथ, काले तिलोंका का काढा बना कर श्रीर शीतल करके पीनेसे, बहुत कालसे रजीवती न होने वाली नारी भी रजीवती होती है।

(२६) भारंगी, सोंठ, वड़ी पीपर, काली मिर्च श्रौर काले तिल इन सबके। मिलाकर दे। ते।ले लाश्रो श्रौर पाव भर पानीके साथ हॉडीमें श्रौटाश्रो। जब चौथाई जल रह जाय, उतारकर छान ले। श्रौर पीश्रो। इस नुसख़ेसे कका या श्रटका हुश्रा श्रार्त्तव फिर जारी। हो जाता है, यानी खुलासा रजे।धर्म होता है। परीचित है।

वैद्यवर विद्यापति कहते हैं:-

भाङ्गींन्योपयुतः क्वाथस्तिलजः पुष्परोधहा ।

(३०) वही वैद्यवर विद्यापित लिखते है--

रामठ च कणा तुम्बीबीजं ज्ञार समन्वितम् । दन्ती सेहुराडदुरधाभ्या वर्तिं कृत्वा भगे न्यसेत । पुष्पावरोधाय नारीगर्भाद्यमुत्तमम् ॥

हींग, पीपल, कड़वी तूम्बीके बीज, जवाखार श्रौर दन्तीकी

जड़—इन सबके। महीन पीस-छानकर, इनके चूर्पमें "सेंहुड़का -दूध" मिलाकर छोटी श्रॅगुली-जितनी विचयाँ वनाकर, छायामें सुखा लो। इन विचयों में एक वत्ती, रोज, योनिमें रखनेसे रुका हुआ मासिक धर्म फिर होने लगता है।

(३१) ज्जन्देवेदस्तर '' '' १॥ माशे नीले सौसनकी जड '' ' ६ ,, पोदीनेका पानी या श्रके '' २ गिलास शहर ' ३१॥ माशे

इन सवको मिलाकर रख लो। यह दो खूराक दवा है। इस दवा के टो वार पिलानेसे ही ईश्वर-कृपासे श्रनेकवार रजवहने लगता है।

( ३२ ) ताल लोविया ' ' १०॥ माशे मेथी दाने ' ' १०॥ ,, रूमी सौफ ' ' १०॥ ,, मॅजीठ ( श्रधकुचली ) १४ ..

इन चारों चीजोंको एक प्याले भर पानीमें श्रौटाश्रो। जव श्राघा पानी रह जाय, मल-छान लो श्रौर इसमें पैंतालीस माशे "सिकजवीन" मिलाकर गुनगुना करो श्रौर पिला दो। साथ ही, नीचे लिखी दवा योनिमें भी रखाश्रो,—

> चूल १४ माशे पेदिना १४ ,, देवदारू २= ,, तुतली ३५ ,, मुनका (वीज निकाले हु⊄) ७० ,,

इन सवको कूट-पीस और छान कर "वैलके पित्ते" में मिलाओ। पीछे इसे स्त्रीकी योनिमें रखवा दो। "तिब्बे श्रकवरी" वाला लिखता है, इस दवासे सात सालका वन्द हुआ खून-हैज भी जारी है। जाता है, यानी सात वरससे रजीवती न होने वाली नारी फिर रजावती होने लगती है। पाठक इस नुसख़ेको ज़रूर श्राज़मावें। विचारसे यह नुसखा उत्तम मालूम होता है।

(३३) कुर्स मुरमकी एक यूनानी दवा है। इसके। महीनेमें ३ बार, हर दसर्वे दिन, खानेसे रज बहने लगता है। श्रच्छी दवा है।

नोट—तज, कर्लाजी, हुरमुल, जुन्टेवेदस्तर, बायबिडग, बाबूना, मीठा कूट, कवाबचीनी, हतराज, ऊद, कुर्समुरमुकी, श्रजवायन, केशर, तगर, सूखा जूफा, करफस, दोनों मरुवे, चनोंका पानी, श्रमलताशके छिलके, मोथा श्रीर तूरमूस प्रश्वित द्वाएँ हैजका खून या रजोधर्म जारी करनेको हिकमतमें श्रच्छी समभी जाती हैं।

(३४) ' इलाजुल गुर्वा" में लिखा है—साफनकी फस्द, ऋतुके दिनोंके पहले, खोलनेसे मासिक धर्मका खून जारी हो जाता है।

(३५) तोम्या, सुर्ख मॅजीठ, मेथीके वीज, गाजरके वीज, सोये के वीज, मूलीके वीज, अजवायन, सौफ, तितलीकी पत्तियाँ और गुड़—सवके। वरावर-वरावर लेकर, हॉडीमें काढ़ा पकाओ। पक जानेपर मल छान कर स्त्रीके। पिलाओ। इस योगसे निश्चय ही रुका हुआ रज जारी हे। जाता और गर्भ भी गिर पड़ता है। परीन्तित है।

(३६) श्रख़राटकी छाल, मूलीके वीज, श्रमलताशके छिलके, परिसयावसान श्रीर वायविडङ्ग, इनमेंसे हरेक जीकुट करके नी-नी माशे ला श्रीर गुड़ सवसे दूना ला। पीछे इसे श्रीटाकर श्रीरतका पिलाश्रो। इससे गर्भ गिरता श्रीर खून हैज़ जारी हाता है।

नोट—श्रनेक हकीम इस जुसखेमें कलेंं जी श्रीर कपासकी छाल भी मिलाते हैं। यह जुसख़ा हमारा श्राजमूदा नहीं; पर इसकी सभी दवायें रजोधमें कराने श्रीर गर्भ गिरानेके लिये उत्तम हैं। इसलिये पाठक ज़रूर परीचा करें। उनकी मिहनत व्यर्थ न जायगी।

(३७) त्रगर ऋतु होनेके समय स्त्रीकी कमरमें दर्द होता हो, तो सोंठ ५ माशे, वायविडङ्ग ५ माशे, श्रीर गुड़ ४० माशे—इन सवको श्रीटाकर स्त्रीका पिलाश्रो। श्रवश्य श्राराम हो जायगा।

# 

# गर्भ रहनेके लिये शुद्ध रज-वीर्यकी जरूरत।

अकि असे म पहले लिख आये हे कि स्त्रीकी रज, नर्भाशय और कि कि पुरुपका वीर्य—इन सबके शुद्ध और निदांप होनेसे ही असि कि अमें रहता है। अगर स्त्रीकी किसी प्रकारका योनिरोग होता है, उसका मासिक-धर्म बन्द हो जाता है अथवा योनिम कोई और तकलीफ होती है तथा स्त्रीके योनि फ़लमें सात प्रकारके देएों मेंसे कोई देए होता है या प्रवर रोग होता है, तो गर्भ नहीं रहता। इसलिये स्त्रीके योनि-रोग, आर्चव रोग, योनिफ़ल-टोप और प्रदर रोग प्रभृतिको आराम करके, तब गर्भ रहनेका प्याल मनमें लाना चाहिये। अब्बल तो इन रोगोकी हालतमें गर्भ रहता ही नहीं—यदि इनमेंसे किसी-किसी रोगकं रहते हुए गर्भ रह भी जाता है, तो गर्भ असमयमें हो गिर जाता है, सन्तान मरी हुई पदा होती है, होकर मर जाती है अथवा रोगीली और अल्पायु होती हैं।

इसी तरह श्रगर पुरुपके वीर्यमें कोई दोप होता है, यानी वीर्य निहायत कमजोर श्रीर पतला होता है, धिना प्रसगके ही गिर जाता है, रुकावटकी शिक्त नहीं होती, तो गर्भ नहीं रहता, त्राहे स्त्री विल्कुल निरोग श्रीर तन्दुकस्त ही क्यों न हो। गर्भ रहनेके लिये जिस तरह स्त्रीका निरोग रहना जरूरी है, उसके रज प्रभृतिका शुद्ध रहना श्रावश्यक है, उसी तरह पुरुपके वीर्यका निदोंप, गाढ़ा, श्रीर पुष्ट होना परमावश्यक है। जो लोग श्रायुर्वेद या हिकमतके प्रन्थ नहीं देखते, वे सममते हैं कि बॉम होनेके दोष स्त्रियों में ही होते हैं, मदों में नहीं। इसीसे वे लोग और घरकी बड़ी-वूढ़ी बचा न होनेपर, गर्भ-स्थित न होनेपर, बहु श्रोंके लिये गएडे-ताबीज श्रीर दवाश्रोंकी फिक्र करती हैं, श्रनेक तरहके कुवचन सुनाती हैं, ताने मारती हैं और सबेरे ही उनके मुख देखने में भी पाप सममती हैं, पर श्रपने सपूतोंके वीयंकी श्रोर उनका ध्यान नहीं जाता। पुरुषके वीयंमें दोष रहने से, स्त्रीके गर्भ रहने योग्य होनेपर भी, गर्भ नहीं रहता। हमने श्रनेक स्त्री-पुरुषोंके रज श्रीर वीर्यंकी परीचा करके, उनमें श्रगर देाष पाया तो देाष मिटाकर, गर्भोत्पादक श्रीषधियाँ खिलाई श्रीर ठीक फल पाया; यानी उनके सन्तानें हुई। श्रतः वैद्य जब किसी बॉमका इलाज करे, तब उसे उसके पुरुषकी भी परीचा करनी चाहिये। देखना चाहिये, कि पुरुष महाशयमें तो। वॉम्पनका देाष नहीं है। "वगसेन"में लिखा है.—

एवं योनिषु शुद्धासु गर्भ विन्दन्ति योषितः । श्रद्धष्टे प्राकृते वीजे बीजोपक्रमणे साति ॥

इस तरह "फलघृत" प्रभृति योनि-दोष नाशक श्रौषिधयों से शुद्ध की हुई योनिवाली स्त्री गर्भको धारण करती है—गर्भवती होती है, किन्तु पुरुषों के वीज के दूषित न होने—स्वभावसे ही शुद्ध होने या दवाश्रों से शुद्ध करनेपर। इसका खुलासा वही है, जो हम ऊपर लिख श्राये हैं। स्त्रीको श्राप योनि-रोग वगैरासे मुक्त कर लें, पर श्रगर पुरुषके बीज में दोष होगा, तो स्त्री गर्भवती न होगी—गर्भ न रहेगा। इससे साफ प्रमाणित हो गया कि, गर्भ रहने के लिये स्त्रीकी रज श्रौर पुरुषका वीर्य देनों ही निर्दोष होने चाहियें। श्रगर देनों ही या कोई एक देाषी हो, तो उसीका इलाज करके, दोगमुक्त करके, तब सन्तान होनेकी दवा देनी चाहिये। दवा देने

से पहले, दोनोंकी परीक्षा करनी चाटिये। परीनासे ही रज-घीर्य के दोप मालूम होंगे। नीचे हम परीक्षा फरनेकी चन्द तरकीवें लिखते हैं।

# स्त्री-पुरुषके बॉस्फपनेकी परीचा-विधि ।

### पहली परीचा।

"वगसेन"में लिखा है.--

वीजस्य प्लवन न स्यात् यदि मूत्रञ्च फनिलग् । पुमान्स्याल्लज्ञर्णरेतेविषरीतस्तु पगढकः ॥

जिसका वीज पानीमें डालनेसे न ड्वे छोर जिसके पेशावमें भाग उठते हों, उसे मर्ड समभो। जिसका वीज पानीमें ड्व जाय श्रीर पेशावमें भाग न उठें, उसे नामर्ट या नपुसक समभो।

नोट—वगसेन जिखते हे, बीर्य जनमें न डूने तो मर्ट यमकी श्रीर उन्न जाय तो नामर्ट समको। पर पन्य ग्रन्थकार लिग्दते हैं,—श्रगर बीर्य एक्नारगी ही पानीके भीतर चला जाय—डून जाय, तो उसे गर्भाधान करने लायक ममकी। हमने परीचा करके भी हमी वातको ठीक पाया है। हाँ, पेशानमें काग उठना वैशक मर्डुभीकी निशानी है।

"इलाजुल गुर्वा" में लिखा है, दो मिट्टीसे भरे हुए नये गमलों में वाकले या गेहूँ या जौके सात-सात दाने डाल दो। फिर उन गमलों में स्त्री-पुरुष श्रलग-श्रलग सात दिन तक पेशाय फरें। जिसके गमलेके दाने उग श्रावं, वह वॉक नहीं है श्रीर जिसके गमलेके दाने न उगें, वहीं वॉक हैं।

### दृसरी परीचा ।

टो प्यालोंमें पानी भर दो। फिर छन प्यालोंमें स्त्री पुरुष अलग-अलग अपना-अपना जीर्य डालें। जिसका वीर्य पानीमें वैठ जाय, वह बॉभ नहीं है—वह गर्भ रखने या घारण करने योग्य है। जिसका वीर्य पानीके ऊपर तैरता रहे—न डूबे, उसीमें दोष है।

# तीसरी परीचा।

स्त्री-पुरुष श्रलग-श्रलग दो काहू या कद्दूके वृत्तोंकी जड़ोंमें पेशाब करें। जिसके पेशाबसे वृत्त सूख जायं, वही बाँक है श्रीर जिसके मूत्रसे वृत्त न सूखें, वह दुरुस्त है।

# चौथी परीचा ।

मर्दके वीर्यकी परी हाल । प्रगर वीर्य एक दमसे पानी भर दो। उसमें मर्द अपना वीर्य डाले। अगर वीर्य एक दमसे पानी में डूब जाय, तो समको कि मर्द गर्भाधान करने योग्य है, उसका वीर्य ठीक है। अगर वीर्य पानी पर फैल जाय, तो समको कि यह गर्भाधान करने योग्य नहीं है। अगर वीर्य न अपर रहे न नीचे जाय, किन्तु बीच में जाकर ठहर जाय, तो समको कि इस वीर्यसे गर्भ तो रह जायगा, पर सन्तान होकर मर जायगी—जियेगी नहीं।

स्त्रीके रजकी परीक्ता—एक मिट्टीके गमलेमें थोड़ेसे सोयेके पेड़ बो दो। उन वृक्तोंकी जड़ोंमें श्रौरत पेशाब करे। श्रगर पेशाबसे वृक्त मुर्का जायॅ, तो समको, कि स्त्री का रज निर्दोष नहीं है। श्रगर वृक्त न मुर्कावें—जैसेके तैसे बने रहें, तो समको स्त्रीका रज शुद्ध है।

नोट—श्रगर पुरुषका वीर्य श्रीर स्त्रीका रज सदोष हों, तो दोनोंको वीर्य श्रीर रज शुद्ध करने वाजी दवा खिलाकर, वैद्य रज-वीर्यको शुद्ध करे श्रीर दवा खिलाकर फिर परीजा करे। श्रगर दुरुस्त पावे तो गर्भाधानकी श्राज्ञा दे। रज-वीर्य शुद्ध होनेकी दशामें स्त्री पुरुष श्रगर मेथुन करेंगे, तो निश्चय ही गर्भ रह जायगा। हमने "चिकित्साचन्द्रोद्य" चौथे भागमें वीर्यको शुद्ध, पुष्ट श्रीर बल-वान करने वाले श्रनेक श्राजमूदा नुसखे लिखे हैं। रज श्रीर वीर्य शुद्ध करने वाली चन्द दवारें हम यहाँ भी लिखते हैं।

### रजशोधक नुसखा।

| ववृत्तका गोंद      | ३ तोले |
|--------------------|--------|
| छोटी इलायचीके दाने | ζ,,    |
| नागौरी श्रसगन्घ    | ų ",   |
| शतावर              | ų "    |

इन चारों दवाश्रोंको कूट-पीस कर छान लो श्रीर रख दो। इस चूर्णकी मात्रा ३ या ४ माशे तक है। एक-एक मात्रा सवेरे-शाम फॉक कर, ऊपरसे गायका घारोज्ण दूघ एक पाव पीश्रो। जब तक श्राराम न हो जाय या कमसे कम ४० दिन तक इस दवाको खाश्रो। इसके सेवन करनेसे रज निश्चय ही शुद्ध हो जाती है। परीक्तित है। श्रपथ्य—मैथुन श्रीर गरम पदार्थ।

### वीर्यशोधक नुसला।

| सेमरका मूसली | •• | y: | तोले     |
|--------------|----|----|----------|
| वीजवन्द      |    | ų  | 27       |
| मखाने        |    | Ą  | 37       |
| वालमजाना     |    | ų  | "        |
| सफेदी मुसली  |    | ų  | "        |
| गुलसकरी •    |    | ų  | ,,<br>,, |
| कामराज       |    | ñ  | //<br>49 |

इन सबको कूट-पीस कर कपड़ेमें छात कर रख ले। मात्रा ६ मारोकी है। सन्ध्या-सचेरे एक-एक मात्रा फॉककर, अपरसे मिश्री-मिला गायका घारोज्ण दुघ पीद्यो। कम-से-कम ४० दिन तक इस चूर्णको खाश्रो। श्रपथ्य—मैथुन, तेल, मिर्च, खटाई चगैरः गरम पदार्थ। परीनित है।

# बाँभोंके भेद।

योनिरोग अथवा नण्टार्त्तव प्रभृति बॉक्त होनेके कारण हैं, पर इनके

सिवा, गर्भाशयके श्रीर दोषोंसे भी स्त्री बाँभ हो जाती है। "दत्ता-त्रयी" नामक प्रन्थमें लिखा है:—बाँभ तीन तरहकी होती हैं:—

- (१) जन्म-बन्ध्या।
- (२) मृत बन्ध्या।
- (३) काक बन्ध्या।

"जन्म-बन्ध्या" उसे कहते हैं, जिसके जन्म-भर सन्तान नहीं होती। "मृतबन्ध्या" उसे कहते हैं, जिसके सन्तान तो होती है, पर होकर मर जाती है। "काक बन्ध्या" उसे कहते हैं, जिसके एक सन्तान होकर फिर श्रीर सन्तान नहीं होती।

# बाँभ होनेके कारण।

जपर लिखी हुई तीनों प्रकारकी बाँभ स्त्रियाँ, प्रायः फूलमें नीचे लिखे हैं दोष हो जाने से बाँभ होती हैं:—

- (१) फूल या गर्भाशयमें हवा भर जाने से।
- (२) फूल या गर्भाशय पर मांस बढ़ श्राने से।
- (३) फूलमें कीड़े पड़ जाने से।
- (४) फूलके वायु-वेगसे ठएडा हो जाने से।
- (५) फूलके जल जाने से।
- (६) फूलके उत्तर जाने से।

कोई-कोई सातवाँ दोष "मूतवाधा" श्रौर श्राठवाँ "कर्मदोप" या पूर्वजन्मके पाप भी मानते हैं।

# फूलमें दोष होनेके कारण।

फूलमें दोष हो जानेके कारण तो बहुत हैं, पर मुख्य-मुख्य कारण ये हैं:—

- (१) बचपनकी शादी।
- (२) छोटी स्त्रीकी बड़े मर्दसे शादी।

- (३) स्त्री पुरुपमें मुहव्वत न होना।
- (४) श्रसमयमें मैथुन करना।

# फूलमें क्या दोष है, उसकी परीचा-विधि।

फूलमें क्या दोष हुआ है, इसको वैद्य स्त्रीके पति-द्वारा ही जान सकता है। वैद्य नाड़ी पकड़कर जान लेय, ऐसा उपाय नहीं। स्त्री जब चीथे दिन ऋतुस्नान करले, तब पित मैथुन करे। मैथुन करने के बाद, तत्काल ही अपनी स्त्रीसे पूछे, तुम्हारा कौनसा अग दर्द करता है। अगर स्त्री कहे,—कमरमें दर्द होता है, तो समस्तो, फूल पर मासबढ़ गया है। अगर वह कहे,—शरीर कॉपता है, तो समस्तो, फूल में वायु भर गया है। अगर कहे,—पिडलियों में पीड़ा होती है, तो समस्तो फूल में बायु भर गया है। अगर कहे,—छाती में दर्द है, तो समस्तो, फूल वायुवेगसे शीतल हो गया है। अगर कहे,—सरमें दर्द जान पढ़ता है, तो समस्तो, फूल जल गया है। अगर जांघों में दर्द कहे,—तो समस्तो, कि फूल उलट गया है। इसके खुलासा यों समिन्नये:—

- (१) शरीर कॉपना = फूलमें वायु भर गया है।
- (२) कमरमें दर्व = फूल पर मास वढ़ा है।
- (३) पिंडलियोंमें दर्द = फूलमें कीडे पड़ गये है।
- ( ४ ) छातीमें दर्दे = फूल शीतल हेा गया है।
- (५) सिरमें दर्द=फूल जल गया है।
- (६) जॉघोंमें दर्द = फूल उलट गया है।

# फूल-दोषकी चिकित्सा।

(१) श्रगर फूलमें वायु भर गया हो, तो ज़रासी हींगकों काली तिलीके तेलमें पीसकर, उसमें कईका फाहा भिगाकर, तीन दिनों तक योनिमें रखो। हर रोज ताज़ा दवा पीस लो। ईश्वर-कृपासे, तीन दिनमें यह दोप नष्ट हो जायगा।

- (२) श्रगर फूलमें मांस बढ़ गया हो, तो काला ज़ीरा. हाथी का नाखून श्रौर श्ररएडीका तेल—इन तीनोंको महीन पीस कर, पिसी हुई दवामें रूईका फाहा तर करके, तीन दिन तक, योनिमें रखो श्रौर चौथे दिन मैथुन करो।
- (३) श्रगर फूलमें कीड़े पड़ गये हों, तो हरड़, बहेड़ा श्रौर कायफल—तीनोंको साबुनके पानीके साथ, सिलपर महीन पीस को। फिर उसमें कईका फाहा भिगो कर, तीन दिन तक, योनिमें रखो। इस उपायसे गर्भाशयके कीड़े नाश हो जायेंगे।
- (४) अगर फूल शीतल हो गया हो, तो वच, कालाजीरा श्रीर श्रसगन्ध,—तीनोंको सुहागेके पानीमें पीस लो। फिर उसमें रूई का फाहा तर करके, तीन दिन तक, योनिमें रखो। इस तरह फूल की शीतलता नष्ट हो जायगी।
- (५) अगर फूल जल गया हो, तो समन्दरफल, सँघानोन श्रौर जरा-सा लहसन,—तीनोंको महीन करके, रूईके फाहेमें लपेट कर, योनिमें रखनेसे आराम हो जाता है।

नोट—श्रगर इस दवासे जलन होने लगे, तो फाहेको निकाल कर फेंक दो। फिर दूसरे दिन उसी तरह फाहा रखो। बस, तीन दिनमें काम हो जायगा। इसे ऋतुकालके पहले दिनसे तीसरे दिन तक योनिमें रखना चाहिये; चौथे दिन मैथुन करना चाहिये। श्रगर इसी दोषसे गर्भ न रहता होगा, तो श्रवश्य गर्भ रह जायगा।

(६) श्रगर फूल या गर्भाशय उत्तर गया हो, तो कस्तूरी श्रीर केशर समान-समान लेकर, पानीके साथ पीसकर गोली वना लो। उस गोलीको श्रातुके पहले दिन भगमें रखो। इस तरह तीन दिन करनेसे श्रवश्य गर्भाशय ठीक हो जायगा। चौथे दिन स्नान करके मैथुन करना चाहिये। ये छहां उपाय परी चित हैं।

# हिकमतसे बाँभ होनेके कारण।

जिस तरह ऊपर हमने वैद्यक-ग्रन्थोंके मतसे लिखा है कि,

1

गर्भाशयमें है तरहके दोप होनेसे स्त्रियां गिंस हो जाती हैं, उसी तरह हिकमतके प्रन्थ "तिब्बे श्रकवरी" में वॉम्स होनेके तेरह कारण, दोप या भेद लिखे हैं। उनमेंसे कितने ही हमारे हैं दोपोंके श्रन्दर श्रा जाते हैं श्रीर चन्द नये भी हैं। उन सबके जान लेनेसे बैंचकी जानकारी बढ़ेगी श्रीर उसे वॉम्स इलाजमें सुभीता होगा, इसलिये हम उनको विस्तारसे लिखते हैं। श्रगर वैद्य लोग या श्रन्य सज्जन हरेक वातको श्रच्छी तरह समर्भोंगे, तो उन्हें श्रवश्य सफलता होगी, "वन्ध्या-विकित्सा" के लिये उन्हें श्रीर श्रन्थ न देखने होंगे।

- (१) गर्माशयर्मे शीतका पैदा होकर, वीर्य श्रीर खूनको जमा कर सुखा देना।
- (२) गर्भाशयमें गरमीका पैदा होकर, वीर्यको जला कर खराव कर देना।
  - (३) गर्भाशयमें खुश्कीका पैदा होकर, वीर्यको सुपा देना।
- (४) गर्माशयमें तरी का पैदा होकर, गर्भके उहरानेवाली ताकत को कमजोर करना।
- (५) वात, पित्त या कफका गर्भाशयमें कुषित होकर वीर्यको विगाड़ देना।
- (६) स्त्रीका मोटा हो जाना श्रौर शरीर तथा गर्भाशयमें चरबी का बढ़ जाना।
- (७) स्त्रीका एक दमसे दुर्वल या कमजोर होना। इस दशामें रजके ठीक न होने या रज पैदा न होनेसे वचेके शरीर वननेकी मसाला नहीं मिलता और उसे भोजन भी नहीं पहुँचता।
- ( = ) यालक के भोजन—रजका स्त्रीके शरीरमें किसी वजहसे वन्द हो जाना।
  - (६) गर्माशयमें गर्म स्जन, सस्ती या निकम्मे घाव होना।
- (१०) गर्भाशयमें गाढ़ी हवाका पैदा होना, जो वीर्थ श्रीर वालक को न उहरने दे।

- (११) गर्भाशयमें सब्त सूजन, रितक या मस्सा पैदा होना।
- (१२) गर्भाशयका मुँह जननेन्द्रियके सामनेसे हट जाय। एस वजहसे उसमें पुरुषका वीर्य न जा सके।
- (१३) स्त्रीके शरीर या गर्भाशयमें कोई रोग न होनेपर भी, वीर्य को न ठहरने देने वाले अन्यान्य कारणोंका होना।

### ऊपरका खुलासा। 🗼

गर्भाशयमें सरदी, गरमी, खुश्की श्रौर तरीका पैदा होना; वाता-दिक दोषोंका गर्भाशयमें कोप करना, स्त्रीका श्रत्यन्त मोटा या दुवला होना, वालकके शरीर पोषण-योग्य रजका नवनना, गर्भाशयमें सूजन, रतक या मस्सा पैदा होना, गाढ़ी हवाका पैदा होना या गर्भाशयमें भर जाना श्रौर गर्भाशयके मुँहका सामनेसे हट जाना—ये ही बचा न होने या गर्भ न रहनेके कारण हैं।

# श्रौर भी खुलासा।

- (१) गर्भाशयमें सरदी, गरमी, खुश्की या तरी होना।
- (२) गर्भाशयमें वात, पित्त श्रौर कफका कोप।
- (३) स्त्रीका मोटा या श्रत्यन्त दुवलापना।
- ( ४ ) स्त्री-शरीरमें रजका न वनना।
- ( ५ ) गर्भाशयमें गाढ़ी हवाका होना।
- (६) गर्भाशयमें सूजन, मस्सा या रतक होना।
- (७) गर्भाशयके मुँहका सामनेसे हट जाना। इन कारणोंसे स्त्री वॉक्स हो जाती है। उसे हमल नहीं रहता।

# तेरहों भेदोंके लक्षण श्रौर चिकित्सा।

# पहला भेद।

कारण—सरदी। नतीजा—वीर्य श्रीर खून जम जाते हैं।

#### लचण-

- (१) रजोधर्म देरमें हो।
- (२) खून लाल, पतला श्रौर थोड़ा श्रावे श्रौर जल्दी बन्द न हो।
- (३) ग्रगर सरदी सारे शरीरमें फैल जाय, तो रग सफेड श्रीर छूने में शीतल हो। इसके सिवा श्रीर भी सरदीके चिह हों।

#### चिकित्सा--

श्रगर साधारण सरदीका दोप हो, तो गरम टवाश्रोंसे ठीक करो। श्रगर कफका मवाद हो, तो पहले उसे यारजात श्रीर हुकनों से निकाल डालो। इसके वाट श्रीर उपाय करोः—

- (क) दीवाल मुण्क खिलाश्रो।
- (ख) केशर, वालछड़, श्रकलील-उल मिलक, तेजपात, पहाड़ी किर्विया, वतस्वकी चरवी, मुर्गीकी चरवी, श्रगडेकी जदीं श्रीर नारदैनका तेल—इन सबको पीस-सूटकर मिला दो। पीछे एक अनका दुकड़ा नर कर योनिमें रख हो।
- (ग) रजीधमेंसे निपट कर लाल हरताल, दृघ, सर्फ का फल, सला-रस, गन्दाविरोजा और हच्युल गारकी धृनी योनिमें दो। इन दवाओंको एक मिट्टीके वर्त्तनमें रखकर, ऊपरसे जलने कोयले भर दो। इस वरतनपर, वीचमें छेट की हुई थाली रख दो। थालीके छेदके सामने, पर थालीसे श्रलग, स्त्री श्रपनी योनि को रखे, ताकि धृश्रॉ भीतर जाय।
- (घ) योनिको इन्द्रायणके काढ़ेसे घोना लाभदायक है। गर्मस्थान पर वारे लगाना भी उत्तम है।
- (ह) भोजन—उत्तम कलिया, गरम मसाले डाला हुन्ना तवे पर भूना पित्रयोंका मांस—दालचीनी या उटगनके वीज महीन पीस कर बुरकी हुई मुर्गीके न्नधमुने श्रण्डेकी जदीं,—ये स्वय ऐसी मरीजाका मुफीद हैं।

# दूसरा भेद ।

कारण-गर्भाशयमें गरमी।
नतीजा-वीर्य जलकर ख़ाक हे। जाता है।
लच्चण-

- (१) रजमें गरमी, कालापन श्रीर गाढ़ापन।
- (२) श्रगर सारे शरीरमें गरमी हेागी, तो शरीर दुवला श्रीर रंग पीला होगा।
- (३) वाल ज़ियादा होंगे। चिकित्सा—
- (१) सदी पहुँचानेका शर्वत वनफशा, शर्वत नीलोफर, शर्वत ख़श-खाश, शर्वत सेव या शर्वत चन्दन प्रभृति पिलास्रो।
- (२) मुर्ग के वचे, हिरन श्रीर वकरेका मांस खिलाश्रो।
- (३) घीया या पालक खिलाश्रो।
- (४) श्रग्हेकी जुर्दी, मुर्ग़ीकी चर्बी श्रीर वतख़की चर्बीके। बनफशाके तेलमें मिलाकर स्त्रीकी योनिमें रखवाश्रो।
- ( ५ ) जहाँ कहीं पित्त जियादा हो, वहाँसे उसे उचित उपायसे निकाली।

# तीसरा भेद् ।

कारण—गर्भाशयमें खुश्की।
नतीजा—वीर्य सूख जाता है।
लच्चण—

- (१) रजस्वला हा, पर बहुत कम।
- (२) श्रगर सारे शरीरमें खुश्की हो, तो शरीर दुवला श्रौर निर्वल हो। विशेष खुश्कीसे खाल सूखी सी मालूम हो।
- ·(३) मूत्रस्थान सदा सूखा रहे। चिकित्सा—
- (१) शर्वत वनफशा और शर्वत नीलोफर पिलाओ ।

- (२) बीया और नीलोफरका तेल तथा वतख और मुर्गांकी चर्वी मलाने और वेानि पर मलो।
- (३) पाढ्ना गृदा, गायका घी श्रीर स्त्रीका दूध, इन तीनोंका मिलाकर रख लो। फिर इसमें कपड़ा सानकर, कपडेका योनिमें रखवाश्रो।

# चौथा भेद् ।

कारग्—गर्भाशयमें तरी।
नतीजा—गर्भाशयकी शक्ति नष्ट है। जाती है। इससे उसमें चीर्य नहीं ठहर सकता।

लच्य---

- (१) सदा गर्भाशयसे तरी वहा करे।
- (२) गर्भ उहरे तो त्तीण हो जाय श्रौर वहुधा तीन माससे श्रधिक न ठहरे।

चिकित्सा---

- (१) तरी निकालनेकी यारजात खिलाशी।
- (२) इस रोगमें वमन करना मुफीद है।
- (३) स्खे भोजन दे।। जैसे,कवाच गरम श्रौर स्प्रेयसाले मिलाकर।
- (४) इन्द्रायसका गृदा, श्रजरूस, सोया, तुतरूग, वृत्त, केशर श्रौर श्रगर,—इन सबके। महीन पीसकर शहदमें मिला ले। फिर इसमें जनका दुकड़ा भर कर योनिगें रखो।
- (५) गुलावके फूल, श्रजफाजतीव, सातर, वालछुए, सुक श्रीर तज— इनका काढ़ा वनाकर, उससे गर्भाशयमे हुकना करे।

# पाँववाँ भेद ।

कारण—वात, पित्त या कफ। नतीजा—गर्भाशय श्रीर वीर्य विगड़ जाते हैं। लच्चण--

(१-), कुफका दोष होनेसे सफेद तरी, पित्तका दोष होनेसे पीली श्रीर बादीसे काली तरी निकलती है।

नोट---यह विषय पहले आ जुका है, पर पाठकोंके सुभीतेके लिये हमने फिर भी लिख दिया है।

चिकित्सा-

- (१) सारा मवाद निकालनेको पीनेकी दवा दो।
- (२) गर्भाशय शुद्ध करनेको हुकना करो।

### छठा भेद ।

कारण-मुटाई या मोटा हो जाना।

नतीजा-गर्भाशयमें चर्बी बढ़ जाय।

लच्रण-

- (१) पेट मुनासिबसे ऊँचा श्रीर बड़ा हो।
- (२) चलने-फिरनेसे श्वास रुके।
- (३) जरा भी वादी श्रीर मल पेटमें जमा हो जाय, तो बड़ा कए हो L
- (४) मूत्र-स्थान या योनिद्वार छोटा हो जाय।
- (प्) श्रगर गर्भ रह भी जाय, तो बढ़ कर गिर पड़े। चिकित्सा—
- (१) बदन दुबला करनेको फस्द खोलो।
- (२) जुलाब दो।
- (३) भोजन कम दो।
- (४) इतरीफल श्रौर कम्मूनी प्रभृति खुश्क चीर्जे खिलाश्रो।

# सातवाँ भेद्।

कार्य-दुवलापन।

नतीजा—स्त्रीके ज़ियादा कमज़ीर होनेसे, बचेके श्रंग बननेको, रजका मैला फोक न रहे श्रोर रजके न बननेसे गर्भगता बालकके लिए भोजन भी न बने।

#### चिकित्सा--

- (१) ओटी करनेके लिये दृघ, घी एव अन्य पुष्टिकारक भोजन देा।
- (२) खूच आराम कराश्रो।
- (३) वेफिल कर दे।।
- (४) खूव हॅसाश्रो।
- ( ५ ) खुन बढ़ाने वाली दवा दे। ।

### श्राठवाँ भेद् ।

कारण-रजका न वगना।

नतीजा-रजाधर्म न होना।

चिकित्सा--

(१) रजोधर्म जारी करने वाली दवा दो। इस रेागकी दवाएँ "नएा-र्चव-चिकित्सा" के पृष्ठ ४०३-४११ में लिखी है।

### नवाँ भेद्।

कारण-गर्भाशयमें गरम स्जन, कठारता या निकम्मे घाव। नतीजा-गर्भ न ठहरे।

चिकित्सा-रोगानुसार इलाज करो।

### दसवाँ भेद।

कारण-गर्भाशयमें गाढ़ी हवा।

नतीजा-चीर्य श्रीर वालक गर्भमें न ठहरें।

लच्चण--

- (१) पेड् सदा फूला रहे।
- (२) वादीकी चीजोंसे तकलीफ हो।
- (३) अगर गर्भ ठहर जाय, तेा वढनेसे पहले गिर पड़े।
- (४) मैथुनके समय यानिसे हवाकी श्रावाज उसी तरह श्रावे, जेसे गुदासे श्राती है।

चिकित्सा-

(१) अर्क गुलाब और अर्क सौंफ तथा गुलकंन्द आदि दो।

- (२) गिलास लगाश्रो।
- (३) गरम माजून दो।
- (४) बादी नाश करनेवाले तेल, लेप श्रीर खानेकी दवा दो। वायु बढ़ाने वाले पदार्थोंसे बचाश्रो। नीचेकी माजून बादी नाश करनेका श्रच्छी है:—
- (प्) कचूर, दरुनज, जायफल, लोंग, श्रकाकिया, श्रजवायन, श्रज-मोदके बीज श्रीर सोंठ—ये सात-सात माशे ले। सिरकेमें पड़ा हुश्रा जीरा १७॥ माशे श्रीर जुन्देवेदस्तर १॥। माशे इन सबके। कूट-छान कर, कन्द श्रीर शहदमें मिला कर, माजून बना ले।। मात्रा ४॥ माशे। श्रमुपान—गुनगुना जल। रोगनाश—बादी। नोट—दसवाँ मेद बादीका है। इसमें कोई भी वायुनाशक दवा समसकर दे सकते हो। जपरकी माजून उत्तम है, इसीसे जिखी है।

# ग्यारहवाँ भेद।

कारण—गर्भाशयमें कडी स्जन, रितका या रतक अथवा मस्सा।
नतीजा—गर्भाशयका मुँह बन्द हो जाता है। इससे वीर्य गर्भाशयमें
नहीं जा सकता। असल बाँभ यही स्त्री है।
चिकित्सा—

(१) इस रोगका इलाज कठिन है। देख-भालकर हाथ डालना चाहिये, ऐसा न हो कि उल्टे लेनेके देने पढ़ जायें। इस रोगमें मॉसको गलाने वाली तेज दवा काम देती है।

# बारहवाँ भेद्।

कारण-गर्भस्थानका मुँह सामनेसे हट जाय।
नतीजा-गर्भाशयमें लिङ्गसे निकला हुआ वीर्य न जा सके।
लत्तण-

(१) मैथुनके समय गर्भस्थानमें दर्द हो। दाई श्रॅगुलीसे गर्भाशयको टटोले तो मालूम हो जाय, कि उसका मुँह किस तरफ भुका हुश्रा है।

चिकित्सा---

- (२) कदाचित मरोड़ी हो श्रीर महा मूत्र वन्द्र हो जाय । '' नोट—श्रधिक कृदने-फॉइने, दीइने, भारी बोक्त उठाने या व्यक्ति प्रमृति कारणोंसे यह रोग होता है। इसके टेंडे होनेके दो कारण हैं —(१) रगोका भर जाना श्रीर उनमें खिचाव होना, (२) विना मदाउके रुकाउट गीरसुकदन होना।
- (१) अगर रगोंके भर जाने और विचायसे गर्भाशय टेढा हुआ हो. तो पॉयकी मोटी नसकी फस्ट पोला।
- (२) श्रगर विना मवादके केवल रुकाव श्रीर सूजनसे देढापन हुश्रा हो तो श्रजीर, वावृना, मेथी, कड़के वीजोंकी मींगी श्रीर श्रवसीके वीज—इन सबके काढ़ेमें निलीका तेल मिलाकर हुकना करो। वावृनेका तेल, वतस्य श्रीर मुग़ॅकी चर्मी मलो।
- (३) शीतल हम्माम श्रीर वफारे, गर्भाशयके सिमटने या गर्न जाने में लाभदायक है।
- (४) श्रगर गर्भाशयपर तरी गिरनेसे टेढापन हुश्रा हो, तो "यारज्ञ' हो।
- (५) जब कारण दूर हो जायॅ, केवल टेढापन फ्रीर कुकाय वाकी रह जाय, तब दाई उसे श्रॅगुलीसे सीधा कर दे, जिलनं गर्भाशय जननेन्द्रियके सामने हो जाय। श्रॅगुली लगानेन पहल दाईको तेल, चर्वी, या मोम प्रभृति श्रॅगुलीमें लगा लेना चाहिये, जिलसे गर्भाशयको तकलीफ न हो श्रीर वह श्रपनी जगह पर श्रा जाय।

"दस्त्रल इलाज" में लिखा है, मवाद निकल जाने के बाद चतुर दाई तिलीके तेलमें उंगली चिकनी कर के हाथसे गर्भाशयको सीधा करे श्रीर उसकी रगोंको खींचे। इस तरह रोज फुछ दिन करने ने गर्भाशयका मुँह योनिके सामने हो जायगा। उस दशाम मैथन करने से गर्भ रह जायगा।

# तेरहवाँ भेद।

- (१) स्त्री वीर्य खुटनेके वाद शीघ्र ही उठ मन्दी हो तो नर्भ नर्दा रहता।
- (२) वत-उपवास करने या भूखी रहनेसे वालक चीग हो जाता है।

- (३) गर्भावस्थामें मैथुन करनेसे गर्भ गिर जाता है, इसिलये गर्भ की दशामें मैथुन न करना चाहिये, क्योंकि गर्भाशयका स्वभाव, बाहरका होकर या मुँह खोल कर, वीर्य खींचनेका है। मैथुनसे बच्चा हिल कर भी गिर पड़ता है।
- (४) नहानेकी अधिकतासे भी गर्भाशय नर्भ हे। जाता है, इसलिये बालक फिसल कर निकल जाता है।

चिकित्सा—जो कारण वीर्यको रोकते, गर्भाशयमें उसे नहीं ठहरने देते, गर्भको चीण करते या गिराते हैं, उनसे बचना ही इस भेदका इलाज है।



- (१) हाथी-दाँतका बुरादा था माशे खानेसे गर्भ रहता है।
- (२) मैथुनसे पहले या उसी समय, हाथीका पेशाव पीनेसे गर्भ रहता है। यह नुसखा श्रनेक प्रन्थोंमें मिलता है।
- (३) हींगके पेड़का बीज, जिसे बज सीसियालयूस भी कहते हैं, खानेसे श्रवश्य गर्भ रहता है। हकीम श्रकबरश्रली साहब इसे श्रापना श्राजमूदा नुसख़ा लिखते हैं।
- (४) सुक, वालछुड़, खुिसयत्तुस्सालिव (एक प्रकारकी जड़), विलसाँका तेल, वकायनका तेल श्रीर सीसनका तेल—इन सबके। पीस-कूट कर मिला लो। फिर इसमें एक कपड़ा ल्हेस कर योनिमें रखो। पीछे निकालकर मैथुन करे। इससे भी गर्भ रह जाता है।
- (५) कायफलका क्ट छान कर श्रीरवरावरकी शक्कर मिलाकर रख ला। ऋतुस्तानके वाद,तीन दिन तक हथेली-भर खाश्रो। पथ्य— दूघ, भात। पीछे मैथुन करनेसे गर्भ श्रवश्य रहेगा।

- (६) ग्रसगन्धको कृट-पीस कर छान तो। इसकी मात्रा था। से ६ माग्रे तक है। ऋतु श्रारम्भ हेनिसे पहले इसे सेवन करना वि चाहिये। पथ्य-दूघ मात।
- (७) पियावाँसेकी जड़ी सवा दो माशे लेकर, पानीमें पीस कर; थोडेसे गायके दूधके साथ पुरुप खावे श्रीर तीन दिन तक ख्रीका भी खिलावे, उसके वाद मैथुन करे, श्रवश्य गर्भ रहेगा।
- (८) काले घत्रेके फूल पीस कर श्रीर शहद-घीमे मिलाकर खानेसे गर्भ रहता है।
- ( ६ ) एक समन्दर-फल थोडेसे दहीमें मिलाकर निगल जानेसे अवश्य गर्भ रहता है। यह नुसखा अनेक प्रन्थोंमें लिया है।
- (१०) करजवेकी गिरी स्त्रीके दूधमें पीसकर वत्ती वना लो। इसको गर्भाशयमें रखनेसे गर्भधारण शक्ति हो जाती है।
- (११) थे। इी-सी सरसों पीस कर, झृतु होनेके तीन दिन वाद, शाफा करे। श्रवश्य गर्भ रहेगा।
- (१२) एक हथेली-भर श्रजवायन कई दिन तक खानेसे गर्भ रहता है।
- (१३) वाजकी बीट कपडे में लगा कर वत्ती सी वना लो श्रोर श्रृतुसे निपट कर भगमें रखे। वाजकी वीटमें थोड़ा सा शहट मिला कर खाना भी जरूरी है। इन दोनों उपायोंसे गर्भ रहता है। यह जुसखा श्रनेक प्रन्थोंमें लिखा है। कोई-कोई विना शहदके भी वाजकी बीट खानेकी राय देते है।
  - (१४) ऋतुके वाद, कवृतरकी वीट भगमें रखनेसे गर्भ रहता है।
  - (१५) श्रसगन्ध, नागकेशर श्रीर गोरोचन—इन तीनंको बराबर-बराबर लेकर पीस छान लो। इसे शीतक जलके साथ सेवन करने या खानेसे गर्भ रहता है।

- (१६) नागकेशरके। पीस-छानकर, बछड़ेवाली गायके दूधके साथ खानेसे गर्भ रहता है।
- (१७) बिजौरे नीवृके बीज पीसकर, बछड़ेवाली गायके दूधके साथ खानेसे गर्भ रहता है।
- (१८) खिरेंटी,खॉड,कंघी,मुलेटी, बड़के श्रकुर श्रौर नागकेशर, इनके। शहद, दूघ श्रौर घीमें पीसकर पीनेसे बॉक्सके भी पुत्र होता है।
- (१६) ऋतुस्नान करके, श्रसगन्धको दूधमें पकाकर श्रौर घी डालकर, सवेरे ही, पीने श्रौर रातके। भोग करनेसे गर्भ रह जाता है।
- (२०) ऋतुस्नान करनेवाली स्त्री श्रगर, पुष्य नक्तत्रमें उखाड़ी हुई, सफेद कटेहलीकी जड़का, कॅवारी कन्याके हाथोंसे दूधमें पिसवाकर पीती है, तो निश्चय ही गर्भ रह जाता है।
- (२१) पीले फूलकी कटसरैयाकी जड़, घायके फूल, बड़के श्रंकुर श्रौर नीले कमल,—इन सबकाे दूधमें पीसकर पीनेसे श्रवश्य गर्भ रह जाता है।
- (२२) जो स्त्री ज़ीरे श्रीर सफेद फूलके सरफोंकेके साथ पारस-पीपलके डेाडेके। पीसकर पीती श्रीर पथ्यसे रहती है, वह श्रवश्य पुत्र जनती है।
- (२३) जो गर्भवती स्त्री ढाकके एक पत्तेको दूधमें पीसकर पीती है, उसके वलवान पुत्र होता है। कई बार चमत्कार देखा है। परीचित है।
- (२४) कोंचकी जड़ श्रथवा कैथका गूदा श्रथवा शिवलिंगीके वीजोंका दूधमें पीसकर पीनेसे गर्भवती स्त्री कन्या हरगिज़ नहीं जनती।
- (२५) विष्णुकान्ताकी जड़ श्रथवा शिवलिंगीके बीज जो स्त्री पीती है, वह कन्या हरगिज नहीं जनती। उसके पुत्र-ही-पुत्र होते हैं।
- (२६) देा तेाले नागौरी श्रसगन्धका गायके दूधके साथ सिल े पर पीसकर लुगदी बना लो। फिर उसे एक क़लईदार कड़ाही या

देगचीमें रखकर, ऊपरसे एक पाव गायका दूध श्रीर एक ते ले गाय का घी भी डाल दे। श्रीर श्रत्यन्त मन्दी श्रागसे पकाश्रे। इसके वाद उस दूधको कपडेमें छान ले। इस दूधको स्त्री श्रृतुस्तान करके चौथे दिन सबेरे ही पीवे श्रीर दूध-भातका भोजन करे ते। श्रवश्य गर्भ रहे। मैथुन रातको करना चाहिये। यह नुस्त्रा शास्त्रोक है, पर हमारा परीक्ति है।

(२७) ह्योटी पीपर, सोंठ, काली मिर्च और नागकेशर, —इनको बरावर-बरावर लाकर पीस-कुटकर छान लो। इसमें से ६ माशे न्त्रूर्ण गायके बीमें मिलाकर, ऋतुस्नानके चौथे दिन, श्रगर स्त्री चाट से श्रीर रातको मैथुन करे, तो श्रवश्य पुत्र हो। चाहे वह बॉम ही क्यों न हो। परीक्षित है।

नोट—न० २६ ग्रौर २७ दोनों नुसखे "भेपज्यरतावती"के हैं। कितनी ही स्थियोंको बतलाये, प्राय समीको गर्भ रहा। पर यह शर्त है कि मीको ग्रोर कोई रोग जैसे प्रदररोग, योनिरोग, नष्टार्शव रोग ग्रादि न हों। हमने श्रनेक स्थियोंको प्रदर श्रादिरोगोंसे छुड़ाकर ही यह नुसखे सेवन कराये थे। रोगकी दशाम गर्भाधान करना तो महा मूर्खका काम है। "वगसेन"में जिखा है—

क्वांथन हयगन्धायाः साधित सघृत पयः । ऋतुस्नाताऽवला पीत्वा गर्भे घत्ते न सग्नयः ॥ पिप्पलीशृगवेरञ्च मरिच केग्नर तथा । घृतेनसह पातव्यं बन्ध्यापि लभते सुतम् ॥

इसका वही थर्थ है, नो जिपर लिख भाये हैं। नोई भ्रसगन्धको क्र-पीसकर दूध-घीमें पकाते हैं। कोई भ्रसगन्धका काढ़ा वनाकर, काढ़ेको दूध घीमें मिला कर पकाते हैं। जब काढ़ा जलकर दूध मात्ररह नाता है, दूधको छानकर ऋतुस्नान करके उठी हुई खीको पिताते हैं। तूध श्रीर घी बछड़ेबाली गायका लेते हैं।

असगन्धमें गर्मीत्पादक शक्ति बहुत है। इसकी अनेक विधि हैं। हमने न० ६ और २६ में दोविधि सिखी हैं। अगर सीको योनिरोग प्रभृति न हों, पर जरा बहुत रोगकी शका हो, तो पहले न० ६ की विधिसे मा१० दिन या २१ दिन अमगन्ध खानी चाहिये। फिर ऋतुके चीथे दिन नहाकर, ऊपरकी न० २६ की विधिसे

)

लेकर, रातको मैथुन करना चाहिये। श्रगर इस तरह काम न हो, तो चौथे-पाँचवें श्रौर छठे दिन फिर लेकर तब मैथुन करना चाहिये।

सूचना—नं २७ तुमला भी कमनोर नहीं है। कहीं-कहीं इससे वड़ा

चमत्कार देलनेमें श्राया है। "वैद्यविनोद"-कत्तीने इसकी जो प्रशसा जिली
है सची है।

- २४ (२८) नागकेशर श्रीर सुपारी—इन दोनोंको वरावर-वरावर लेकर पीस-छान लो। इस चूर्णकी मात्रा ३ से ६ माशे तक है। इस के सेवन करनेसे श्रनेकोंको गर्भ रहा है। परीचित है।
  - (२६) पुत्रजीवक वृत्तकी जड़ दूधमें पीस कर पीनेसे दीर्घायु पुत्र होता है। परीचित है।
  - (३०) पुत्रजीवकी जड़ श्रौर देवदारु—इन दोनोंको दूधमें पीस कर पीनेसे भी बड़ी उम्र पाने वाला पुत्र होता है। पाँच-सात बार परीचा की है। परीचित है।
  - (३१) मोथा, हल्दी, दारूहल्दी, कुटकी, इन्द्रायण, कूट, पीपर, देवदारु, कमल, काकोली, चीर काकोली, त्रिफला, वायविडंग, मेदा, महामेदा, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, रास्ना, प्रियंगू, दन्ती, मुलहटी, श्रजमोद, वच, चमेलीके फूल, दोनों तरहके सारिवा, कायफल, वंशलोचन, मिश्री श्रीर हींग—इनमेंसे हरेक दवाको एक-एक तोले लेकर पीस-कूट कर छान लो। फिर उस चूर्णको सिल पर डाल कर पानीके साथ पीस कर लुगदी बना लो।

शेषमें यह लुगदी, एक सेर घी श्रीर चार सेर गायका दूध—इन को श्रच्छी तरह मथ-मिलाकर, क़लईदार कड़ाहीमें चूल्हे पर रख कर, श्रारने कएडोंकी मन्दी-मन्दी श्रागंसे पकाश्रो। जब दूध जल कर घी मात्र रह जाय, उतार कर छान लो श्रीर रख दो।

श्रगर मर्द इस घीको चार तोले या दो तोले रोज़ पीवे, तो लगा-तार कुछ दिन पीनेसे श्रौरतोंमें सॉड हो जाय। श्रगर वाँक पीवे तो पुत्र जनने लगे। जिन स्त्रियोंका गर्भ पेटमें न वढ़ता हो, जिनके एक सन्तान होकर फिर न हुई हो, जिनके बालक होते ही मर जाते हों या मरे हुए वच्चे होते हों, उन्हें इस घृतके सेवन करनेसे रूपवान, यलवान श्रोर श्रायुप्पान पुत्र होता है। यह "फलघृत" भारद्वाज, सुनिने कहा है। परीचित है।

नोट—इस नुसखेमें उस गायका ची लेना चाहिये, जो एक रह की हो श्रीर जिसका बलुदा जीता हो। इसे श्रारने—जगली क्यडॉकी श्रागसे हो पकाना चाहिये। वैद्यविनोद कर्चा जिखते हैं, इसमें जन्मणाकी जढ भी जरूर डाजनी चाहिये। यद्यपि श्रीर भी श्रनेक दवाश्रांमें पुत्र देनेकी ताकत हैं, पर जन्मणा उन सबमें सिरमौर है। शास्त्रोंमें जिखा है —

कथिता पुत्रदाऽवश्य लद्मगा मुनिपुगर्व । लद्मगार्क तु या सेवेद्वन्यापि लभतेसुतम् ॥ लद्दमगा मधुरा शीता खीवन्ध्यात्व विनाशिनी । रसायनकरी बल्या त्रिदोपशमनी परा॥

त्रहमणा अनियांने श्रवण्य पुत्र देने वाली कही है। लच्मणाके श्रकेंको श्रमर वाँक भी सेवन करती है, तो पुत्र होता है। लच्मणा-कन्द्र मधुर, शीतल, स्त्रीके वाक्मपनको नाश करनेवाला, रसायन श्रीर चलकारक है।

लक्ष्मणाकी वेल पुत्रकके तिसी होती है। इसके पत्तांपर खूनकी मी लाल-लाल छोटी-छोटी वृँदें होती है। इसकी श्राकृति श्रार गन्ध वकरें के समान होती है। लक्ष्मणा, श्रीर पुत्रजननी—ये दो लक्ष्मणाके मस्कृत नाम है। इनके सिवा श्रीर भी बहुतसे संस्कृत नाम है। जेसे,—नागपत्री, पुत्रदा, पुत्र कन्दा, नागिनी श्रीर नागपुत्री वगैर वगैर।

एक ग्रन्थमें जिखा है, जदमणा बहुत क्म मिलती हैं। यह कहीं पहीं पहाड़ीं में मिलती है। इसके परे चीड़े होते हैं। उनपर चन्टनकी सी जाज-लाज वूँ हैं होती हैं। इसके नीचे सफेद रह्मका कन्द होता है।

कहते हैं, तक्मणा गयाके पहाड़ोंपर मिलनी है। नोई कहते हैं, हिमालय और उसकी शाखाओंपर श्रवश्य मिलनी है। तक्मणाका वृक्त वनतुत्तसीके समान लम्बा-चौड़ा शौर स्रत-शकतमें भी वैसा ही होता है। वमतुत्तसीके पत्तांपर खून की सी वूँ हैं नहीं होतीं, पर तक्मणापर छोटी-छोटी खूनकी सी वूँ हैं होती हैं।

शरद् ऋतुर्मे, जदमयामें फल फूल आते हैं। उसी मौसममें यानी कार कातिकमें, शनिवारके दिन, सॉॅंमके समय, स्नान करके, खेरकी लकड़ीकी चार मेखें उसके चारों ओर गादकर, उसकी ध्प दीप आदिसे पूजा करके, बैध उसे निमत्रण दे श्रावे। फिर जब पुष्य, हस्त या मूल नचत्रमेंसे कोई नचत्र श्रावे, तब मंत्र पढ़ कर उसे उखाड़ लावे श्रीर पीछे न देखे। शास्त्रीमें जच्मणा लेनेकी यही विधि लिखी है। महिषें वाग्मटने इस मौकेकी कई बातें श्रच्छी लिखी हैं—

वैद्य, पुष्य नचत्रोंमें, सोने चाँदी या लोहेका पुतला बनाकर, उसे आगमें तपाकर लाल करले और फिर उसे दूधमें बुक्ता दे। फिर पुतलेको निकालकर, उस दूधमेंसे एक अक्षिल या आठ तोले दूध स्त्रीको पिला दे। साथ ही गोर-द्र्यड, अपामार्ग—श्रोंगा, जीवक, ऋपभक और श्वेतकुरटा—इनमेंसे एक, दो, तीन या सबको जलमें पीसकर स्त्रीको पुष्य नचत्रमें पिलावे, तो पुत्रकी प्राप्ति हो। चौर भी लिखा है —

त्त्वीरेण श्वेतवृहतीमूल नासापुटे स्वयम् । पुत्रार्थ दित्तणे सिञ्चेद्वामे दुहितृवाञ्छया ॥ पयसा लद्दमणामृल पुत्रोत्पादास्थितिप्रदम् । नासयास्येन वा पीत वटशृगाष्टकम् तथा । स्रौषधीजीवनीयाश्च बाह्यान्तरुपयोजयेत् ॥

सफेद कटेहलीकी जडको स्त्री स्वयं ही दूधमें पीस कर, पुत्रके लिये नाकके दाहने नथनेमें श्रीर कन्याके लिये बॉंये नथनेमें सीचे।

पुत्र देनेवाली जप्मणाकी जडको स्त्री द्धमें पीस कर नाकसे या मुँहसे पीवे। इसके सिवा, बडके त्रंकुर प्रभृति श्रष्टकोंको भी नाक या मुँह द्वारा पीवे एवं जीवनीयगणकी दसों दवात्रोंको स्नान त्रीर उबटनके काममें जावे तथा भोजन त्रीर पानमें भी ले, तो जिसके पुत्र न होता होगा पुत्र होगा श्रीर होकर मर जाता होगा तो न मरेगा।

जिसके गर्भ न रहता हो या रहकर गिर जाता हो उसको, यदि किसी उपाय से गर्भ रह जाय, तो वह उसी दिन या तीन दिनके अन्दर ल दमयाकी जड़, बड़की कोपल, पीले फूलकी कंगही अथवा सफेद फूलका बरियारा—हन चारोंमें से जो मिल जाय उसे, बछडे वाली गायके दूधमें पीस कर, पुत्रकी इच्छासे, अपनी नाकके दाहने छेदमें सींचे। अगर कन्याकी इच्छा हो, तो बायें नथनेमें सीचे। अगर दवा नाकमें डालनेसे गलेमें उतर जाय तो हर्ज नहीं, पर उसे भूल कर भी थूकना ठीक नहीं। इन उपायोंसे गर्भ पुष्ट हो जाता है, गिरनेका भय नहीं रहता। पर, जिस गायका दूध पिया जाय, उसका और बछड़ेका रंग एक ही होना चाहिये। परीचित हैं।

बढ़का श्रष्टक, बढ़का फ़ुनगा या कींपल, पीले फ़्लकी कंगही या गुलसकरी

श्रयवा सफेद फूलका यरियारा, सफेद कटेहलीकी जह, श्रोंगा, जीवक, ऋपभक श्रोंर जचमणा ये सभी श्रीपिधर्यों वाँमको पुत्र देनेवाली प्रसिद्ध हैं। पर इन सबमें ''जचमणा'' सबकी रानी है। श्रगर जचमणा न मिले, तो सफेट फलकी कटेहली श्रीर वडकी कोंपल प्रभृतिसे काम श्रवण्य लेना चाहिये। कटेहलीका चमकार हमने कई वार देखा है।

गर्भ-पुष्टिकर उपाय उम समयके लिये हैं, जब मालूम हो जाय कि गर्भ रह गया। अनेक चतुरा रमियायाँ तो गर्भ रहनेकी उसी च्या कह देती हैं, कि हमें गर्भ रह गया, पर सबमें यह सामर्थ्य नहीं होती, श्रत हम गर्भ रहनेकी पहचान नीचे जिस्ती हैं। गर्भ रहनेसे स्त्रीमें ये जच्या पाये जाते हैं —

- (१) दिल खुग हो जाता है।
- (२) शरीरमें कुछ भारीपन होता है।
- (३) कृख फड़कती है।
- ( ४ ) गर्भाशयमें गया हुन्रा मर्दका बीर्य वहकर वाहर नहीं स्राता ।
- ( १ ) रजोधर्मके चौथे दिन भी जो जरा-जरा खून या भूटरा-भूदरा लाल-लाल पानी सा गिरता है, वह नहीं गिरता—वन्ट हो जाता है।
  - (६) कलेजा धव-धक करता है।
  - (७) प्यास सगती है।
  - ( म ) भोजनकी इच्छा नहीं होती।
  - ( ६ ) रोऍ खडे होते हैं।
  - (१०) तन्द्रा या ऊँघाई घाती घीर सुस्ती घेरती है।

नाक्में तदमणा प्रमृतिका रस डालना ही पुसवन कहताता है। श्रगर कोई यह कहे, कि जब गर्भ रहेगा, तब होनहार होगा ती, बचा होगा ही। पुसवनसे क्या लाभ ? उसपर महपिं वाग्मह कहते हैं —

### वली पुरुपकारो हि देवमप्यतिवर्त्तते।

वलवान् पुरुषार्थं देव या प्रारव्धको भी उन्जह्वन करता है। मतलव यह पुरुषार्थंके स्रागे प्रारव्ध या तक्दीर भी हेच हो जाती है।

### हमारा अपना अनुभव।

हमने जिस स्त्रीको किसी योनिरोगसे पीडित पाया उसे पहले पृष्ठ ४३७ का "फलघृत" सेवन कराकर श्रारोग्य किया। जब वह योनि-[रोगसे छुटकारा पागई, तब पृष्ठ ४३३ के न०३१ का फलघृत सेवन

1

कराया श्रीर साथ ही पुरुषको भी "वृष्यतमघृत" या कोई पुष्टिकर श्रीपिध सेवन कराई। जब देखा, कि दोनों नीरोग हो गये, स्त्रीको योनिरोग, प्रदररोग या श्रात्तंव रोग नहीं है श्रीर पुरुष तथा स्त्रीके वीर्य श्रीर रज शुद्ध हैं, तब ऋतुस्नानके चौथे दिन, स्त्रीको पृष्ठ ४३१-३२ के न० २६ या २७ नुसखोंमेंसे कोई सेवन कराकर, गर्भाधानकी सलाह दी। इस तरह हमें १०० में ६० केसोंमें कामयाबी हुई।

# ें योनिरोग नाशक फलघृत।

गिलोय, त्रिफला, रास्ना, हल्दी, दारूहल्दी, शतावर, दोनों तरह के सहचर, स्योनाक, मेदा और सोंठ — इन ग्यारह दवाओं को सिलपर जलके साथ पीसकर लुगदी कर लो। फिर आधसेर घी और दो सेर दूध तथा लुगदीको कलईदार कड़ाही में चढ़ाकर, जंगली कराडों की मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। यही योनि-रोग नाशक फलघृत है। यह योनिरोगकी दशा में रामवाण है। इस घीके पीनेसे योनिमें दर्द होना, उसका अपने स्थानसे हट जाना, वाहर निकल आना और मुँह चौड़ा हो जाना प्रभृति कितने ही योनि रोग, पित्त-योनि, विभ्रान्त योनि तथा परह योनि ये सब आराम होकर गर्भ-धारणकी शक्त हो जाती है। योनि-दोप दूर करनेमें यह फलघृत परमोत्तम है। परी चित है।

### वृष्यतमघृत ।

विधायरा लेकर पीस-कूटकर छान लो श्रीर फिर उसे सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो। यह लुगदो, गायका घी श्रीर गायका दूध इन सबको मिलाकर, ऊपरकी तरह घी बना लो श्रीर उसे सेवन करो। यह घी पुत्र चाहने वाले पुरुषोंको परमोत्तम है।

नोट--- श्रगर कोई श्रीर दवा खाकर वीर्य पुष्ट श्रीर शुद्ध कर जिया हो, तो भी यदि कुछ दिन यह घी सेवन किया जायगा, तो उत्तम पुत्र होगा। इससे हानि नहीं, वरन् जाभ ही होगा। परीचित है।

- (३२) खिरेंटी, जद्यी, मिश्री, मुलेठी, दूध, शहद प्रोंर घी—इन सातोंको एक जगह मिलाकर, पीनेसे गर्भ रहता हैं।
- (३३) त्रदमणाकी जडको, दूधमें पीसकर, वत्तीके द्वारा नामके दाहिने छेटमें डालनेसे पुत्र श्रीर वाएँ छेटमें डालनेसे कन्या होती हैं।
- (३४) वङ्के श्रकुरोंको दूधमें पीसकर, वत्ती वनाकर. नाकके दाहिने छेदमें डालनेसे पुत्र श्रीर वाऍमें डालनेसे कन्या होती हं।
- (३५) पुष्य नच्चमं सोनेका पुतला वनाकर, उसे श्रागमं गरम करके, दृधमं वुक्ताश्रो। फिर उस दृधमेंसे ३२ तोला दय स्पीको पिलाश्रो। इस उपायसे भी गर्भ रहता है। चकदत्तमं लिखा हे.—

कानकान्राजतान्यापि र्छाहान्पुरुपकानमृन् । व्याताग्नि वर्णान्पयसो दध्नो वाप्युदकस्य वा । ज्ञिप्त्वाञ्जली पिवत्पृष्ये गर्भ पुत्रत्यकारकान् ॥

सोने, चॉदी या लोहेका मृत्म पुरुप बनाकर, उसे आगमें लाल कर लो और दृध, दही या पानीकी भरी श्रज्ञलिमें टालकर निकाल लो। फिर उस दृध, दही या पानीको श्रोरतको पिला हा। इससे गर्भ में पुत्र होता है। यह काम पुष्य नस्त्रमें करना चाहिये।

- (३६) तिलका तेल, दूध, दही, राव श्रीर घी—इन सप्तको मिला कर मोथा श्रीर फिर इसमें पीपरोक्षा चूर्ण डालकर स्त्रीको पिलाश्री। श्रगर वह वॉक भी होगी, तो भी गर्भ रहेगा।
- (३७) पुष्य नव्यत्रमें लव्मणाकी जड़को उखाड़कर, कन्यासे पिसवाकर, घी श्रीर दूधमें मिलाकर, ऋनुकालके श्रन्तमें, पीनेसे वॉक्सके भी पुत्र होता है।
- (३८) पनाजिया (जीवक) पुत्रकं के वीज, पत्ते श्रीर जडको दूधके साथ पीसकर पीनेसे उस स्त्रीके भी सन्तान होती है, जिसकी सन्तान हो होकर मर गई है।
  - (३६) सफेद कटेहली (कटाई) की जड़ को दूधके साथ पीस

कर, दाहिनी श्रोरके नाकके छेद द्वारा पीनेसे पुत्र श्रौर वाई श्रोरके नाकके छेद द्वारा पीनेसे कन्या होती है। परीचित है।

- (४०) लदमणाकी जड़ श्रीर सुदर्शनकी जड़को कन्याके हाथों से पिसवाकर, घी श्रीर दूधमें मिलाकर, ऋतुकालमें, पीनेसे उस वॉक्सके भी पुत्र होता है, जिसकी सन्तान मर-मर जाती है।
- (४१) पुष्य नत्तत्रमें बड़के श्रकुर, विजयसार श्रीर मूगेका चूर्ण—एक रगकी बछडे वाली गायके दूधके साथ पीनेसे पुत्र होता है।
- (४२) मेदा, मॅजीठ, मुलहरी, क्रूट, त्रिफला, खिरॅटी, सफेद विलाईकन्द, काकोली, चीर काकोली, श्रसगन्धकी जड़, श्रजवायन, हल्दी, दारूहल्दी, हींग, कुटकी, नील कमल, दाख़, सफेद चन्दन श्रीर लाल चन्दन, मिश्री, कमोदिनी श्रीर दोनों काकोली—इन सबको दो-दो तोले लेकर पीस-कूट-छान लो। फिर सिल पर रख, जलके साथ पीस लुगदी बना लो।

फिर गायका घी ४ सेर, शतावरका रस १६ सेर श्रीर बछडे याली गायका दूध १६ सेर तथा ऊपरकी द्वाश्रोंकी लुगदी,—इन सवको क़लईदार कड़ाहीमें चढ़ाकर, जगली कराडोंकी मन्दी-मन्दी श्रागसे पकाश्रो। जब शतावरका रस श्रीर दूध जलकर घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो श्रीर बर्तनमें रख दो।

यह घी श्रश्विनीकुमारोंका ईजाद किया हुआ है। यह अञ्वल दर्जे का ताकतवर, स्त्रियोंके योनिरोग, श्रीर उन्माद—हिस्टीरिया पर राम-वाण है। यह स्त्रियोंके वॉक्तपनको निश्चय ही नाश करके पुत्र देता है। हमारा श्राज़माया हुआ है। इसकी प्रशसा सच्ची है। वगसेनमें लिखा है, इस घीको पीनेवाला पुरुष श्रीरतोंमें वैलके समान श्राचरण करता है। स्त्री श्रगर इसे पीती है, तो मेधासम्पन्न प्रियदर्शन पुत्र जनती है। जिन स्त्रियोंके गर्भ नहीं रहता, जिनके मरे हुए बालक होते हैं, जिनके

٠,

वालक होकर थोड़ी उम्रमें ही मर जाते हैं, जिनके कन्या-ही-कन्या पैदा होती हैं, उनके सब दोप दूर होकर उत्तम पुत्र पैदा होता है। इससे योनि-रोग, रजो दोप श्रीर योनिस्नाव रोग भी श्राराम होने हैं।

नोट—वङ्ग सेन श्रोर चक्रदत्त प्रभृति सभीने इस नुमरोमें जदमणाकी जड श्रोर भी मिलानेको लिखा है। इसके मिला देनेसे इसके गुर्णोका क्या कहना ? इसका नाम "वृहतफलघृत" है।

- (४३) वरियारी, मिथी, गगेरन, मुलेठी, काकड़ासिंगी श्रीर नागकेशर—इनको वरावर वरावर लेकर पीस-छान लो। इसमेंसे एक तोला चूर्ण घी, दूध श्रीर शहटमें मिलाकर पीनेसे वॉक्क भी गर्भ रहता है। परीक्तित है।
- (४४) मोरशिखा—मयूर शिखाकी जड़ श्रथवा सफेद कटेहली या लक्ष्मणाकी जड़को पुष्य नजत्रमें लाकर, कॅवारी कन्याके हाथों से गायके दूधमें पिसवाकर, ऋतुस्नान करके पीने से श्रवण्य गर्भ रहता है।

नोट—मोरशिखाके चुप होते हैं। इसपर मोरकी घोटीके ममान घोटी होती है, इसीसे इसे मोरिशखा कहते हैं। दवाके काममें इसका मर्वाश जेने हैं। इसकी मात्रा २ मारो की हे। फारसीमें इसे श्रमतान श्रीर लैटिनमें सिलीसिया किसटाय कहते हैं।

(४५) शिवलिंगीके वीज जीरेके साथ मिलाकर, ऋतुस्नानके वाद, दूधके साथ पीनेसे गर्भ रहता है।

नोट—सस्कृतमें गिवितिगीको लिगिनी, बहुपुत्री, ईंग्वरी, गिवमिलितका, वित्रफता, और लिंगसम्भूता आदि नाम हैं। वँगतामें शिवितिगिनी, मरहटीमें शिवितिगी, लैटिनमें प्रायोनिया लेसिनियोसा (Bryonia Laciniosa) कहते हैं। यह स्वादमें चरपरी, गरम श्रीर बद्दृद्दार होती है। यह रसायन, सर्व मिद्धि-दाता, वशीकरण श्रार पारेको बाँधने वाली हैं। इसकी वेल चलती हैं। इसके फल नीजे, गोत श्रीर वेरके वरावर होते हैं। फलोंके ऊपर सफेट चित्र होते हैं, इसीसे इसे "चित्रफता" कहते हैं। फलोंमेंसे जो बीज निकलते हैं, उनकी आकृति शिवितिगके जैसी होती हैं। इसके पर्ते श्राराडके समान होते हैं, पर उनसे छोटे होते हैं। शिवितिगी श्रीर शिवितीके फल एकसे होते हैं, परन्तु

शंखिनीके वीज शंख जैसे होते हैं, जब कि शिविजगीके शिविजग जैसे होते हैं। शंखिनीके फल भी पकनेपर जाल हो लाते हैं, पर इनपर शिविजगीके फलोंकी तरह सफेद-सफेद छुँटि नहीं होते। शिखनीका फल कडवा श्रीर दस्तावर होता है, पर शिविजगीका चरचरा श्रीर रसायन होता है।

( ४६ ) पारस-पीपलके बीज सफेद जी़रेके साथ मिलाकर, ऋतु-स्नानके वाद, दूधके साथ पीने से गर्भ रहता है।

नोट—हिन्दीमें पारसपीपल, गजद्यह श्रीर गलहुयह कहते हैं। बॅगलामें गजशुयही, गुजरातीमें पारशपीपली श्रीर लैटिनमें पोपलनिया कहते हैं।

पारस-पीपत दुर्जर, विकना, फतमें खट्टा, जहमें मीठा, कसैता श्रीर स्वादिष्ट भीगी वाला होता है। इसका पेड भी पीपरके समान ही होता है। पीपत्तके पेड में फूल नहीं होते, पर पारस-पीपरमें भिन्हीं जैसे पीते फूल भी होते हैं। इसके फलके डोरे भिन्डीं श्राकारके होते हैं। इसकी मात्रा २ माशेकी है।

- (४०) वाराहीकन्द, कैथा श्रीर शिवलिंगीके बीज—बरावर-वरावर लेकर चूर्ण कर लो। ऋतुस्नानके बाद, दूधके साथ यह चूर्ण खानेसे श्रवश्य गर्भ रहता श्रीर पुत्र होता है।
  - ( ४८ ) विदारीकन्दके साथ "सोना भस्म" खानेसे पुत्र होता है।
- (४६) काकमाचीके श्रक्तिं साथ "सोना भस्म" खानेसे गर्भ रहता, रजोधर्म शुद्ध होता श्रीर प्रदर रोग नष्ट होता है।
- (५०) श्रसगन्धकी जड़के साथ "चॉदीकी भस्म" बच्चेवाली गायके दूधमें पीस कर खानेसे बॉमके भी पुत्र होता है, इसमें शक नहीं।

नोट-परीचित है। जिस बाँमको किसी तरह गर्भ न रहता हो, वह इसे

- ( पू१ ) मातुर्लिगीके बीजोको बछडेवाली गायके दूधमें पीस कर, उसके साथ "चाँदीकी भस्म" खानेसे बॉक्सके भी पुत्र होता है। इसमें सन्देह नहीं।
- (पूर) शिवर्लिगीके बीजोंके साथ, ऊपरकी विधिसे, दूधमें पीस कर, "चॉदीकी भस्म" खानेसे श्रवश्य पुत्र होता है।

(५३) ऋतुस्नानके वाद, नामकेग्ररको अतिवलाके साथ पीस कर, दूषके साथपीनेसे ग्रपण्य चिरजीवी पुत्र होता है। परीचित है।

(५४) ऋतुस्तान करके चौथे दिन, शिवलिंगीका एक फल निगल लेनेसे बॉक्सके भी पुत्र होता है, इसमें शक नहीं। "वैद्यरतन" में लिखा है'—

शिवालिंगी फलमेकमृत्वन्तं यावला गिलति । वन्ध्यापि पुत्ररत्न लभेत सानात्रसदेह ॥

(५५) "चक्रदत्त" में लिखा है—स्त्री सवेरे ही ब्राह्मण्को दान दे और शिवकी पूजा करे। फिर सफेद खिरेंटी—बलाकी जड़ श्रोग मुल-इटी दोनों एक एक तोले लेकर पीस-छान ले श्रोर उसमें चार तेले चीनी मिला दे। फिर, एक रग वाली वछ डे सहित गायके दृधमें बहुतसा घी मिलाकर, इसके साथ उपरोक्त चूर्णका फॉके श्रोर दिन भर श्रन्न न खाय, श्रगर भूख लगे तो दूध-भात खाय। श्रगर वीर्यवान वलवान पुरुप श्रपनो ही स्त्रीमें मन लगाकर मैथुन करे, तो निश्चय ही पुत्र हा।

(५६) गेशिशालामें पैदा हुए वड़की पूर्व और उत्तरकी शापा लेकर, दो उड़द और देा सफेद मरसों दहीमें मिलाकर, पुष्य नज्ञमें, पी जानेसे शीव ही गर्भ धारण करने वाली स्त्री के पुत्र हे।ता है। चक्रदत्त।

(५७) सफेद सरसों, वच, ब्राह्मी, श्राह्माह्मी, काफड़ासिगी, काफोली, मुलहटी, कूट, इंडरकी, सारिया, त्रिफला, असवर्ण, पूर्तिकरञ्ज, अड्साके फूल, मंजीठ, देवदारु, सोठ, पीपर, भाँगरेके वीज, हल्टी, फूलप्रियगू, हलहुल, दशमूल, हरड़, भारगी, असगन्ध और शतावर—इनमें से प्रत्येकको आठ-आठ तेले लेकर कुचल ले। और सोलह सेर जलमें औटाओ। जय चौथाई पानी रह जाय, उतार कर निवार और छान ले। फिर इस काढेमें एक सेर 'घी" मिलाकर, कलईदार कड़ाही में मन्दाग्निसे पकाओ। जय घी मात्र रह जाय, उतार कर घर ले।

सेवन विधि—श्रपुत्रा नारीका दे। माशे श्रीर गर्भवतीका माशे

रोगनाश्र-इसे "सोमघृत" कहते हैं। इसके सेवन करनेसे निरोग-पुत्र होता है। बॉक्स भी श्रूर और पिएडत पुत्र जनती है। इसके पीनेसे शुक्रदोष श्रीर योनि-दोष दोनों नष्ट हो जाते हैं। सान दिन ही सेवन करने से वाणीकी जड़ता श्रीर गूँगापन-मिनमिनापन नाश हो जाते हैं श्रीर सेवन करने वाला एक बार सुनी बातको याद रखनेवाला श्रुतिधर हो जाता है। जिस घरमें यह सोमघृत रहता है, वहाँ श्रीय श्रीर वज्र श्रादिका भय नहीं होता श्रीर वहाँ कोई श्रल्पायु होकर नहीं मरता।

(५८) सरसों, बच, ब्राह्मी, शखपुष्पी, साँठी, चीर-काकोली, क्रूट, मुल-हटी, कुटकी, त्रिफला, दोनों अनन्तमूल, हल्दी, पाठा, भाँगरा, देवदारू, स्र्रज वेल, मँजीठ. दाख, फालसा, कँभारी, निशोध, श्रड्सेके फूल श्रौर गेरू—इन सबको दो-दोतोले लेकर, साढ़े वारह सेर पानीमें काढ़ा बना लो। चौथाई पानी रहने पर उतार लो। फिर इस काढ़े में ६४ तोले घी मिला-कर मन्दाग्रिसे पकाश्रो जब घी मात्र रह जाय, उतार लो। तैयार होते ही "श्रों नमो महाविनायकायामृत रच्च मम फलसिद्धि देहि रुद्रवचनेन स्वाहा" इस मत्र द्वारा सात दूबसे इस घीको श्रीममत्रित कर लो।

सेवन-विधि—दूसरे महीनेसे इसे गर्भवती सेवन करे श्रीर छठे महीनेसे श्रागे सेवन न करे। इसके सेवन करनेसे श्रारवीर श्रीर पिएडत पुत्र पैदा होता है। सात रात्रि सेवन करनेसे मनुष्य दूसरे की सुनी हुई वातको याद रखने वाला हो जाता है। जहाँ यह दवा रहती है, वहाँ वालक नहीं मरता। इसके प्रतापसे वाँक भी निरोग पुत्र जनती है तथा योनि-रागसे पीड़ित नारी श्रीर वीर्यदोषसे दुष्ट हुए पुरुष शुद्ध हो जाते हैं।

(५६) श्रगर रजस्वला नारी वङ्की जटा गायके घोमें मिलाकर पीती है, तो गर्भ रह जाता है। मगर नवीना नारीका जवान पुरुषके साथ संभाग करना चाहिये। कहा है—

ऋतौरूद्रजटांनीत्वा गोघृतेन या च पिवेत्। सा नारी लभते गर्भमतद्धास्तकवेर्मतम्॥ (६०) नागकेशर श्रौर जीरा—इन दोनोंको गायके धीमें श्रगर स्त्री तीन दिन पीती है, तो गर्भ रह जाता है। कहा है —

> नागंकशरसयुक्त बीरक गोघृतेनच । त्रिटिन या पिवेतारी नगर्भा भामिनी मंचेत् ॥

(६१) रविवारके दिन जह और पत्तों समेत सर्पाति (सितार) को उखाड लाओ। फिर एक रगकी गायके दृधमें दन्यासे उसे पिसवाओ। इसमेंसे दें। ताले रोज अगर वॉक स्त्री, ऋनु-कालमें, सात दिन तक, पीती है तो गर्भ रह जाता है। पथ्य—गायका दृध, साँठी चाँवल और मीठे पटार्थ खानेचाहिये। अपय्य—विन्ता फिक, कोध, मय दिनमें सोना, सरदी, गरमी या धृप सहना मना है।

(६२) कघईका पानीके साथ पीनेसे स्त्री गर्भवती होती है।

(६३) पारस-पीपलके वीजोंको पीसकर घी छोर चीनीके साथ खानेसे गर्भ रह जाता है। इसे ऋतुकालमें सेवन करना चाहिये।

| ( ६४ ) लजबन्ती  | ध। मागे           |
|-----------------|-------------------|
| मिश्री          | थ। मारो           |
| लोंग            | था माशे           |
| ईसवगाल ·        | थ॥ माण            |
| माजूपाल :       | ४॥ मामे           |
| वसलाचन          | थ। माशे           |
| माचरस           | ं ४॥ माश्रे       |
| स्रीपभस्म :     | रा माशे           |
| <b>बिरॅं</b> टी | થા માશે           |
| खैर             | आ मारो<br>था मारो |
| सहॅजना          | ગા મારા           |
| _               | ध। मारो           |
| गोखर            | थ। माशे           |
| सोंठ            | _                 |
| ******          | ध। माशे           |
|                 |                   |

| श्रजवायन '   |   | . ક | ¥   | गशे |
|--------------|---|-----|-----|-----|
| कंमलगृहा     |   | ઇ   | n   | "   |
| जायफल        | • | ધ   | 311 | "   |
| गजकेसर       | • | ع ٠ | 1   | "   |
| कायफल        |   | 5   | 311 | "   |
| सॉच पथरी     |   | 1   | 311 | "   |
| <b>उटग</b> न |   | 2   | શા  | **  |

इनको कूट-पीस और छानकर रख लो। सवेरे ही गायके घी श्रीर शहदके साथ रोज़ खाश्रो। ईश्वर-दयासे गर्भ रहेगा। पथ्य दूध भात। १ मास तक श्रपथ्य पदार्थ त्यागकर दवां खाश्रो।

| ( ६५ ) निर्गुएडी  |          | २४ तोले |
|-------------------|----------|---------|
| जायफल             |          | २ "     |
| लजचन्ती •         |          | १ "     |
| जावित्री '        |          | १ "     |
| <b>ईसबगा</b> ल    |          | ξ "     |
| मगजी '            |          | १ "     |
| शत।वर             |          | ५ माशे  |
| शिलाजीत ( गुद्ध ) | <b>4</b> | २ तेाले |

सवको कूट-पीस और छान लो, फिर ५ सेर गायके दूधमें श्रीटाश्रो, जब स्खकर चूर्ण-सा हो जाय, तब तेलकर दवासे दूनी मिश्री मिला दे। फिर एक सेर गायका घी और ४ तेले बंगेश्वर मिला दे। जब सब एक दिल हो जाय, सुपारीके बराबर रेज़ १ या २ महीने तक खाश्रो। श्रपथ्य—खट्टा, मीठा, चरपरा। इसके सेवन करने से, ईश्वर-कृपा से, १० मास में बालक होगा।

(६६) श्रबीध मोती श्राधा, मूँगा श्राधा श्रीर जायफल श्राधा— इन सबका पीसकर श्रगर बाँभ तीन दिन पीती है, तो गर्भ रह जाता है।



#### वृहत कल्याण घृत।

नागरमोथा, कृट, हल्दी, दारहल्दी पीपल, कुटकी, कामेली, जीरकाकोली, वायविडइ, त्रिफला, वच, मेदा, गस्ना, ग्रमनन्य, इन्द्रायण,
फुलियग्, देनों सारिवा, शतावर, इन्ती, मुलेठी कमल, ग्रजमोद,
महामेदा, सफेद चन्दन, लाल चन्द्रन, चमेलीके फुल, वसलोचन, मिश्रीह्रींग श्रीर कायफल—इन सबको दो-टें। तोले या वरावर-वरावर
लेकर, पीस-कूटकर छान लें। फिर इन्हें मिलपर पानीके साथ
पीसकर लुगदी या कल्क लना लें। फिर क्लकसे चौगुना दूध लें
कर इस कल्क श्रीर दूधके साथ घी पकाश्रो। किन्तु इस घीको
पुप्यनत्त्रमें, ताम्येके कलईदार वासनमें, मन्द्रानिसे पकाश्रो।
जव घी पक जाय, निकाल कर रख लें। इचाएँ श्रगर दें। दें। तेलें
लेंगो, ते। सब मिला कर तीन पाव होगी। कुटने-पिसने श्रीर लुगदी
वनने पर भी तीन पाव ही रहंगी। इस दशामें घी तीन सेर लेना
श्रीर गायका दूध वारह सेर लेना। सबको चूल्हे पर चढ़ा कर
मन्द्रानिसे पकाना। जब दूध जल कर घी मात्र रह जाय. उतार कर
रख देना। खूब शीतल होने पर छान कर वासनमें भर लेना।

रोगनाश—६स घीके उचित मात्राके साथ सेवन करनेसे पुरुप स्त्रियों में वैल के समान श्राचरण करता है। जिस स्त्रीके कन्या-ही-कन्या होती हों, जिसकी सन्तान होकर मर जाती हों, जिसके गर्भ ही न रहता हो, जिस के गर्भ रह कर नष्ट हें। जाता हो या जिसके पेटसे मरी सन्तान होती हो, उन सबको यह "बृहतकल्याण घृत" परमोप- योगी है। इसके सेवन करनेसे बाँभ स्त्री भी वेदवेदाङ्गके जानने वाला, रूपवान, बलवान, श्रजर श्रीर शतायु पुत्र जनती है।

नोट—यद्यपि इस नुसखेमें "जद्मगा" की जड़का नाम नहीं श्राया है, तो भी सुवैध इसमें उसे डाजते हैं। जद्मगाके मिजानेसे निश्वय ही गर्भ रहता श्रीर पुत्र होता है।

#### वृहत् फलघृत ।

मँजीठ, मुलेठी, कूट, त्रिफला, खॉड, खिरेंटी, मेदा, चीर-काकोली, काकोली, असगन्धकी जड़, अजमोद, इल्दी, दारूहल्दी, होंग, कुटकी, नीलकमल, कमोदिनी—कुमुदफूल, दाख, दोनों काकोली, लाल चन्दन, और सफेद चन्दन—इन २१ दवाओं को पहले कूट-पीसकर महीन कर लो। फिर सिलपर रखकर, पानीके साथ भाँगकी तरह पीसकर खुगदी या कल्क बना लो। घी चार सेर और शतावरका रस सोलह सेर तैयार रखो।

शेपमें, ऊपरकी लुगदी, घी श्रीर शतावरके रसके। कलईदार कड़ाहीमें चढ़ाकर मन्दाग्निसे पकाश्रो। जव रस जलकर घी मात्र रह जाय, उतार लो श्रीर छानकर साफ वासनमें रख दो।

रोगनाश—इस घीके मात्राके साथ पीनेसे वन्ध्यादोष, मृतवत्सा-दोष, योनिदोष श्रीर योनिस्नाव श्रादि रोग श्राराम होते हैं।

जिस स्त्रीको गर्भ नहीं रहता, जिसके मरी सन्तान होती है, जिस के अल्पायु सन्तान होती है, जिसकी सन्तान होकर मर जाती है, जिसके कन्या-ही-कन्या होती हैं, उसके लिये यह "फलघृत" उत्तम है। अगर पुरुष इस घीको पीता है, तो स्त्रियोंकी खूब तृप्ति कग्ता है। इस घृतको अश्विनीकुमारोंने निकाला था।

नोट—यद्यपि इसमें "लच्मणा" का नाम नहीं श्राया है, तथापि वैद्य कोग इसमें उसे डालते हैं। श्रगर मिले तो श्रवश्य डालनी चाहिये।

"सक्रदत्त" में विखा है, प्रत्येक दवाको एक-एक तोले लेकर और पीस कर

लुगदी बना लो। फिर घी ६४ तोले श्रीर शतावरका रस श्रीर हूथ दोनों मिला-कर २४६ तोले लो श्रीर यथाविधि घी पकालो। हमारे जुसखेमें हूथ नहीं है, वगसेनमें भी चीसे चौगुना शतावरका रस श्रीर दूध लेना लिखा है। श्रव यह बात वैद्यांकी इच्छापर निर्भर है, चाहे जिस तरह इस घीको बनावें। हमने जिस तरह परीक्षा की, उस तरह लिख दिया।

#### दूसरा फलघृत।

दोनों तरहके पियावॉसा, त्रिफला, गिलोय, पुनर्नवा, श्योनाक, हल्दी, दारुहल्दी, रास्ना, मेदा, शतावर—इन ग्यारह दवाश्रोंको पीस-कूटकर, सिलपर रख, जलके साथ फिर पीसकर लुगदी या कल्क वना लो।

इन सब दवाश्रोंको दो दो तोले लो, घी ६४ तेले लो श्रोर गाय का दूध २५६ तोले लो। सवको मिलाकर, कड़ाहीमें रख, चूल्हेपर चढ़ा, मन्दाग्निसे घी पकालो।

रोगनाश—इस घीके पीनेसेयोनि-श्र्ल, पीड़िता, चिलता, निःस्ता श्रौर विवृता श्रादि योनि रोग श्राराम होते श्रौर स्नीमें गर्भ-धारण-शिक पैदा होती है। यह घृत योनिदोप नाश करके गर्भ रखनेमें उत्तम है। परीक्ति है।

नोट—पुनर्नवा सफेट, जाज श्रीर नीला इस तरह कई प्रकारका होता है। इसको विपखपरा श्रीर साँठ या साँठी भी कहते हैं। जालको जाल पुनर्नवा या जाज विपखपरा कहते हैं। नीलेको नीला पुनर्नवा या नीली साँठ कहते हैं। वालोमे श्वेत गादावन्ने, रक्तगादावन्ने श्रीर नील गादावन्ने कहते हैं। कोई-कोई वगाली इसे श्वेत पुरुषा भी कहते हैं। सफेद पुनर्नवा गरम श्रीर कड़वा होता है। यह कफ, खाँसी, विप, हृदयरोग, खूनविकार, पीलिया, सूजन श्रीर वात-वेदना नाशक है। मात्रा २ माशकी है।

दोनों पियाबाँसोंसे मतत्तव दोनों तरहके सहचरों या कटसरैयासे है। यह सहचर या कटसरैया दो तरहकी होती है —(१) कटमरैया या पियाबाँसा (२) पीती कटमरैया। इस विषयमें हम विस्तारसे श्रन्यत्र लिख श्राये हैं। श्योनाकको हिन्दीमें सोनापाठा, श्ररलू या टेंटू कहते हैं। वँगलामें शोना-पाता या सोनालू कहते हैं।

#### ंतीसरा फलघृत ।

मोथा, हल्दी, दारूहल्दी, फ़ुटकी, इन्द्रायण, कूट, पीपल, देवदारु, कमल, काकोली, चीर-काकोली, त्रिफला, बायबिडंग, मेदा, महामेदा, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, रास्ना, प्रियंगू, दन्ती, मुलहटी, अजमोद, वच, चमेलीके फूल, दोनों तरहके सारिवा, कायफल, वसलोचन, मिश्री और हींग—इन तीस दवाओंको एक-एक तोले लेकर, पीस-कूटकर छान लो। फिर सिल पर रख, जलके साथ भाँगकी तरह पीस लो। यही कल्क है।

फिर एक सेर घी श्रौर चार सेर गायका दूध तथा ऊपरकी लुगदी या कल्कको मिलाकर खूब मधो श्रौर चूल्हे पर रखकर, श्रारने उपलोंकी श्रागसे पकाश्रो। जब घी तैयार हो जाय, दूध जल जाय, घीको उतारकर छान लो।

मात्रा—चार तोलेकी है। पर बलाबल-श्रनुसार कम या इतनी ही लेनी चाहिये।

रोगनाश—इस घीको अगर पुरुष पीवे तो औरतों में साँड़ हो जाय और वाँक पीवे तो पुत्र जने। जिन स्त्रियोंको गर्भ ता रह जाता है पर पेट बढ़ता नहीं, जिनके कन्या ही कन्या होती हैं जिनके एक सन्तान होकर फिर नहीं होती, जिनकी सन्तान होकर मर जाती है या जिनके मरे हुए वच्चे होते हैं—वे सब इस घीके पीनेसे रूपवान, वलवान और आयुष्मान पुत्र जनती हैं। इस घीको भारद्वाज मुनिने निकालाथा। परीन्तित है। (यह घी हम पृष्ठ ४३३ में भी लिख आये हैं)

#### फलकल्याए घृत।

मंजीठ, मुलेठी, क्ट, त्रिफला, खाँड, वरियारेकी जड़, मेदा, विदारीकन्द, श्रसगन्ध, श्रजमोद, हल्दी, दारूहल्दी, हींग, क्रुटकी,

लाल कमल, कुमुदफूल, दाख, काकोली, चीर काकोली, सफेद चन्दन श्रीर लाल चन्दन—इन दवाश्रोंको दो दो तोले लाकर, पीस-कूट लो। फिर सिल पर रख, पानीके साथ, भॉगकी तरह पीसकर लुगदी या कल्क बना लो।

फिर नायका घी चार सेर, शतावरका रस आठ सेर और दूध आठ सेर—इनको और ऊपरकी लुगदीको मिलाकर मथ लो। शेप में, सबको कड़ाहीमें रख मन्दाग्निसे पकाओ। जब दूध और शतावर का रस जलकर घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो।

रागनाश—इस घीके पीनेसे गर्भदोप, योनिदोष श्रीर प्रदर श्रादि रोग शान्त होकर गर्भ रहता है। परीक्तित है।

नोट---६एककी द्वाश्रोंमें धगर मिले, तो लच्मणाकी जड़ भी दो तोले मिलानी चाहिये।

#### प्रियंगादि तैल ।

प्रियगूफ़्ल, कमलकी जड़, मुलेटी, हरड, वहेड़ा, श्रामले, रसीत, सफेद वन्दन, लाल चन्दन, मंजीट, सोवा, राल, संधानोन, मोथा, मोचरस, काकमाची, वेलका गूदा, वाला, गजपीपर, काकोली श्रौर चीर काकोली—इन सबको चार-चार तोले लेकर, पीसकूट कर, सिल पर रख, पानीके साथ पीसकर लुगदी वना ते।

काली तिलीका तेल चार सेर, वकरीका दूघ चार सेर, दही चार सेर श्रीर दारूहल्दीका काढ़ा चार सेर श्रीर ऊपरकी लुगदी,—इन सवका मिलाकर मदाग्निसे तेल पका लो। जव सव पतली चीजें जल जायॅ, तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान ले।।

रोगनाश—इस तेलकी मालिश करनेसे योनिरोग, ग्रहणी श्रौर श्रतिसार ये सब नाश हो जाते हैं। गर्भ रखनेमें तो यह तेल रामवाण ही है। श्रगर फलघृत पिया जाय श्रीर यह तेल लगाया जाय, तो निश्चय ही बॉभके रूपवान, बलवान श्रीर श्रायुष्मान पुत्र हो। परीक्तित है।

#### शतावरी घृत।

शतावरका रस १६ सेर श्रीर बछड़े वाली गायका दूध १६ सेर तैयार कर लो।

फिर मेदा, मॅजीठ, मुलहटी, कूट, त्रिफला, खिरेंटी, सफेद बिलाईकन्द, काकोली, चीर काकोली, श्रसगन्ध, श्रजवायन, हल्दी, दारूहल्दी, हींग, कुटकी, नीला कमल, दाख, सफेद चन्दन श्रीर लाल चन्दन—इन उन्नीस दवाश्रोंको दो-दो तोले लेकर श्रीर सिलपर पीस कर लुगदी बना लो।

फिर बछड़े वाली गायका घी चार सेर, लुगदी, शतावरका रस श्रौर दूघ सबको चूल्हेपर चढ़ाकर, मन्दाग्निसे पकालो। जब दूध वगैरः जलकर घी मात्र रह जाय, उतार कर छानलो।

रोगनाश—इस घीके पीनेसे स्त्रियोंके योनि रोग, उन्माद-हिस्टि-रिया एवं बन्ध्यापन—सब नाश हो जाते हैं। इन रोगोंपर यह घी रामवाण है।

नोट—यह का यही नुसख़ा हम पहत्ते तिल आये हैं, सिर्फ बनानेमें थोडा भेद है। हमने इस तरह बनाकर और भी श्रधिक चमत्कार देला है, इसी से फिर पिसेको पीसा है।

#### वृष्यतम घृत ।

विधायरेकी जड़ एक छुटॉक लाकर, सिलपर पानीके साथ पीस कर, लुगदी बनालो। फिर एक पाव गायका घी और एक सेर गाय का दूध—इन तीनोंको क़लईदार वर्तनमें रख, मन्दाग्निसे घी पका लो। यह घी अत्यन्त पुष्टिकारक, बलवर्द्धक और वीर्योत्पादक है। इस घी को पुत्रकामी पुरुषको अवश्य पीना चाहिये। परीचित है। नोट—(१) इसी हिसावसे चाहे जितना घीयना जो, इस घीको दो-चार महीने खा कर, शुद्ध रज श्रीरयोनि वाली स्त्रीसे श्रगर पुरुप मेशुन करे, तो निरचय ही गर्म रहे श्रीर महावलवान पुत्र हो। यह घी श्राजमूदा है। "वगसेन" में लिखा है —

> वृद्धदारुकमृ्लेन घृतपक्व पयोन्वितम् । एतदवृष्यतम सर्पिः पुत्रकाम पिवेन्नरः॥

श्चर्यं वही है, जो उत्पर लिखा है। इसमें साफ "पिवेन्नर" पट है, फिर न जाने क्यों वगसेनके श्रनुवादकने लिखा है—"पुत्रकी इच्छा करने वाली स्त्री पान करे।"

- नोट—(२) विधायरेको हिन्दीमें विधारा शौर काला विधारा कहते हैं। सस्कृतमें वृद्धदारू, जीर्णदारू श्रीर फजी श्रांदि कहते हैं। वँगलामें वितारक, वीजतारक श्रीर विद्युद्ध कहते हैं। मरहटीमें न्वेत वरधारा श्रीर गुजरातीमें वरधारो कहते हैं। विधारा हो तरहका होता है.—
- (१) युद्धदारू श्रीर (२) जीगी दारु। जीगीदारुको फजी भी कहते हैं। विधारा समुद्र-शोप सा जान पडता है, क्योंकि समुद्र शोप श्रीर विधारेके फूज, पत्तो, वेल श्राटिमें कुळु भी फर्क नहीं दीखता। कितने ही वंध तो विधारे श्रीर समुद्रशोपको एकही मानते हैं। कोई-कोई कहते हैं, समुद्रशोप श्रीर समुद्रफूल— ये दोनों विधारेके ही भेट हैं।

#### कुमारकलपद्रुम घृत ।

पहले वकरेका मांस तीस सेर श्रीर दशमूलकी दशों दवाएँ तीन सेर—इन दोनोंको सवा मन पानीमें डाल कर श्रीटाश्रो। जब बौथाई यानी १२॥ सेर पानी रह जाय, उतार कर छान लो श्रीर मांस वगैरः को फैंक दो।

गायका दूध चार सेर, शतावरका रस चार सेर श्रौर गायका घी दो सेर भी तैयार रखो।

क्ट,शठी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋष्यमक, प्रियंगूफूल, त्रिफला, देवदारु, तेजपात, इलायची,शतावर,गभारीफल, मुलेठी, जीर-काकोली, मोथा, नीलकमल, जीवन्ती, लाल चन्दन, काकोली, श्रनन्तसूल, श्याम-स्तता, सफेद वरियारेकी जड़, सरफोंकेकी जड़, कोहड़ा, विदारीकन्द, मजीठ, सरिवन, पिठवन, नागकेशर, दारुहल्दी, रेणुक, लताफटकीकी जड़, शंखपुष्पी, नीलवृत्त, बच, अगर, दालचीनी, लौंग और केशर—इन ४० दवाओंको एक-एक तोले लेकर, पीस-कूटकर, सिलपर रख, पानी के साथ, भाँगकी तरह पीसकर कल्क या लुगदी बना लो।

शुद्ध पारा एक तोले, शुद्ध गंधक १ तोले, निश्चन्द्र श्रभ्रक भस्म १ तोले श्रीर शहद एक सेर—इनको भी तैयार रखो।

वनानेकी विधि—मांस श्रीर दशमूल के काढ़े, दूध, शतावरके रस श्रीर घी तथा दवाश्रोंके कल्क या लुगदी—इन सबको मिलाकर पकाश्रो। जब घी मात्र रह जाय, उतारकर शीतल करो श्रीर घीको छान लो। शेषमें, पककर तैयार हुए शीतल घीमें पारा, गंघक, श्रम्रक भस्म श्रीर शहद मिला दो। श्रव यह "कुमारकल्पद्रुम घृत" तैयार हो गया।

सेवन विधि—इस घीकी मात्रा ६ माशेकी है। वलावल श्रनुसार कम-िज्यादा खाना चाहिये। इस घीके पीनेसे स्त्रियोंके योनिरोग वग़ैरः समस्त रोग श्रीर गर्भाशयके दोप नष्ट होकर गर्भ रहता है। इस घीकी जितनी भी तारीफ की जाय थोड़ी है। श्रमीरोंके घरोंकी स्त्रियाँ इसे श्रवश्य खाय श्रीर निर्देष होकर पुत्र जनें।

नोट-इस घीको खाना श्रोर प्रियगू श्रादि तेलको मलवाना चाहिये।



(१) श्रगर स्त्री—रजोधर्म होनेके समयमें—पीपल, वायविडंग श्रीर सुहागा—इन तीनोंको बराबर बराबर लेकर, पीस छानकर रख ले श्रीर ऋतुस्नान करके एक-एक मात्रा चूर्ण गरम दूधके साथ फाँके तो कदापि गर्भ न रहे। परीचित है।

1

नोट-इस चूर्यको ऋतुकालमें, पाँच दिन तक जल या दूघ से फाँकना चाहिये।

- (२) चार तोले हरड़की मींगी मिश्री मिलाकर, तीन दिन, खाने से रजोधर्म नहीं होता। जव रजोधर्म न होगा, गर्भ भी न रहेगा।
- (३) दूधीकी जड़को वकरीके दूधमें मिलाकर, तीन दिन, पीनेसे स्त्री रजस्वला नहीं होती।
- (४) पुष्यार्क योगमें, धत्रेकी जड़ लाकर कमरमें वॉधनेसे कभी गर्भ नहीं रहता। विधवात्रों के लिये यह उपाय श्रच्छा है। "वैद्यरत्न" में लिखा है:—

धत्त्रमृलिका पुष्ये ग्रहीता कटिसस्थिता । गर्भनिवारयत्येवरङा वेश्यादियोपिताम् ॥

(५) प्लाश यानी ढाकके वीजोंकी राख शीतल जलके साथ पीनेसे स्त्रीको गर्भ नहीं रहता। "वैद्यवल्लभ" में लिया है---

> रत्तापलाशवीजस्य पीर्त्राशतिन वारिणा । न भ्रुणं लमते नारी श्री हस्तिकविनामतः ॥

- (६) पाँच दिन तक हींगफे साथ तेल पीनेसे गर्भ नहीं रहता।
- (७) चीतेके पिसे-छुने चूर्णमें गुष्ट श्रीर तेल मिलाकर, तीन दिन तक, पीनेसे गर्भ नहीं रहता।
  - ( ८ ) करेलेके ग्मके पीनेसे गर्भ नहीं रहता।
  - ( ६ ) पुराने गुड़के साथ उड़द खानेसे गर्भ नहीं रहता।
  - (१०) जाग्रुकीके सूखे फल खानेसे गर्भ नहीं रहता।
- (११) ढाकके बीज, शहद श्रीर घी—इन तीनोंको मिलाकर कि समुद्र समयमें, श्रगर स्त्री योनिमें रखे, तो फिर कभी गर्भ न रहे। "वैद्यरत्न"में लिया है—

पलाशविजमध्याज्यलेपात्सामय्ययोगतः । योनिमध्ये ऋतौ गर्भ घत्ते स्त्री न कदाचन ॥

- (१२) चूहे की मैंगनी शहदमें मिलाकर योनिमें रखनेसे गर्भ नहीं रहता।
- (१३) ख़चरका पेशाव श्रीर लोहेका बुक्ता हुश्रा पानी मिलाकर श्रगर स्त्री पीती है, तो गर्भ नहीं रहता।
- (१४) स्खी हाथीकी लीद शहदमें मिलाकर खानेसे जन्मभर गर्भ नहीं रहता।
  - ( १५ ) हाथीकी लीद योनिपर रखनेसे भी गर्भ नहीं रहता।
- (१६) पाखानभेद महॅदीमें मिलाकर स्त्रीके हाथोंपर लगानेसे गर्भ नहीं रहता श्रीर रजोधर्म होना बन्द हो जाता है।
- (१७) पहली बार जनने वाली स्त्रीके बच्चा जननेके बाद जो खून निकलता है, उसे यदि कोई स्त्री सारे शरीरपर मल ले, तो उम्र भर गर्भवती न हो।
  - (१८) लोहेका बुकाया हुन्ना पानी पीनेसे गर्भ नहीं रहता।
- (१६) जो स्त्री ऋतुकालमें गुड़हलके फूलोंको श्रारनाल नामकी कॉजीमें पीसकर, तीन दिन तक पीती श्रीर चार तोले भर उत्तम पुराना गुड़ सेवन करती है, वह हरगिज गर्भवती नहीं होती।
- (२०) तालीसपत्र श्रीर गेरू—इन दोनोंको दो तोले शीतल जल के साथ चार दिन पीनेसे गर्भ नहीं रहता—स्त्री बाँभ हो जाती है।
- (२१) भ्रष्टतुवती नारी श्रगर ढाकके बीज जलमें घोटकर तीन दिन तक पीती है तो बॉक हो जाती है। परीचित है।
- (२२) ऋतुवृती स्त्री श्रगर सात या श्राठ दिन तक खीरेके बीज पीती है, तो वॉभ हो जाती है।
  - (२३) वेरकी लाख श्रौटाकर श्रौर तेलमें मिलाकर, तीन दिन तक, दो-दो तोले रोज पीनेसे गर्भ नहीं रहता।
  - (२४) जसवन्तके एक तोले फूल कॉजीमें पीसकर, ऋतुकालमें, पीनेसे गर्भ नहीं रहता।

- (२५) ऋतुकालमें, तीन दिन तक, एक छट्टॉफ पुराना गुट्ट नित्य खानेसे गर्भ नहीं रहता।
- (२६) ढाकके वीजोंकी रायमें हींग मिलाकर खाने श्रोर अपर से दूध पीनेसे गर्भ नहीं रहता।
- (२७) अगर स्त्री वॉक्स होना चाहे तो उसे हाथीके गृका निंचोड़ा हुआ रस एक तोले, थोडेसे शहदमें मिलाकर, ऋनुधर्म होने के पीछे, तीन दिनों तक पीना चाहिये।
- नोट---हाथीकी सून्वी लीद शहदम मिलाकर मानेसे जीते-जी गर्भ नहीं रहता। हाथीकी लीद योनिपर राजनेसे भी गर्भ नहीं रहता।
  - (२८) हाथीके गूमें भिगोई हुई वत्ती यांनिमें रगनेसे स्त्री वॉक हो जाती है।
  - (२६) नौसाटर और फिटकरी वरावर वरावर लेकर पानीके साथ पीसकर, ऋतुके वाद, योनिमें रखनेसे स्त्री वॉक्स हो जानी है।
  - (३०) श्रगर स्त्री हर सवेरे एक लीग निगलती रहे, तो उसे कभी गर्भ न रहे।
  - (३१) ऋतुके दिनोंके वाद, इस्पन्ट नागीरी जलाकर यानेसं स्त्रीको गर्भ नहीं रहता।
  - (३२) श्रगर मर्द लिद्गके सिरमें मीठा तेल श्रीर नमक मलकर मैथुन करे, तो गर्भ न रहे। इस दशामें गर्भाशय वीर्यको नहीं लेता।
  - (३३) अगर स्त्री रजोदर्शन होनं के पहले दिनसे लगाकर उन्नी-सर्व दिन तक, हल्दी पीस-पीसकर खाय, तो उसे हरगिज गर्भ न रहे।
  - (३४) श्रगर स्त्री चमेलीकी जड़ श्रोर गुले चीनियाका जीरा वरावर वरावर लेकर श्रीर पीसकर, रजोधर्म होनेके पहले दिनसे तीसरे दिन तक—तीन दिन स्नाती श्रीर ऊपरसे एक-एक घूँट पानी पीती है, तो कभी गर्भवती नहीं होती।
  - (३५) फर्राश वृत्तकी छाल श्रीर गुढ़ श्रीटाकर पीनेसे स्त्रीको गर्म नहीं रहता।

- (३६) मैथुनके बाद, योनिमें काली मिर्च रखनेसे गर्भ नहीरहता।
- (३७) अगर स्त्री तीन माशे हैं रत्ती नील खाले तो कदापि गर्भवती न हो।
- (३८) श्रगर स्त्री चमेलीकी एक कली निगल ले, तो एक साल तक गर्भवती न हो।
- (३६) श्रगर स्त्री एक रेंडीका गूदा निगल जाय, तो एक साल तक गर्भवती न हो। श्रगर दो रेंडीका गूदा निगल ले, तो दो साल, तक गर्भ न रहे।
  - (४०) मैथुनके समय खानेका नोन भगमें रखनेसे गर्भ नहीं रहता। 🗥
- (४१) श्रगर किसी लड़केका पहला दाँत गिरने वाला हो, तो श्रीरत उसका ध्यान रखे। ज्योंही वह गिरे, उसको हाथमें लेले, जमीनपर न गिरने दे। फिर उस दाँतको चाँदीके जन्तरमें मढ़ा कर श्रपनी भुजापर वाँघले। इस उपायसे हरगिज गर्भ न रहेगा।
- (४२) अगर स्त्री, मैथुनके समय, मैडककी हड्डी अपने पासः रक्खे. तो कदापि गर्भ न रहे।
- ( ४३ ) काकुंजके सात दाने, ऋतुधर्मके पीछे, निगल लेनेसे स्त्री को गर्भ नहीं रहता।
- (४४) श्रगर स्त्री बॉम होना चाहे, तो थूहरकी लकड़ी लाकर छायामें सुखा ले। सूखनेपर उसे जज्ञाकर राख करले श्रौर राखको पीस-छान कर रखले। फिर इसमेंसे एक माशे-भर राख लेकर, उसमें माशे भर शक्कर मिला दे श्रौर खा जावे। इस तरह २१ दिन तक इस राखके खानेसे गर्भ-धारण-शक्ति मारी जाती है श्रौर गर्भ नहीं रहता।
- ( ४५ ) मनुष्यके कानका मैल श्रीर एक दाना बाकलेका पश्मीने में वॉधकर, स्त्री श्रपने गलेमें लटका ले। जब तक गलेमें यह रहेगा, हरगिज़ गर्भ न रहेगा।

- (४६) ग्रागर स्त्री ग्रापने वेटेके पेशावपर पेशाव करे, तो उसे कभी गर्भ न रहे।
- (४७) अगर स्त्री हर महीने थोड़ा ख़चरका पेशाव पी लिया करे, तो कभी गर्भ न रहे।
- (४=) अगर स्त्री चाहे कि मैं गर्भवती न होकें, तो उसे माजू-फल पानीके साथ महीन पीस कर, उसमें रूई भिगोकर, उसका गोला सा बना कर, मैथुनसे पहले, अपनी योनिमें रख लेना चाहिये। इस उपायसे गर्भ नहीं रहता श्रीर भोगके बाद अगर गर्माशयमें पीडा होती है, तो वह भी मिट जाती है।
- (४६) पुरुपको चाहिये, मैथुनके समय स्त्रीको वहुत म्रालिंगन न करे, उसके पाँवोंको ऊँचे न उठावे श्रीर जब चीर्य झुटने लगे, लिंगको गर्भाशयसे दूर करले, यानी वाहरकी श्रोर खींच ले। स्त्री श्रोर पुरुप दोनो साथ-साथ न छुटें। ज्योंही वीर्य निकल जाय, दोनों कर श्रलग हो जायं। स्त्री मैथुनसे निपटते ही जल्दी उठ खड़ी हो श्रीर थागेकी श्रोर सात या नौ वार कृदे श्रीर छींकें ले, जिससे गर्भाशयमें गया हुश्रा वीर्य भी निकल पड़े। इन वातोंके सिवा पुरुप मैथुन करने समय लिंगकी सुपारीपर तिलीका तेल लगा ले। इस उपायसे वीर्य फिसल जाता श्रीर गर्भाशयमें नहीं ठहरता। सबसे श्रच्छा उपाय यह है, कि मर्द लिंगपुर पतला कपड़ा लपेट कर मैथुन करे, जिससे वीर्य कपड़ेमें ही रह जाय।

फान्स देशकी विलासिनी रमिण्याँ वचा जनना पसन्द नहीं करतीं, इसिलये वहाँ वालोंने एक प्रकारकी लिंगकी टोपियाँ वनाई है। मैथुन करते समय मर्ट उन टोपियोंको लिंगपर चढ़ा लेते है। इससे वीर्य उन टोपियोंमें ही रह जाता है श्रीर खियोंको गर्भ नहीं रहता। ऐसी टोपी कल करोंमें भी श्रागई हैं।

# गभिणी-रोगकी चिकित्सा।

#### ज्वर नाशक नुसखे।

- (१) मुलेठी, लालचन्दन, ख़स, सारिवा श्रौर कमलके पत्ते— इनका काढ़ा वनाकर, उसमें मिश्री श्रौर शहद मिलाकर पीनेसे गर्भिणी स्त्रियोंका ज्वर जाता रहता है।
- (२) लालचन्टन, सारिवा, लोध, दाख श्रौर मिश्री—इनका काढ़ा पीनेसे गर्भिणीका ज्वर शान्त हो जाता है।
- (३) वकरीके दूधके साथ "सोंठ" पीनेसे गर्भिणी स्त्रियोंका विपमज्वर श्राराम हो जाता है।

#### श्रतिसार-ग्रहणी श्रादि नाशक नुसखे।

- (४) सुगन्धवाला, श्ररलू, लालचन्दन, खिरेंटी, घनिया, गिलोय, नागरमोथा, खस, जवासा, पित्तपापडा श्रौर श्रतीस—इन ग्यारह दवाश्रोंका काढ़ा बनाकर पिलानेसे गर्भिणी स्त्रियोंके श्रतिसार, संग्रहणी, ज्वर, योनिसे खून गिरना, गर्भस्राव, गर्भस्रावकी पीड़ा, दर्द या मरोड़ीके साथ दस्त होना श्रादि निश्चय ही श्राराम हो जाते हैं। यह नुसख़ा स्तिका रोगोंके नाश करनेके लिये प्राचीन कालमें ऋषियोंने कहा था। परीन्तित है।
- (५) श्रामकी छाल श्रौर जामुनकी छालका काढ़ा बनाकर, उस में "खीलोंका सत्तू" मिलाकर खानेसे गर्भिणीका श्रहणी रोग तत्काल शान्त होता है।
- (६) कुशा, कॉस, श्ररएडी श्रीर गोखरूकी जड़-इनको सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो। इस लुगदीको दूधमें रख-

}

कर, दूधको पका और छान लो और पीछे मिश्री मिला दो। इस दूध को पीनेसे गर्भग्रल या गर्भवतीका दर्द आराम हो जाता है।

- (७) गोखरू, मुलेठी, कटेरी श्रीर पियाबॉसा,—इनको ऊपर की विधिसे सिलपर पीसकर, दूधमें मिलाकर, श्रीटा लो। पीछे छान कर मिश्री मिला दो श्रीर पिला दो। इस दूधसे गर्भकी वेदना शान्त हो जाती है।
- (न) कसेरू, कमल और सिंहाडे—इनको पानीके साथ पीस कर तुगदी बना लो और दूधमें औटाकर दूधको छानलो। इस दूध के पीनेसे गर्भवती सुखी हो जाती है।
- (६) अगर गर्भवतीके पेटपर अफारा आ जाय, पेट फूल जाय, ते। वच और लहसनके। सिलपर पीसकर लुगदी वना लो। इस लुगदीको दूधमें डाल कर दूधके। औटालो। जब औट जाय, उसमें हींग और काला ने। मिला कर पिला दो। इससे अफारा मिटकर गर्भियीको सुख होता है।
- (१०) शालिघानोंकी जड़, ईखकी जड़, डामकी जड़, कॉसकी जड़ श्रीर सरपतेकी जड़,—इनके। सिलपर पीसकर लुगदी वना लो श्रीर ऊपरकी विधिसे दूधमें डालकर, दूधके। पका-छान लो श्रीर गिर्मणीको पिला दो। इस पंचमूलके साथ पकाये हुए दूधके पीनेसे गिर्मणीका रुका हुश्रा पेशाय खुल जाता है। इसके सिवा इस नुसबेसे प्यास, टाइ-जलन श्रीर रक्तिपत्त रोग श्राराम हो जाते हैं।

नोट--गर्भियोके दाह आदि शेगोंमें वैद्यको शीतल और चिक्रनी किया करनी चाहिये।

#### गर्भस्नाव ऋौर गर्भपात । गर्भस्नाव ऋौर गर्भपातके निदान-कारण। गर्भावस्थामें मैथुन करने, राह चलने, हाथी या घोडेपर चढ़ने,

मिहनत करने, श्रत्यन्त द्वाव पड़ने, कूदने, फलाँगने, गिरने, दौड़ने, व्रत-उपवास करने, श्रजीर्ण होने. मलमूत्र श्रादि वेगोंके रोकने, गर्भ गिराने वाले तेज़ श्रौर गर्भ पदार्थ खाने, विषम—ऊँचे-नीचे स्थानों पर सोने या बैठने, डरने श्रौर तीदण, गर्भ, कड़वे तथा रूखे पदार्थ खाने-पीने श्रादि कारणोंसे गर्भसाव या गर्भपात होता है।

#### गर्भस्राव और गर्भपातमें फर्क ?

चौथे महीने तक जो गर्भ खूनके रूपमें गिरता है, उसे "गर्भस्राव" कहते हैं, लेकिन जो गर्भ पॉचवें या छठे महीनेमें गिरता है, उसे "गर्भपात" कहते हैं।

खुलासा यह, कि चार महीने तक या चार महीने के अन्दर अगर गर्भ गिरता है, तो वह खूनके रूपमें होता है, यानी योनिसे यकायक खून आने लगता है, पर मांस नहीं गिरता, इसीसे उसे "गर्भस्राव होना" कहते हैं। क्यों कि इस अवस्था में गर्भ स्रवता या चूता है। पाँचवें महीने के वाद गर्भका शरीर बनने लगता है और उसके अझ सख्त हो जाते हैं। इस अवस्था में अगर गर्भ गिरता है, तो मांसके छी छड़े, खून और अधूरा वालक गिरता है, इसीसे इस अवस्था गरे गर्भको ''गर्भपात" होना कहते हैं।

#### गर्भस्राव या गर्भपातके पूर्व रूप।

श्रगर गर्भ स्रवने या गिरनेवाला होता है, तो पहले श्रलकी पीड़ा होती श्रौर खून दिखाई देता है।

खुलासा यह है, कि अगर किसी गर्भिणीके शूल चलने लगें और खून आने लगे तो समक्षना चाहिये, कि गर्भस्राव या गर्भपात होगा।

#### गर्भ अकालमें क्यों गिरता है ?

जिस तरह वृत्तमें लगा हुआ फल चाट वगैरः लगनेसे अकाल या असमयमें गिर पड़ता है; उसी तरह गर्भ भी चोट वग़ैरः लगने श्रीर विषम श्रालन पर वैठने श्रादि कारणोंसे श्रसमयमें ही गिर पड़ता है।

#### गर्भपातके उपद्रव।

जय गर्भपात होता या गर्भ गिरता है, तय जलन होती, पस-लियोंमें ग्रल चलते, पीठमें पीड़ा होती, पैर चलते यानी योनिसे खून गिरता, अफारा आता और पेशाय हक जाता है।

#### गर्भके स्थानान्तर होनेसे उपद्रव ।

जय गर्भ एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाता है, तव श्रामाशय श्रीर पकाशयमें चोभ होता, पसिलयोंमें श्रून चलता, पीठमें दर्व होता, पेट फूलता, जलन होती श्रीर पेशाय वन्द हो जाता है, यानी जो उपद्रव गर्भपातके समय होते है, वही सब गर्भके स्थानान्तर होनेसे होते हैं।

#### हिदायत ।

श्रगर गर्भ-स्राव या गर्भपात होने लगे, तो जहाँ तक सम्भव हो, विकित्सा हारा उसे रोकना चाहिये। श्रगर किसीका गर्भस्राव या गर्भपातका रोग ही हो, तो उसे हर महीने "गर्भसर ज्ञक दवा" देकर गर्भको गिरनेसे वचाना चाहिये। श्रगर गर्भ रुके नहीं—रुकनेसे गर्भिणीकी जानको खतरा हो, श्रथवा कष्ट होनेकी सम्भावना हो, तो उस गर्भको गर्भ गिरानेवाली दवा देकर गिरा देना चाहिये। हिकमतके प्रन्थोंमें लिखा है,—"श्रगर गर्भवती कम-उम्र हो, दर्द सहने योग्य न हो, गर्भसे उसके मरने या किसी भारी रोगमें फॅसने की समावना हो, तो गर्भको गिरा देना ही उचित है।" जिस तरह हमने गर्भोत्पादक नुसखे लिखे है, उसी तरह हम श्रागे गर्भ गिराने वाले नुसखे भी लिखेंगे।

#### गर्भपात श्रीर उसके उपद्रवोंकी चिकित्सा।

- (१) भौरीके घरकी मिट्टी, मोंगरेके फूल, लजवन्ती, घायके फूल, पीला गेरू, रसीत श्रीर राल—इनमेंसे सब या जो-जो मिलें, उन्हें कूट-पीसकर छान लो। इस चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे गिरता हुश्रा गर्भ रुक जाता है।
- (२) जवासा, सारिवा, पद्माख, रास्ना, मुलेठी श्रीर कमल— इनको गायके दूधमें पीसकर पीनेसे गर्भस्राव बन्द हो जाता है।
- (३) सिंघाड़ा, कमल-केशर, दाख, कसेरू, मुलहटी श्रौर मिश्री —इनको गायके दूधमें पीसकर पीनेसे गर्भस्राव बन्द हो जाता है।
- (४) कुम्हार वर्तन बनाते समय, हाथमें लगी हुई मिट्टीको पोंछता जाता है। उस मिट्टीको लाकर गर्भिणीको पिलानेसे गिरता हुआ गर्भ थम जाता है।
- (५) खिरेंटीकी जड़ कॅवारी कन्याके काते हुए सूतमें वॉधकर, कमरमें लपेटनेसे गिरता हुआ गर्भ थम जाता है।
- (६) कुश, काश, लाल अरगडकी जड़ और गोखरू—इनको दूधमें औटाकर और मिश्री मिलाकर पीनेसे गर्भवतीकी पीड़ा दूर हो जाती है। दवाओंका कल्क १ तोले, दूध ३२ तोले और पानी १२८ तोले लेकर दूध पकाओ। जब दूध मात्र रह जाय, छान लो।
- (७) कसूमके रगे हुए लाल डोरेमें एक करंजु आ बाँधकर गर्भिणी की कमरमें वॉध देनेसे गर्भ नहीं गिरता। श्रगर गर्भ रहते ही यह कमरमें वॉध दिया जाय और नौ महीने तक वंधा रहे, तो गर्भ गिरतेका भय ही न रहे।

नीट—कटक करंज या करंजुएके पेड़ माली लोग फुलवाड़ियोंकी बाढ़ोंपर रचाके लिये लगाते हैं। इनके फल कचौरी जैसे होते हैं। इनके इर्द-गिर्द इतने काँटे होते हैं कि तिल धरनेको जगह नहीं मिलती, फलमेंसे चार पाँच दाने निकलते हैं। उन दानोंको ही "करंजुवा" या "करंजा" कहते हैं। दानेके ऊपर का क़िलका राखके रहका होता है, पर भीतरसे सफेद गिरी निकलती है। इसे संस्कृतमें क्यटक कर ज, हिन्दीमें करजा या करजुवा, वगलामें काँटाकर ज श्रीर श्रॅगरेजीमें बोंडकनट कहते हैं।

- ( = ) कुहरवा यशमई श्रीर दरुनज श्रकरवी गर्भिणीकी कमरमें -वॉघ देनेसे गर्भ नहीं गिरता।
- (६) कॅवारी कन्याके काते हुए स्तसे गर्मिणीको सिरसे पॉधके नाखून तक नापो। उसी नापके २१ तार लेलो। फिर काले घतूरे की जड़ लाकर, उसके सात दुकडे कर लो और हर दुकड़ेको उस तारमें अलग अलग वॉघ दो। फिर उस जड़ वॅघे हुए स्तको स्त्री की कमरमे वॉघ दो। हरगिज गर्भ न गिरेगा।
- (१०) गर्भिणीके वॉर्ये हाथमें जमुर्रदकी श्रॅगृठी पहना देनेसे खून बहना या गर्भस्नाव-गर्भपात होना वन्द हा जाता है।
- (११) खतमीके वीज श्रौर मुल्तानी मिट्टीका "मकाय के रस" में पीसकर, यानिमें लगा देनेसे गर्भ नहीं गिरता श्रौर भगकी जलन श्रौर खुजली मिट जाती है।
- (१२) भीमसेनी कपूर, श्रकं गुलावमं पीसकर, भगमं मलनेसे गर्भ गिरना वन्द हो जाता है।
- (१३) गुलरकी जड़ या जड़की छालका काढ़ा वनाकर गर्भिणी को पिलानेसे गर्भस्राव या गर्भपात वन्द हो जाता है।

नोट—श्रगर गर्भियोको भूख न लगती हो, तो वडी इलायची > माशे कन्दमें मिलाकर खिलाश्रो।

(१४) गर्भिणीकी कमरमें अकेला "कुहरवा" वॉघ देनेसे गर्भ नहीं गिरता।

इसी कुहरवेको गतोमें वाँधनेसे कमल-वायु झाराम हो जाता है श्रौर छाती पर रखनेसे प्लेग या ताऊन भाग जाता है।

(१५) अगर गर्भ चलायमान हो, तो गायके दूधमें कचे गूलर पका कर पीने चाहियें।

- (१६) कसेरु, सिंघाड़े, पद्माख, कमल, मुगवन श्रीर मुलेठी— इनको पीस-छान श्रीर मिश्री मिलाकर दूधके साथ पीनेसे गर्भस्नाव श्रादि उपद्रव नाश हो जाते हैं। इस दवापर दूध-भातके सिवा श्रीर कुछ न खाना चाहिये।
- (१७) कसेरु, सिंघाडे, जीवनीयगणकी द्वाएँ, कमल, कमोदिनी, अरएडी और शतावर—इनको दूधमें औटाकर और मिश्री मिलाकर पीनेसे गर्भ गिरता-गिरता ठहर जाता और पीड़ा नष्ट हो जाती है।
- (१८) विदारीकन्द, श्रनारके पत्ते, कच्ची हल्दी, त्रिफला, सिंघाड़े के पत्ते, जाती फूल, शतावर, नील कमल श्रीर कमल—इन श्राठोंको दो-दो तोले लेकर सिलपर पीसकर लुगदी बना लो। फिर तेलकी विधिसे तेल पकाकर रख लो। इस तेलकी मालिश करनेसे गर्भश्रल, गर्भस्राव श्रादि नष्ट हो जाते श्रीर गिरता-गिरता गर्भ रह जाता है। इस तेलका नाम "गर्भविलास तेल" है। परीचित है।
- (१६) कवृतरकी वीट शालि चॉवलोंके जलके साथ पीनेसे गर्भस्राव या गर्भपातके उपद्रव दूर हो जाते हैं।
- (२०) शहद और वकरीके दूधमें कुम्हारके हाथकी मिट्टी मिला कर खानेसे गिरता हुआ गर्भ ठहर जाता है।

### गर्भिगािकी महीने-महीनेकी चिकित्सा । पहला महीना ।

पहले महीनेमें—मुलेठी, सागीनके बीज, श्रसगन्ध श्रीर देव-दारु—इनमेंसे जो-जो मिलें, उन सबका एक तोला करक दूधमें घोल कर गर्भिणीको विलाश्रो।

दूसरा महीना।

दूसरे महीनेमें — श्रश्मन्तक, काले तिल, मँजीठ श्रौर शतावर— इनमें से जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर गर्भिणी को पिलाश्रो।

#### तीखरा महीना ।

तीलरेमहीनेमॅ—वदा, फूल पियग्, कंगुनी श्रौर सफेट सारिवा— इनमेंसे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाश्रो।

#### चौथा महीना ।

चौथे महीनेमें—सफेद सारिवा, काला सारिवा, रास्ना, भारगी, श्रौर मुलेठी—इनमेंसे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाश्रो।

#### पाँचवाँ महीना ।

पॉचवं महीनेमें—कटेरी, वड़ी कटेरी, कुम्मेर, वड ग्रादि दूध-वाले वृत्तोंकी वहुत-सी छोटी-छोटी कॉपलें श्रीर छाल—इनमेंसे जो-जो मिलें, उन सवका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाश्रो।

#### छठा महीना।

छुठे महीनेमॅ—पिठवन, वच, सहँजना, गोखरू श्रौर कुम्भेर—इन का एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाश्रो।

#### सातवॉ महीना।

सातवें महीनेमं—सिंघाडे, कमलकन्ट, दाख, कसेरु, मुलेटी श्रौर मिश्री—इनमेंसे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधमें घोल-कर पिलाश्रो।

नोट-सातों महीनोंमें, दवाश्रोंको शीतल जलमें पीसकर श्रोर दूधमें निला कर पिलानेसे गर्भस्राव श्रोर गर्भपात नहीं होता। इसके सिवाय, गर्म-सन्प्रनधी शूल भी नष्ट हो जाता है।

#### श्राठवॉ सहीना।

श्राठवें महीनेमं—कैय, कटाई, वेल, परवल, ईख श्रीर कटेरी— इन सवकी जडोंको शीतल जलमें पीसकर, एक तोले कल्क तैयार कर लो। फिर इस कल्कको १२= तोले जल श्रीर ३२ तोले दूधमें डालकर पकाश्रो। जव पानी जलकर दूध मात्र रह जाय, छानकर पिलाश्रो। नोट-इस मासमें मैथुन कतई त्याग देना चाहिये। क्योंकि इस महीनेमें सैथुन करनेसे गर्भ निरचय ही गिर जाता या खन्धा, लूला, लॅगड़ा हो जाता है।

#### नवाँ महीना।

नवें महीनेमें—मुलेठी, सफेद सारिवा, काला सारिवा, श्रसगन्ध श्रीर लाल पत्तोंका जवासा—इनको शीतल जलमें पीस कर, एक तोले कल्क लेकर चार तोले दूधमें घोलकर पिलाश्रो।

#### द्सवाँ महीना।

दसवें महीनेमें—सोंठ श्रीर श्रसगन्धको शीतल जलमें पीस कर, फिर उसमेंसे एक तोले कल्क लेकर, १२८ तोले जल श्रीर बत्तीस तोले दूधमें डाल कर पकाश्रो। जब दूध मात्र रह जाय, छान कर गर्भिणीको पिला दो।

#### ऋथवा

सोंठका दूधमें श्रीटाकर शीतल करके पिलाश्रो।

#### अथवा

सोंठ, मुलेठी श्रौर देवदारुको दूधमें श्रौटाकर पिलाश्रो। श्रथवा इन तीनोंके एक तोले कल्कको चार तोले दूधमें घोलकर पिलाश्रो।

#### ग्यारहवाँ महीना।

ग्यारहवें महीनेमें—खिरनीके फल, कमल, लजवन्तीकी जड़ श्रीर हरड़—इनको शीतल जलमें पीस कर, फिर एक तोले कल्कके। दूधमें घोलकर पिलाश्रो। इससे गर्भिणीका श्रल शान्त हो जाता है।

#### बारहवाँ महीना।

वारहवें महीनेमें मिश्री, विदारीकन्द, काकेाली श्रौर कमलनाल इनकेा सिलपर पीस कर, इसमेंसे एक तोला करक पीनेसे ग्रल मिटता, घेार पीड़ा शान्त होती श्रौर गर्भ पुष्ट होता है। इस तरह महीने-महीने चिकित्सा करते रहनेसे गर्भस्राव या गर्भपात नहीं होता, गर्भ स्थिर हो जाता श्रीर शल वगैरः उपद्रव शान्त हो जाते हैं।

#### वायुसे सूखे गर्भकी चिकित्सा।

योनिस्नावकी वजहसे अगर घढ़ते हुए गर्भका घढ़ना रुक जाता है और वह पेटमें हिलने जुलनेपर भी कोटेमें रहा आता है, तो उसे "उपविष्टिक गर्भ" कहते हैं। अगर गर्भकी वजहसे पेट नहीं वढ़ता एव स्खेपन, और उपवास आदि अथवा अत्यन्त योनिस्नावसे कुपित हुए वायुके कारणसे कृश गर्भ सूख जाता है, तो उसे "नागो-दर" कहते है। इस दशामें गर्भ विग्कालमें फुरता है और पेटके वढ़नेसे भी हानि ही होती है।

श्रगर वायुसे गर्भ सूख जाय श्रौर गर्भिणीके उद्रकी पुष्टि न करे, पेट ऊँचा न श्रावे, तो गर्भिणीका जीवनीयगणकी श्रौपिघर्योके कल्क द्वारा पकाया हुश्रा दूध पिलाश्रो श्रौर मांसरस खिलाश्रो।

श्रगर वायुसे गर्भ संकुचित हो जाय श्रीर गर्भिणी प्रसवकाल गीत जानेपर भी, यानी नवॉ, दसवॉ, ग्यारहवॉ श्रीर वारहवॉ महीना बीत जानेपर भी बचा न जने, तो बचा जनानेके लिये, उससे श्रोखलीमें घान डाल कर मूसलसे कुटवाश्रो श्रीर विपम श्रासन या विपम सवारीपर वैठाश्रो। वाग्मट्टमें लिखा है,—उपविष्टक श्रीर नागादरकी दशामें वृहंण, वातनाशक श्रीर मीठे इन्योंसे बनाये हुए घी, दूध श्रीर रस गर्भिणीको पिलाश्रो।

हिकमतमें एक "रिजा" नामक रोग लिखा है, उसके होनेसे खीकी दशा ठीक गर्मवतीके जैसी हो जाती है। जिस तरह गर्म रहनेपर खीका रज साव बन्द हो जाता है, उसी तरह 'रिजा' में भी रज बन्द हो जाती है। रद्ग में झन्तर शा जाता है। भूस जाती रहती है। संभोग या मैश्रुनकी इच्दा नहीं रहती। गर्भाशय का मुँह बन्द हो जाता है खीर पेट वडा हो जाता है। गर्भवतियोंकी तरह पेटमें कड़ापन और गति मालूम होती है। ऐसा जान पड़ता है, मानों पेटमें बचा हो। प्रगर हाथसे दबाते हैं, तो वह सख्ती दाहिने बार्ये हो जाती है।

इस रोगके लच्चण बेढगे होते हैं। कभी तो यह किसी भी ह्लाजसे नहीं जाता और उम्रभर रहा थाता है और कभी जलोदर या जलन्धरका रूप धारण कर जेता है। कभी बचा जननेके समयका-सा दर्द उठता है और एक मांसका दुकडा तर पदार्थ और मैंजेके साथ निकल पड़ता है श्रथवा बहुत सी हवा निकल पडती है या कुछ भी नहीं निकलता।

श्रनेक बार भू हे गर्भका मवाद सद जाता है श्रीर श्रनेक बार उस मवादमें जान पढ़ जाती है श्रीर वह जानवरकी सी सूरतमें तब्दील हो जाता है। श्रखवारों में जिखा देखते हैं, फलाँ श्रीरतके कछुएकी सी शक्जका बचा पैदा हुशा। कई घएटों तक जीता या हिजता-जुजता रहा। एक बार एक स्त्रीने सुरेतका वचा जना। ऐसे-ऐसे उदाहरण बहुत मिजते हैं।

#### सच्चे श्रौर भूठे गर्भकी पहचान।

श्रगर रोग होता है, तो पेट बढ़ा होता है श्रौर हाथ पाँव सुस्त रहते हैं, पर पेटकी सख्तीकी गति बालककी सी नहीं होती। पेटपर हाथ रखने या दबानेसे वह इधर उधर हो जाती है, परन्तु जो श्रपने श्राप हिलता है वह श्रौर तरहका होता है। बच्चा समयपर हो जाता है, पर यह रोग चार चार बरस तक रहता है श्रौर किसी-किसीको उम्र भर। इलाजमें देर होनेसे यह जलन्धर हो जाता है।

#### इसके होनेके ये कारण हैं:—

(१) गर्भाशयमें कड़ी सूजन हो जानेसे, रज निकलना बन्द हो जाता है श्रीर रजके बन्द हो जानेसे यह रोग होता है। (२) गर्भाशयके परतोंमें गाढ़ी हवा एक जाती है उसके न निकलनेसे पेट फूज जाता है। इस दशामें जजन्धरके लक्षण दीखते हैं।

#### प्रसवका समय।

गर्भिणी नवें, दसवें, ग्यारहवें श्रथवा बारहवें महीनेमें बचा जनती हैं। श्रगर कोई विकार होता है, तो बारहवें महीनेके बाद भी बचा होता है।

वाग्भट्टमें लिखा है:--

तस्मिस्त्वेकाहयातेऽपि कालः तेरतः परम् । वर्षाद्विकारकारी स्यात्कृत्ती वातेन घारितः॥ श्राटवें महीनेका एक दिन वीतने वाद श्रीर वारहवें महीनेके श्रन्त तक वालकके जन्मका समय है। वारहवें महीनेके वाद, कोसमें वायुद्वारा रोका हुश्रा गर्भ, विकारोंका कारण होता है।

#### वचा होनेके २४ घरटों पहलेके लच्ला ।

जव ग्लानि हो, कोख श्रीर नेत्र शिथिल हों, थकान हो, नीचेके श्रम भारी से हों, श्ररुचि हो, प्रसंक हो, पेशाय वहुत हों, जॉघ, पेट, कमर, पीट, हदय, पेडू श्रीर योनिके जोड़ोंमें पीड़ा हो, योनि फटती सी जान पड़े, योनिमें श्रल चलें, योनिसे पानी श्राटि किरें, जननेके समयके श्रल चलें श्रीर श्रत्यन्त पानी गिरे, तय समसो कि वालक श्राज ही या कल होगा, यानी ये लक्षण होनेसे २४ घएटोंमें बचा हो जाता है। देखा है, वचा होनेमें श्रगर २४ घएटोंसे कमीकी टेर होती है, तो पेशाय वारम्यार होने लगते हैं, दर्व ज़ोरसे चलते हैं श्रीर पानीसे घोती तर हो जाती है। पानी श्रीर जरा-सा राृन श्रानंके थोडी देर वाद ही वचा हो जाता है।

सूचना—गर्भवतीको गर्भावस्थामे क्या कर्त्तव्य और क्या अकर्त्तव्य है, उसे पथ्य क्या और अपथ्य क्या है, पेटमें लडका है या लडकी, गर्भिणीकी इच्छा पूरी करना परमावश्यक है, गर्भमें वचा क्यों नहीं रोता, किस महीनेमें गर्भके कौन कौन अद्ग वनते हैं,—इत्यादि गर्भिणी-सम्बन्धी सैकडों वातें हमने अपनी लिखी "स्वास्थ्यरत्ता" नामक सुप्रसिद्ध पुस्तकमें विस्तारसे लिखी हैं। चृंकि "चिकित्सा-चन्द्रोद्य" का प्रत्येक खरीदार "स्वास्थ्यरत्ता" अवश्य खरीदता है, इससे हम उन बातोंको यहाँ फिर लिखना व्यर्थ समभते हैं। जिन्हें ये बातें जाननी हों, "स्वास्थ्यरचा" देखें।

## %अध्यक्ष्यस्य अध्यक्ष्यः अध्यक्ष्यः अध्यक्ष्यः अध्यक्ष्यः अध्यक्ष्यः अध्यक्ष्यः अध्यक्ष्यः अध्यक्ष्यः अध्यक्षयः अध्यक्ययः अध्यक्षयः अध्यवः अध्यवः अध्यक्षयः अ

## हिकमतसे निदान-कारण और चिकित्सा । मुख्य चार कारण ।

बालकके होनेमें देर लगने या कठिनाई होनेके मुख्य चार कारण हैं:—

- (१) वर्मवतीका माटा होना।
- (२) सर्व हवा या सर्वीसे गर्भारत्यके मुन्का मुक्द जाना।
- (३) वातकके जपरकी मिल्लीका बहुन ही माटा हाना ।
- ( ४ ) प्रदृति श्रौर हवाकी गरमी।

#### पहले कारएका इलाज।

- (१) ख्रार स्त्री मोटी होती है तो उसका गर्माग्र मी मोटा होता है। मुटाईकी बलहमें गर्माग्रका मुँह तंग हो जाता है यानी जिस स्ताब या राहमें होकर पानक ख्राना है. उस स्ताबकी बीड़ाई काफी नहीं होती। क्रगर पानक दुपता-पतना होता है तद तो उतनी कटिनाई नहीं होती। क्रगर कहीं मोटा होता है, तर तो महा विपडका सामना होता है। ऐसे मौक़ोंके तिये हकीमोंने नीचे निसे उगार तिसे हैं—
- (क) दनक्योंका नेल जम्बक्का नेल जैनुनका नेत सुर्गे हीर दतम्की चर्ची एवं गायकी पिडमीकी चर्ची — उनके वद्या जनने वाली खींके पेट और पीडपर मनो।
- (ख) दावृता सोपा श्रीर हार्ने मरुवोंका पार्न में श्रीटा कर, दर्सी पार्नीमें द्वा जननेवानीका दिहाशो। यह पार्नी र्योगी डूडी स्ंदी या नामि तक रहना वाहिये। इसलिये हेर मा काटा श्रीटाकर एक टवमें मर देना वाहिये श्रीर दर्मीमें सीका दिहा देना वाहिये।
- (ग) जंगली पोडीना श्रीर हमराज इन डानॉका काटा बनाकर मिश्री मिला देर श्रीर स्त्रीका पिला हो।
- (व) काला डाना झुन्डेबेडस्तर और नक्छिरनी—उनके। पीस-छान कर छींक छानेके तिये स्त्रीके। सुंघाछो। सब छींक छाने नर्गे, वब स्त्रीके नक और मुँहके। बन्ड कर है। नाकि मीनरकी छोर और पड़े और बातक सहसमें निकत छाने।

- (ङ) स्त्रीकी योनिको घोडे, गधे या ख़चरके खुरोंका धूश्रॉ पहुँचाश्रो। इनमें से जिस जानवरका ख़ुर मिले, उसीका महीन चूरा करके श्रागपर डालो श्रौर स्त्रीको इस तरह विठाश्रो कि, धूश्रॉ योनिकी श्रोर जावे।
- (च) श्रगर स्त्री मांस खानेवाली हो, तो उसे मोटे मुर्गका शोरवा बना कर पिलाश्रो।

#### दूसरे कारणका इलाज।

- (२) श्रगर सर्व हवा या श्रीर किसी प्रकारकी सर्दी पहुँचनेसे गर्भाशयका मुँह सुकुड़ या सिमट गया हो, तो इसका यथे।चित उपाय करो। इसके पहचाननेमें कुछ दिक्कत नहीं। श्रगर गर्भाशय श्रीर योनि सर्द या सुकड़े हुए होंगे, तो दीख जायँगे—हाथसे पता लग जायगा। इसके लिये ये उपाय करोः—
  - (क) स्त्रीको गर्म ह्रम्माममें ले जाकर गुनगुने पानीमें विठाश्रो।
  - ( ख ) गर्म श्रौर मवादको नर्म करनेवाले तेलोंकी मालिश करेा।
  - (ग) शहदमें एक कपड़ा ल्हेस कर मूत्र-स्थानपर रखो।

#### तीसरे कारणका इलाज।

(३) गर्भाशयमें वालक के चारों तरफ़ एक भिल्ली पैदा हो जाती है। इस भिल्ली को "मुसीमिया" कहते हैं। इससे गर्भगत वालक की रचा होती है। यह कद्दूदाने की थेली जैसी होती है, पर उससे जियादा चौड़ी होती है। जब वालक निकलने को जोर करता है श्रीर यदि वलवान होता है, तो यह भिल्ली भट फट जाती है। वालक उसमें से निकल कर, गर्भाशय के मुंहमें होता हुआ, योनि के वाहर आ जाता है, पर भिल्ली पीछे निकलती है। अगर यह भिल्ली जियादा मोटी होती है, तो वालक के ज़ोर करने से जल्दी नहीं फटती। वचा उससे वाहर निकलने की कोशिश करता है श्रीर उसे इसमें तकली फ़ भी वहुत होती

है, पर भिल्लीके बहुत मोटी होनेकी वजहसे वह निकल नहीं सकता। पेसे मौकेपर बच्चा मर जाता है। वच्चेके मर जानेसे जच्चा या प्रस्ता की जान भी ख़तरें में हो जाती है। इस समय चतुर दाई या डाक्टर की जरूरत है। चतुर दाईको वॉर्ये हाथसे भिल्लीको खींचना और तेज़ छुरेसे उसे इस तरह काटना चाहिये, कि ज़चा और बच्चा दोनोंको कप न हो। भिल्लीके सिचा और जगह छुरा या हाथ पड़ जानेसे जच्चा और बच्चा दोनों मर सकते हैं।

#### चौथे कारएका इलाज।

- (४) श्रगर मिजाजकी गरमी श्रौर हवाकी गरमीसे वालकके होनेमें कठिनाई हो, तो उसका उचित उपाय करना चाहिये। यह ब्रात गरमीके होने श्रौर दूसरे कारणोंके न होनेसे सहजमें मालूम हो सकती है। हकीमोंने नीचे लिखे उपाय वताये हैं:—
- (क) वनफशाका तेल, लाल चन्दन श्रीर गुलाव,—इनको ज्ञाके पेट श्रीर पीठपर मलो।
  - ( ख ) खर-मिट्ठे श्रनारका रस, तुरंजवीनके साथ स्त्रीको विलाश्रो ।
- (ग) गरम चीजोंसे स्त्रीको वचास्रो। क्योंकि इस हालतमें गरमी करने वाले उपाय हानिकारक हैं। स्त्रीको ऐसी जगहमें रखो, जहाँ न गरमी हो और न सर्दी।

#### चन्द लाभदायक शिचायें।

जिस रोज वचा होनेके श्रासार माल्म हों, उस दिन ये काम करो:—

(क) वचा होनेके दो चार दिन रह जायँ तवसे,स्त्रीको नर्म श्रीर चिकने शोरवेका पथ्य दो। भोजन कम श्रीर हलका दो। शीतल जल, खटाई श्रीर शीतल पदार्थोंसे स्त्रीको वचाश्रो। किसी भी कारण से नीचेके श्रगोंमें सरदी न पहुँचने दो।

- (ख) जननेवालीका समका दाे, कि जब दर्द उठे तब हल्ला-गुल्ला मत करना, सन्तोष श्रीर सबसे काम लेना तथा पाँच पर ज़ोर देना, जिससे ज़ोरका श्रसर श्रन्दर पहुँचे।
- (ग) जब जननेके श्रासं नमूदार हों, स्त्रीको नहानेके स्थान या सोहरमें ले जाश्रो। बहुत सा गर्भ जल उसके सिर पर डालो श्रौर तेलकी मालिश करो। स्त्रीसे कहो, कि थोड़ी दूर चल-चल कर उकर वैठे।
- (घ) ऐसे समयमें दाईको इनमेंसे कोई चीज़ गर्भाशयके मुंद पर मलनी श्रीर लगानी चाहिये—श्रलसीके बीजोंका लुश्राब या तिलीके तेलका शीरा, बादामका तेल या मुर्गेकी चर्ची या बतख़की चर्ची वनफरोके तेलमें मिली हुई। गर्भाशय पर इनमेंसे कोई सी चीज़ मलने या लगानेसे बच्चा श्रासानीसे फिसल कर निकल श्राता है।
- (ङ) जब जरा-ज़रा दर्द उठे, तभी जनने वालीको मलमूत्र श्रादिसे निपट लेना चाहिये। श्रगर श्रजीर्ण हो, तो नर्म हुकनेसे मलको निकाल देना चाहिये।

नोट—ये सब उपाय बचा जनने वाली स्त्रियोंके लिये लाभदायक हैं। पर, जिनको बालक जनते समय कष्ट हुआ ही करता है, उनके लिये तो इनका किया जाना विशेष रूपसे परमावश्यक है।

#### शीघ्र प्रसव कराने वाले उपाय ।

- (१) "इलाजुल गुर्वा" में लिखा है—चकमक पत्थर कपड़ेमें लपेटकर स्त्रीकी रान पर बॉध देनेसे बचा श्रासानीसे हो जाता है। पर "तिब्बे श्रकबरी" में लिखा है—श्रगर स्त्री चकमक पत्थरका बॉयें हाथमें रखे, तो सुखसे बचा हो जाय। कह नहीं सकते, इनमेंसे कीन सी विधि ठीक है, पर चकमक पत्थरकी राय दोनोंने ही दी है।
- (२) घोड़ेकी लीद 'श्रीर कवूतरकी बीट पानीमें घोल कर स्त्री को पिला देनेसे वालक सुखसे हो जाता है।

(३) "तिव्वे अकवरी" और "इलाजुल गुर्वा" में लिखा है कि श्राठारह माशे अमलताशके छिलकोंका काढ़ा श्रीटाकर स्त्रीको पिला देनेसे वच्चा सुखसे हो जाता है। परीचित है।

नोट—कोई-कोई श्रमलताशके छिलकोंके काढेमें "शर्वत वनफशा या चर्नाका पानी" भी मिलाते हैं। हमने इन दोनोंके विना मिलाये केवल श्रमलताशके छिलकोंके काढेसे मिल्ली या जेर शौर बचा श्रासानीसे निकल जाते देखे हैं।

- (४) स्त्रीकी योनिमँ घोडेके सुमकी धूनी देनेसे वच्चा सुखसे हो जाता है।
- (५) योनिके नीचे काले या दूसरे प्रकारके सॉपांकी कॉचलीकी धूनी देनेसे वालक श्रीर जेर नाल श्रासानीसे निकल श्राते हैं। हकीम श्रक्वर श्रली साहव लिखते हैं, कि यह हमारा परीचा किया हुश्रा उपाय है। इससे बच्चा वगैर निश्चय ही फौरन निकल श्राते हैं, पर इस उपायसे एकाएकी काम लेना मुनासिय नहीं, प्योंकि इसके जहरसे यहुंघा वालक मर जाते हैं। हमारे शास्तोंमें भी लिगा है—

कटुतुम्ब्यहिनिर्माक कृतवेधनसर्वेषेः । कटुतेलान्वितेयांनेधृम पातयतेऽपराम् ॥

कड़वी तूम्बी, सॉपकी कॉचली, कड़वी तोरई और सरसो—इन सबको कड़वे तेलमें मिला कर,—योनिमें इनकी धूनी देनेसे अपरा या जेर गिर जाती है।

हमारी रायमें जव वचापेटमें मर गया हो, उसे काटकर निकालने की नौथत आ जावे, उस समय सॉपकी कॉन्चलीकी धूनी देना श्रच्छा है। क्योंकि इससे वचा जनने वालीको तो किसी तरहकी हानि होनी ही नहीं। श्रथवा वचा जीता-जागता निकल आवे, पर जेर या अपरा न निकले, तय इसकी धूनी देनी चाहिये। हॉ, इसमें शक नहीं कि, सॉपकी कॉचली जेर या मरे-जीते वचेको निकालनेमें है अकसीर। "तिब्ये श्रकवरी" में, जहाँ मरे हुए बचेको पेटसे निकालने 'का जिक्र किया गया है, लिखा है—सॉपकी काँचली श्रीर कबूतरकी बीट—इन देनोंका मिलाकर, योनिमें इनकी धूनी देनेसे बचा फीरन ही निकल श्राता है। श्रकेली साँपकी कॉचलीकी धूनी भी काफी है। श्रगर यह उपाय फेल हो जाय, मरा हुश्रा बचा न निकले, तो फिर दाईका हाथ डाल कर ही जेर या बचा निकालना चाहिये।

- (६) बावूनेके नौ माशे फूलोंका काढ़ा बना श्रौर छान कर, उसमें द माशे "शहद" मिला कर स्त्रीका पिला देनेसे बचा सुखसे हो जाता है।
- (७) वचा जननेवालीके बाँयें हाथमें "मकनातीसी पत्थर" रखने से वचा सुखसे हो जाता है। "इलाजुल गुर्वा" के लेखक महाशय -इस उपायका श्रपना श्राज़माया हुश्रा कहते हैं।

नोट-एक यूनानी निचग्टुमें जिखा है, कि चुम्बक पत्थरको रेशमी कपहेमें जपेट कर स्त्रीकी बाई जाँघमें बाँधनेसे बचा जल्दी श्रीर श्रासानीसे होता है।

चुम्बक पत्थरको अरबीमें हनरत "िमकनातीस" श्रीर फारसीमें 'सग श्राह-नरुवा' कहते हैं। यह मशहूर पत्थर लोहेको श्रपनी तरफ खींचता है। श्रगर शरीरके किसी भागमें सूई या ऐसी ही कोई चीज, जो लोहेकी हो, घुस जाय श्रीर निकालनेसे न निकले, तो वहाँ यही चुम्बक पत्थर रखनेसे वह बाहर श्रा जाती है।

- (=) "इलाजुल गुर्बा" में लिखा है—बचा जननेवालीका हींग खिलानेसे वच्चा सुखसे होता है। "तिब्बे श्रकबरी" में हींगका जुन्दे-चेदस्तरमें मिलाकर खिलाना ज़ियादा गुणकारी लिखा है।
- ( ६ ) योनिमें मनुष्यके सिरके वालोंकी धूनी देनेसे बच्च। जननेमें विशेष कष्ट नहीं होता।
- (१०) करिहारीकी जड़, रेशमके घागेमें बाँघ कर, स्त्री श्रपने वाँयें हाथमें बाँघ ले, तो बच्चा जनते समयका कष्ट व पीड़ा दूर हो जाय। परीचित है।
- (११) स्रजमुखीकी जड़ श्रीर पाटलाकी जड़ गर्भिणीके कंठमें आँघ देनेसे बच्चा सुखसे हो जाता है।

- (१२) पीपर और वचका पानीमें पीसकर और रेंडीके तेलमें मिला-कर, स्त्रीकी नाभिपर लेप कर देनेसे वचा सुखसे होता है। परीचित है।
- (१३) विजारिकी जड़ और मुलेठीका घीमें पीस कर पीनेसें बचा जुलसे पैटा होता है। परीचित है। कोई-कोई इसमें शहद भी मिलाते है। "वैद्यजीवन" में लिखा हैं:—

मध्वाज्ययप्टीमघुलुगमूल निर्पाय सूतं सुमुखी सुखेनेन । सुतडुलाम सितघान्यकल्कनाद्वमिर्गच्छाते गार्भेणीनाम ॥

जिस खीको वचा जनते समय श्रधिक कप्ट हो, उसे मुनेठी श्रीर विजेरि की जए—हन दोनोंको पानीमें पीस-वोज्ञ श्रीर गरम करके पिलानेसे वालक सुखसे हो जाता है। जिस गर्भवतीको कय जियादा होती हों, उसे धनियेका चूर्ण खाकर उत्परसे मिश्री मिला चाँवलोंका पानी पीना चाहिये।

- (१४) श्रादमीके वहुतसे वाल जलाकर राय करलो। फिर उस राखको गुलाव-जलमें मिलाकर वच्चा जननेवालीके सिरपर मलो। सुखसे वालक हो पडेगा।
- (१५) लाल कपडेमें थोड़ा नमक वॉधकर, वच्चा जननेवालीके वार्ये द्वाथकी तरफ लटका देनेसे, विना विशेष कप्रके सहजमे घच्चा हो पड़ता है।
- (१६) अगर वचा जननेवालीका भारी कष्ट हा, तो थाड़ी सी सॉपकी कॉचली उसके चूतड़ोंपर वॉध देा और उसकी यानिमें थाड़ी सी कॉचलीकी धूनी भी दे देा। परमात्मा चाहेगा ते। सहजमें वालक हो जायगा, कुछ भी तकलीफ न होगी।
- (१७) वारहसिंगेका सींग स्त्रीके स्तनपर वाँव देनेसे भी वचा सुखसे हो जाता है।
- (१८) गिद्धका पख बचा जनने वालीके पाँचके नीचे रख देनेसे भवा बड़ी श्रासानीसे हो जाता है।

- (१६) सरफोंकेकी जड़ बचा जननेवालीकी कमरमें बॉधनेसे वालक शीव्रही वाहर आ जाता है।
- (२०) जीते हुए साँपके दाँत स्त्रीके कठ या गलेमें लटका देनेसे बचा सुखसे होता है।
- (२१) इन्द्रायणकी जड़को महीन पीसकर श्रीर घीमें मिलाकर, योनिमें रखनेसे बचा सुखसे हो जाता है।

नोट-इन्द्रायणकी जड़ योंही योनिमें रखनेसे भी बातक बाहर छा जाता है। यह चीज इस कामके तिये अथवा गर्भ गिरानेके तिये श्रकसीरका काम करती है।

- (२२) गायका दूध श्राध पाव श्रीर पानी एक पाव मिलाकर स्त्रीको पिलानेसे तुरन्त वच्चा हो पड़ता है, कप्ट जरा भी नहीं होता।
- (२३) कागृज्पर चक्रव्यूह लिखकर स्त्रीको दिखानेसे भी बचा जल्दी होता है।
- (२४) फालसेकी जड़ श्रीर शालपर्णीकी जड़—इनको एकत्र पीसकर, स्त्रीकी नाभि, पेडू श्रीर भगपर लेप करनेसे बचा सुखसे होता है।
- (२५) किलहारीके कन्दको काँजीमें पीसकर स्त्रीके पाँवोंपर लेप करनेसे वचा सुख-पूर्व्वक होता है।
- (२६) तालमखानेकी जड़को मिश्रीके साथ चवाकर, उसकः रस गर्भिणीके कानमें डालनेसे बचा सुखसे होता है।

नोट—हिन्दीमें तालमखाना, संस्कृतमें कोकिलाच, बगलामें कुलियाखादा, कुले काँटी, मरहटीमें तालिमखाना थ्रीर गुजरातीमें एखरो कहते हैं।

- (२७) श्यामा श्रीर सुदर्शन-लताको पीसकर श्रीर उसमेंसे वत्तीस तोले लेकर स्त्रीके सिरपर रख दो। जब तक उसका रस पाँचों तक टपककर न श्रा जाय, सिरपर रखी रहने दो। इससे वच्छा सुख-पूर्विक होता है।
- (২८) चिरचिरेकी जड़को उखाड़कर, योनिमें रखनेसे बचाः सुखसे होता है।

नोद—चिरिचोको चिरिचरा, लटतीम श्रीर श्रीया-कहते हैं। संस्कृत में श्रमा नारी, विगलामें श्रमोग, नरहटीमें अवादी श्रीर गुजरातीमें श्रमेदो कहते हैं। इसके तो नेत्र है—(१) मफेट, श्रीर (२) लाल। यह संगलमें श्रपने-श्राप पैटा हो जाता है। बढ़े कमकी चीट है।

(२९) पार्ड़ी जड़को पीसकर योनिपर लेप करने या योनि मॅं रसनेसे वच्चा सुखसे हो जाना है।

नोट—पाड श्रोर पाठ हिन्ही नाम हैं। मस्क्रनमें पाठा वैगलामें श्राकनादि श्रोर मरहदीमें पहाड मूल कहते हैं।

(३०) श्रड्सेर्झ जड़को पीसकर योनिपर तेप करने या योनि मॅं रखनेसे वालक सुखसे होता है।

नोट—हिन्होंने श्रड्या, वामा श्रोर विसेंदा, वंगलाने वासक, मरहदीने श्रड्या श्रीर गुन्सर्नाने श्रड्यमी बहने हैं। द्रवाके कामने श्रड्योके परी श्रीर-पृत्त श्रोते हैं। मात्रा चार मागेकी हैं।

(३१) शालिपर्रींकी जड़को चाँचलाँके पानीमें पीसकर नाभि पेड़ श्रीर मनपर लेप करनेसे स्त्री बच्चा सुससे जनती है।

नोट—हिन्द्रीमें मिनवन सम्हनमें शालिपर्री वैतालमें शालपानि, मरहदी में मालबट श्रोर गुजरानीमें ममेनवो बहुते हैं ।

(३२) पाइके पचाँको स्त्रीके दूधमें पीसकर पीनेसे मृहगर्मकी व्ययासे स्त्री शीव्र ही निवृत्त हो जाती है, यानी श्रडा हुआ वच्चा निक्त आता है।

नोट-पाइके लिये पिछला नं० २६ का नोट देखिये।

- (३३) उत्तर दिशामें पैदा हुई ईसकी जड़ उखाड़कर, स्रीके वरावर डोरेमें वाँघकर, कमरमें वाँघ देनेसे सुससे वज्वा होता है।
- (३८) उत्तर दिशामें उत्पन्न हुए ताड़के बृजकी जड़को कमर में वाँघनेसे वच्चा सुखने पैड़ा होता है। वच्चा जननेवालीका पीड़ा नहीं होती।
- (३५) गायके मस्तककी हड्डीका जुच्चाके घरकी हनपर रखने मे स्त्री तन्कात सुख-पृब्वेक बच्चा जनती है।

नोट-मरी गायका सूखा मस्तक, जिसमें केवल हड्डी ही रह गई हो, बेना चाहिये।

- (३६) कड़वी तूम्बी, साँपकी कैंचली, कड़वी तोरई श्रीर सरसों—इनको कड़वे तेलमें मिलाकर, इनकी धूनी योनिमें देनेसे श्रपरा श्रर्थात् जेर गिर जाती है।
- (३७) प्रस्ताकी कमरमें भोजपत्र श्रौर गूगलकी धूनी देनेसे जेर गिर जाती श्रौर पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है।
- (३=) वालोंको उँगलीमें बाँधकर कराठ या मुँह्में घिसनेसे जेर श्रादि गिर जाती है।
- (३६) कलिहारीकी जड़ पीसकर हाथ या पाँवोंपर लेप करनेसे जेर श्रादि गिर जाती है।
- (४०) कूट, शालिघानकी जड़ और गोमूत्र,—इनको प्रकत्र मिलाकर पीनेसे निश्चय ही जेर आदि गिर जाते हैं।
- (४१) सरिवन, नागदौन श्रौर चीतेकी जड़ इनको बरावर-वरावर लेकर पीस लो। इसमेंसे ३ माशे चूर्ण गर्मिणीको खिलानेसे शीघ्र ही वच्चा होता श्रौर प्रसवमें पीड़ा नहीं होती।

नोट--नागदोन-नागदमन श्रीर विश्यारा हिन्दी नाम हैं। सस्कृतमें नाग-दमनी, वँगालामें नागदना, मरहटीमें नागदाण श्रीर गुजरातीमें कीपटो कहते हैं।

- (४२) मैनफलकी धूनी योनिके चारों श्रोर देनेसे सुखसे बचा हो जाता है।
- ( ४३ ) कलिहारीकी जड़ डोरेमें बाँधकर हाथमें बाँधनेसे सुख से बच्चा हो जाता है।
- ( ४४ ) हुलहुलकी जड़ डोरेमें बाँघकर हाथ या सिरमें बाँघने से शीवःही बालक हो जाता है। परीचित है।

नोट-स्रजमुखीकी जड़को ही हुलहुल कहते हैं। श्रद्गरेजीमें उसे संनेपता-वर (Sun flower) कहते हैं।

(४५) पोईकी जड़को सिलपर जलके साथ पीस कर, इसमें

तिलका तेल मिलाकर, उसे योनिके भीतर रखने या लेप करनेसे स्त्री ख़खसे वचा जनती है।

- (४६) किलहारीकी गाँउ पानीमें पीसकर अपने हाथपर लेप कर लो। जिस ख़ीको वचा जननेमें कष्ट हो, उसके हाथको अपने लेप लगे हुए हाथसे छूओ अथवा उस गाँउमें घागा पिरोकर स्त्रीके हाथ या पैरमें वॉघ दो। इस उपायसे वालक सुखसे हो जाता है। परीक्तित है।
- (४७) केलेकी गाँठ कमरमें वाँघो। इसके वाँघनेसे फौरन बचा होगा। ज्योंही वचा श्रीर जेर निकल खुके, गाँठको खोलकर फेंक हो। परीक्तित है।
- (४०) गेहूंकी सेमई पानीमें उवालो। फिर कपडेमें छान कर पानी निकाल लो। श्राध सेर सेमईके पानीमें श्राध पाव ताजा घी मिला लो। इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा पानी स्त्रीको पिलाश्रो। ज्योंद्दी पेट दुखना शुरू हो, यह पानी देना बन्द कर दो। जल्दी श्रीर सुखसे वच्चा जनानेको यह उपाय उत्तम श्रीर परीज्ञित है।
- (४६) कड़वे नीमकी जड़ स्त्रीकी कमरमें वॉधनेसे तुरन्त वचा हो जाता है। बच्चा हो चुकते ही जड़को खोलकर फेंक दो। परीचित है।
- ( ५०) काकमाचीकी जब् कमरमें वॉघनेसे सहजमें बालक हो जाता है। परीक्तित है।
- (५१) कसौंदीकी पत्तियोंका रस स्त्रीको पिलानेसे सुखसे वालक हो जाता है। परीचित है।

नोट-सस्कृतमें कासमई श्रीर हिन्टीमें कसेंादी कहते हैं। इसके पत्तीका रस कानमें डालनेसे कानमें धुसा हुआ डास या मच्छर मर जाता है।

(५२) त्म्बीकी पत्ती श्रौर लोध—इनको बरावर-वरावर लेकर, पीस लो श्रौर योनिपर लेप कर दो। इससे शीघ्र ही बालक हो जाता है। परीक्तित है। मोट—साथ ही बिजौरेकी जड़ श्रीर मुलहटीको पीस कर, शहद श्रीर घीमें मिलाकर स्त्रीको पिला दो। इन दोनों उपायोंके करनेपर भी क्या बचा जनने वाली को कष्ट होगा? इसे खिलाश्रो श्रीर शालिपर्णीकी जड़को चाँवलोंके पानीमें पीस कर स्त्रीकी नाभि, पेड़ू श्रीर योनिपर लेप कर दो। ये नुसखे कभी फेल नहीं होते।

- (५३) सुघा, इन्दु श्रौर समुद्र—इन तीन नामोंको जोरसे सुनाने से गर्भ जल्दी ही स्थान छोड़ देता है।
- (५४) ताङ्की जङ्, मैनफलकी जङ् श्रौर चीतेकी जङ्—इनके सेवन करनेसे मरा हुश्रा श्रौर जीता हुश्रा गर्भ श्रासानीसे निकल श्राता है। चक्रदत्त।
- (५५) "परंडस्य बनेः शको गंगातीरमुपागतः इतः पिबति पानीयं विशल्या गर्भिणी भवेत्।" इस मन्त्रसे सात बार पानीको मतरकर पिलानेसे गर्भिणीका शल्य नष्ट हो जाता है, यानी बच्चा सुख से हो जाता है। चकदत्त।
- (५६) "मुक्ताः पाशा विपाशाश्च मुक्ताः सूर्येण रश्मयः। मुक्ताः सर्वे भयाद्गर्भ पह्येहि मारिच स्वाहा।" इस च्यवन मन्त्रसे मतरे हुए पानीको पीनेसे स्त्री सुखसे बच्चा जनती है। चक्रदत्त-बंगसेन।

नोट—इन मत्रोंसे मतरा हुआ जल पिलाया जाय और कड़वी त्म्बी, साँपकी काँचली, कड़वी तोरई और सरसोंको बराबर बराबर लेकर और कडवे तेलमें मिलाकर इनकी स्त्रीकी योनिमें धूनी दी जाय तो सुखसे बालक होनेमें क्या शक है ? यह नुसखा जीते और मरे गर्भके निकालनेमें रामवाण है। परीचित है।

(५७) तीसका मन्त्र लिखकर, मिट्टीके शकोरेमें रखकर श्रीर धूप देकर वच्चा जनने वाली को दिखानेसे सुखसे बालक होता है। यह बात वैद्यरत श्रीर वंगसेन श्रादि श्रनेक प्रन्थोंमें लिखी है।

नोट-सीसका मत्र हमारी जिखी "स्वास्थ्यरचा" में मौजूद है।

( ५६ ) चोंटली यानी चिरमिटीकी जड़के सात दुकड़े श्रौर उसी के सात पत्ते कमरमें बाँधनेसे स्त्री सुखसे बच्चा जनती है।

- , '- (५६) पाढ़ और चिरिचरेकी-जड़ दोनोंको जलमें-पीसकर, योनिमें लेप कर देनेसे तत्काल वचा होता है।
- (६०) हाथ पैरके नाखूनों श्रीर नाभिपर सेहुँड़के दूधका लेप करनेसे स्त्री फौरन ही बचा जनती है।
- (६१) फालसेकी जड़ श्रीर शालपर्णीकी जड़को पीसकर योनि पर लेप करनेसे मृद्र गर्भवती स्त्री भी सुखसे वच्चा जनती है।
- (६२) कूट श्रौर तालीसपत्रको पानीके साथ पीसकर, कुल्थीके काढ़ेके साथ पिलानेसे सुखसे बच्चा होता है।
- (६३) वॉसकी जड़ कमरपर वॉधनेसे निश्चय ही सुखसे वालक होता है।
- (६४) घरके पानीमें घरका धूश्रॉ पीनेसे गर्भ जल्दी निक-लता है।

# ्रस्टा । स्टा हुत्रा बच्चा निकालने त्रीर है परा हुत्रा बच्चा निकालने त्रीर है गर्भ गर्भ गरानेके उपाय। ंस्टा । स्टा ।

# गर्भ गिराना पाप है।

भी भी गराना या हमल इस्कात करना ईश्वर और राजा— दोनोंके सामने महा पाप है। श्रगर राजा जान पाता है. श्री तो भारी दण्ड देता है और यदि राजाकी नज़रांसे मनुष्य वच भी जाता है, तो ईश्वरकी नज़रोंसे तो वच ही नहीं सकता। हमारी स्मृतियोंमें लिखा है, भ्रूणहत्या करने वाले को लाखों-करोड़ों घरसों तक रीरव नरकमें रहना होता है। यहाँ यम-दूत श्रपराधीको घोर-घोर कष्ट देते हैं। श्रतः ईश्वरसे डरनेवालोंको नृतो व्यभिचार करना चाहिये श्रीर न गर्भः गिराना चाहिये। एक पाप तो व्यभिचार है श्रीर दूसराः गर्भः गिराना। व्यभिचारसे गर्भ गिराना हज़ारों-लाखों गुना वढ़कर पाप है, क्योंकि इससे एक निदोंष प्राणीकी हत्या होती है। श्रगर किसी, तरह व्यभिचार हो ही जाय, तो भी गर्भको तो भूलकर भी न गिराना चाहिये। ज़रासी लोक-लजाके लिये इतना बढ़ाः पाप कमाना महामूर्खता है। दुनिया निन्दा करेगी, बुरा कहेगी, पर ईश्वर के सामने तो श्रपराधी न होना पड़ेगा।

हम हिन्दुओं में पॉच-पाँच या सात-सात और जियादा-से-ज़ियादा नौ दश बरसकी उम्रमें कन्याओं की शादी कर दी जाती है। इससे करोड़ों लड़िक्याँ छोटी उम्रमें ही विघवा हो जाती हैं। वे जानती भी नहीं, कि पुरुष-सुख क्या होता है। जब उनको जवानीका जोश श्राता है, कामदेव जोर करता है, तब वे व्यभिचार करने लगती हैं। पुरुष-सग करनेसे गर्भ रह जाता है। उस दशामें वह गर्भ गिराने में ही श्रपनी भलाई सममती हैं। श्रनेक स्त्री-पुरुष पकडे जाकर सज़ा पाते हैं, श्रनेक दे-लेकर बच जाते हैं श्रीर श्रनेकोंका पुलिसको पता ही नहीं लगता। हमारी रायमें, श्रगर विधवाश्रोंका पुनर्विवाह कर दिया जाय, तो यह हत्याएँ तो न हों।

श्रार्यसमाजी विधवा-विवाह पर ज़ोर देते हैं, तो सनातनी हिन्दू उनकी मसखरी करते श्रीर विधवा-विवाहको घोर पाप बतलाते हैं। पर उन्हें यह नहीं स्फता कि श्रगर विधवा-विवाह पाप है, तो भ्रूण-हत्या कितना बड़ा पाप है। भ्रूणहत्या श्रीर व्यभिचार उन्हें पसन्द है, पर विधवा-विवाह पसन्द नहीं !! जो स्त्रियाँ विधवा-विवाहके नामसे कानोंपर उँगली घरती हैं, इसका नाम लेना भी पाप समकती हैं, वे ही घोर व्यभिचार करती हैं। ऐसी घटनाएँ हमने श्रांखों से देखी हैं। हमारी ५० सालकी उम्रमें, हमने इस बातकी बारीकी से जॉच की, तो हमें यही साल्म हुआ कि हिन्दुओंकी सौ विधवाओंमें से तन्त्रे न्यभिचार करती हैं. पर द० फी सदीमें तो हमें जरा भी शक नहीं। हम कट्टर सनातन धर्मी श्रौरकृष्णके भक्त हैं, श्रार्थसमाजी नहीं, पर विघवा-विवाहके मामलेमें हम उनसे पूर्ण-तया सहमत हैं। हमने हर पहलूसे विचार करके एव धर्मशास्त्रका श्रनुशीलन श्रीर श्रध्ययन करके ही श्रपनी यह राय स्थिर की है। हमने कितनी ही विघवाश्रोंसे विघवा-विवाहपर उनकी राय भी ली, तो उन्होंने यही कहा, कि मर्द श्राप तो चार-चार विवाह करते है, पर स्त्रियाँ श्रगर श्रज्ञतयोनि भी हों, तो उनका पुनर्विवाह नहीं करते। यह उनका घोर अन्याय है। कामचेगको रोकना महा कठिन है। अगर ऐसी विधवाएँ व्यभिचार करें तो दोप-भागी हो नहीं सकतीं. हिन्दुर्श्नोंको श्रव लकीरका फकीर न होना चाहिये। विधवा-विवाह जारी करके हजारों पाप श्रीर कन्याश्रोंके श्रापसे वचना चाहिये। विधवा-विवाह न होनेसे हमारी हजारों लाखों विधवा वहन-वेटियाँ मुसलमानी हो गई। हम व्यभिचार पसन्द करें, भ्रूणहत्याको बुरा न समर्भे, अपनी स्त्रियोंको मुसलमानी वनते देख सकें, पर रोती विलपती विधवात्रोंका दूसरा विदाह होना श्रच्छा न समसें, हमारी इस समभकी विलहारी है। हमने नीचे गर्भ गिरानेके नुसखे इस ग्रजसे नहीं लिखे कि, व्यभिचारिणी विधवायें इन नुसर्खोंको सेवन करके गर्भ गिराचें, विलक्ष नेक स्त्रियोंकी जीवनरत्ताके लिए लिखे हैं।

### गर्भ गिराना उचित है।

हिकमतमें लिखा है, नीचेकी हालतमें गर्भ गिराना उचित है —

- (१) गिर्भणी कम-उम्र श्रौर नाजुक हो एव दर्द न सह सकती हो। यच्चा जननेसे उसकी जान जानेकी सम्भावना हो।
- (२) गर्भ न गिरानेसे स्त्रीके भयानक रोगों में फॅसनेकी सम्भावना हो।

(३) बचा जननेके दर्द चार दिनों तक रहें, पर बालक न हो, न तब समभाना चाहिये कि बचा पेटमें मर गया। उस दशामें गर्भिणी की जान बचानेके लिए फौरनसे पहले गर्भ गिरा देना चाहिये। श्रगर मरा हुश्रा बचा स्त्रीके पेटमें देर तक रहता है, तो उसे जहर चढ़ जाता श्रीर वह मर जाती है।

### पेटमें मरे श्रीर जीते बचेकी पहचान ।

श्रगर बालक पेटमें कड़ा पत्थरसा हो जाय, गर्भिणी करवट यदले तो वह पत्थरकी तरह इघरसे उघर गिर जाय, गर्भिणीकी नामि पहलेकी श्रपेचा शीतल हो जाय, छाती कमज़ोर हो जाय, श्राँखों की सफेदीमें स्याही श्रा जाय श्रथवा नाक, कान श्रौर सिर सफेद हो जाय, पर होंठ लाल रहें, तो समभो कि बच्चा मर गया। बहुत बार देखा है, जब पेटमें बच्चा मर जाता है, तब वह हिलता नहीं— पत्थर सा रखा रहता है, स्त्रीके हाथ-पाँव शीतल हो जाते हैं श्रौर श्वास लगातार चलने लगता है। इस दशामें गर्भ गिराकर ही गर्भिणीकी जान बचायी जा सकती है।

याद रखना चाहिये, जिस तरह मरे हुए बालक के देर तक पेट में रहनेसे स्त्रीके मर जानेका डर है, उसी तरह बच्चे के चारों श्रोर रहनेवाली भिक्षी, जेरनाल या श्रपराके देर तक पेटमें रहनेसे भी स्त्रीके मरनेका भय है।

नोट—यद्यपि हमने "प्रसव-विजम्ब-चिकित्सा" श्रीर "गर्भ गिरानेवाले योग" श्रालग-श्रालग शीर्पक देकर लिखे हैं, पर इन दोनों शीर्पकोंमें लिखी हुई दवाएँ एक ही हैं। दोनोंसे एक ही काम निकलता है। इनके सेवनसे बच्चा जल्दी होता तथा मरा बच्चा श्रीर मिल्जी या जेरनाल निकल श्राते हैं। ऐसे ही श्रवसरोंके लिए हमने गर्भ गिरानेवाले उपाय लिखे हैं।

# गर्भ गिरानेवाली नुसखे।

(१) गाजरके वीज, तिल श्रीर चिरोंजी—इन तीनोंको गुड़के साथ खानेसे निश्चय ही गर्भ गिर जाता है। "वैद्यरत्न"में लिखा है—

> गुजनस्य च विज्ञानि तिलकारविके श्रिपि । गुडेनमुक्तमेतत्तु गर्भ पातयाति ध्रुवम् ॥

(२) सोंह तीन माशे श्रीर लहसन पन्द्रह माशे टोनोंको पानीमें जोश देकर काढा वना लो। इस नुसखेके तीन दिन पीनेसे गर्भ गिर पवृता है। "वैद्य वल्लम" में लिखा है—

विश्वौपघात्पचगुर्ण रसोनकमुत्काल्य नारी त्रिदिनं प्रपाययेत । गर्भस्यापातः प्रभवेत्सुखेन योगोयमाद्यः काविहस्तिनामतः॥

(३) पीपर, पीपलामूल, कटेरी, निर्जुगडी श्रीर फरफेंटू—इन को वरावर-वरावर पॉच-पॉच या छै छै माशे लेकर कुचल लो श्रीर हॉडीमें पाव-सवा पाव जल डालकर काढ़ा वना लो। चौथाई जल रहने पर उतारकर छान लो श्रीर पीश्रो। इस नुसखेसे गर्भ गिर जाता है।

नोट-फरफेंद्रका द्सरा नाम इन्द्रायण है।

- (४) चिरमिटीका चार तोले चूर्ण जलके साथ तीन दिन पीने से गर्भ गिर जाता है।
- (पू) श्रलसीके तेलको श्रौटाकर, उसमें पुराना गुड़ मिला दो श्रौर स्त्रीको पिलाश्रो। इस नुसखेसे ३।४ दिनमें या जल्दी ही गर्भ गिर जाता है।
- (६) चार तोले अलसीके तेलमें "गृगल" मिलाकर श्रीटा लो श्रीर स्त्रीको पिताश्रो। इस नुसखेसे गर्भ श्रवश्य गिर जायगा।
  - (७) इन्द्रायणकी जङ् योनिमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है।
- ( = ) इन्द्रायणकी जड़की वत्ती वनाकर योनिमें रखनेसे भी गर्म गिर जाता है।

- (६) फिटकरी और बॉसकी छाल—इन दोनोंको श्रौटाकर काढ़ा कर लो। फिर इसमेंसे ३२ माशे काढ़ा नित्य सात दिन तक पीनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (१०) हज़ार-इस्पन्दके बीज खाने और बिलसाँके तेलमें कपड़ा भिगो कर योनिमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (११) हकीम लोग कहते हैं, अगर गर्भिणी बखुरमरियम पर पाँव रख दे, तो गर्भ गिर जाय।
- (१२) इन्द्रायणके पत्तोंका स्वरस निकाल कर, गर्भाशयमें पिचकारी देनेसे श्रीर इसी स्वरसमें एक अनका दुकड़ा भिगाकर योनिमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है। परीन्तित है।
- (१३) गावजुवाँकी जड़का स्वरस पिचकारी द्वारा गर्भाशयमें पहुँचाने या इसी स्वरसमें कपड़ेकी बत्ती भिगोकर गर्भाशयमें रखने से गर्भ गिर जाता है।
- (१४) दस माशे चूका-घास सिलपर पीसकर खानेसे फौरन ही गर्भ गिरता है।
- (१५) साढ़े दस माशे हींग और साढ़े दस माशे स्बी तुलसी— इन देानोंका मिला कर, सवेरे-शाम, "देवदार" के काढ़ेके साथ पीनेसे फीरन गर्भ गिरता है। यह एक खूराक दवा है।
- (१६) नौसादर ३५ माशे और छरीला १०॥ माशे लाकर रख लो। पहले छरीलेको पीसकर बहुत थोड़े पानीमें घोल दो।

इसके वाद नौसादरका महीन पीस कर छरीलेके पानीमें मिला दो श्रार छुहारेकी गुठली-समान बत्ती बनाश्रो। इस बत्तीको सारी रात गर्भाशयके मुँहमें रखो श्रीर दोनों जाँघोंका एक तकियेपर रखकर सो जाश्रो। इस उपायसे गर्भ गिर जायगा।

(१७) सॉपकी काँचलीकी धूनी योनिमें देनेसे गर्भ गिर जाता है। काले साँपकी काँचली श्रधिक गुणकारी है।

- (१=) अगर स्त्री गरम-मिजाज वाली हो और गर्भ निराना हो, तो ३३॥ माशे ख़तमी सिलपर पानीके साथ पीसकर, आघ सेर जलमें मिला दो और उसे पिला दो। इस दवासे वालक फिसल कर निकल पडेगा।
- (१६) सत्तर माशे तिल कृट कर २४ घएटों तक पानीमें भिगो रखो। सवेरे ही कपडेमें छान कर उस पानीका पीलो। इस नुसख़ें से वालक फिसल कर निकल श्रावेगा।
- (२०) जहली पेदिना, खङ्काली लकड़ी, तुर्की अगर, कड़वा कूट, तज, अजवायन, पेदिना, दोनों तरहके मरुवे, नाकरून घास के वीज, मेथी, पहाड़ी गन्दना, काली कॉप, उदिवल्सों और तगर—सवके। वरावर-वरावर लेकर एक वडे घडेमें औटाकर काढ़ा कर लो। फिर उस काढ़ेके। एक टव या गहरे और चौडे वर्तनमें भर दे। और उस काढ़ेमें स्त्रीके। विठा दे।, गर्भ गिर जायगा। जब गर्भ गिर जाय, ग्गल, जुफा, हुमुल, सातरा, अलेकुल-वतम और राई—इनमेंसे जो-जो चीज़ मिलें, उनके। आगपर डाल-डालकर गर्भाशय की घूनी दो। इस उपायसे रज गिरता रहेगा—गाढ़ा न होने पावेगा।
- (२१) इन्द्रायणका गृदा, तुतलीकं पत्ते श्रौर कृट—इनकेा सात-सात माशे लेकर, महीन पीस लेा श्रौर वैलके पित्तेमें मिलाकर नाभिसे पेडू श्रौर यानि तक इसका लेप कर देा, गर्म गिर जायगा।
- (२२) इन्द्रायणके स्वरसमें रूईका फाहा भिगाकर यानिमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (२३) कडवे तेलमें साबुन मिलाकर, उसमें कईका फाहा भिगाकर, गर्भाशयके मुँहमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (२४) कड़वी नारई वीजों समेत पानीके साथ सिलपर पीस-कर, नाभिसे येनि तक लेप करने श्रीर इसीमें एक रूईका फाहा भिगोकर गर्भाशयमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है।

4

- (२५) मुरमकी गुड़में लपेटकर खाने श्रौर परवल पीसकर शाफा करनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (२६) बथुएके बीज १॥ तोले लाकर, श्राघसेर पानीमें डाल कर काढ़ा बनाओ। जब श्राघा पानी रह जाय, उतारकर कपडेमें छान लो श्रीर पिलाश्रो। इस नुसखेसे श्रवश्य गर्भ गिर जाता है। बहुत उत्तम नुसख़ा है।
- (२७) साढ़े चार माशे श्रश्नान पीस-कूट श्रीर छानकर फाँकने से गर्भ गिर जाता है।
- (२८) सहँजनेकी छोल श्रीर पुराना गुड़-इनको श्रीटाकर पीने से गर्भ गिर जाता श्रीर जेरनाल या फिल्ली श्रादि निकल श्राते हैं।
- (२६) जङ्गली कवृतरकी बीट श्रौर गाजरके बीज बराबर-वरावर लेकर, श्रागपर डाल-डालकर, योनिको धूनी देनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (३०) ऊँटकटारेकी जब् पानीके साथ सिलपर पीसकर पेट पर लेप करनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (३१) गुड़हलके फूल जलके साथ पीसकर, नाभिके चारों तरफ लेप करनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (३२) गंधक, मुरमको, हींग और गूगल, इन चारोंको महीन पीसकर, आगपर डाल-डालकर गर्भाशयको धूनी देनेसे गर्भ गिर जाता है। अगर इनमें वैलका पित्ता भी मिला दिया जाय, तब तो कहना ही क्या?
- (३३) घोड़ेकी लीद योनिके सामने जलाने या घूनी देनेसे जीते दुए और मरे हुए वच्चे फीरन निकल आते हैं।
  - (३४) अनारकी छोलकी घूनी योनिमें देनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (३५) निहार मुँह या ख़ाली-कलेजे दश माशे शोरा खानेसे गर्भ गिर जाता है।

- -( ३६ ) श्रारण्डकी नरम टहनीको रेंडीके तेलमें भिगोकर गर्भा-शयके मुखमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (३७) गधेके खुर श्रीर उसीके गूकी गर्भाशयको घूनी देनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (३८) मेथी, इल्दी और फिटकरी वीस-वीस माशे, त्तिया दस माशे और भड़भूँजेके छप्परका घूआँ दस माशे—इन सवको पानीके साथ पीसो और वत्ती बना लो। पहले गर्भाशयके नर्म करनेको उसमें घी और पोदीनेकी पट्टी रखो। इसके वाद सवेरे-शाम ऊपरकी वत्ती गर्भाशयके मुखमें रख दो, गर्भ गिर जायगा।

जव गर्भ गिर जाय, धीमें फाहा भिगोकर गर्भाशयमें रख दो। इससे पीड़ा नष्ट हो जायगी। साथ ही गोखरू ६ माशे, खरवूजेंके बीज १ तोले श्रीर सींफ १ तोलेंको श्रीटाकर छान लो श्रीर मिश्री मिलाकर स्त्रीको पिला दे।। इसके सिवा श्रीर कुछ भी खानेंको मत दे।। पानीके वदलेंमें, कपासकी हरी, काली श्रीर वॉसकी हरी गॉठ प्रत्येक श्रस्सी-श्रस्सी माशे लेंकर पानीमें श्रीटा लो श्रीर इसी पानी को पिलाते रहे।। जिस स्त्रीके पेटसे मरा हुश्रा वच्चा निकलता है, उसे यही पानी पिलाते हैं श्रीर खानेको कई दिन तक कुछ नहीं देते। कहते हैं, इस जलके पीनेसे ज़हर नहीं चढ़ता।

- (३६) गाजरके वीज, मेथीके वीज श्रौर सोयेके वीज— तीनों छ्य्यीस-छ्य्यीस माशे लेकर, देा सेर पानीमें श्रौटाश्रो । जव-श्राधा पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लें। इस नुसखेके कई दिन पीनेसे गर्भ गिर जाता है।
- (४०) पत्तुत्रा, विपत्तपरेकी जड़, तृतिया, खिरनीके वीज श्रौर महुएके वीज,—वरावर-वरावर लेकर कूट-पील ले। फिर पानीके साथ सिलपर पीसकर वत्ती वना ले। श्रीर उसे गर्भाशयमें रखे।

् इस तरह सवेरे-शाम कई दिन तक ताज़ा बत्ती रखनेसे गर्भ गिर जाता है। परीक्तित है।

(४१) श्ररणडकी कली २० मांशे, पलुश्रा ४ माशे श्रीर खिरनीके बीजोंकी गिरी ४ माशे—इन सबको पानीके साथ महीन पीसकर बत्ती बना लो श्रीर गर्भाशयमें रखो। सबेरे-शाम ताजा बत्ती रखनेसे २।३ दिनमें गर्भ गिर जाता है।

(४२) श्रखरोटकी छाल, बिनौलेकी गिरी, मूलीके बीज, गाजर के बीज, सोयेके बीज, श्रौर कलोंजी—इनको वरावर-वरावर लेकर जौकुट कर लो। फिर इनके वज़नसे दूना पुराना गुड़ ले लो। सबको मिलाकर हाँडीमें पानीके साथ श्रौटा लो। जब तीसरा भाग पानी रह जाय, उतारकर पी लो। इस जुसखेसे गर्भ गिर जाता है। परीचित है।



अभ्याद्ध गर्भ योनिके मुँहपर श्राकर श्रड़ जाता है, उसे "मूढ़ गर्भ" हैं जी। हैं अभ्याद्ध कहते हैं। "भावप्रकाश" में लिखा हैः—

> मूढः करोाति पवनः खलु मूढगर्भ । शूलच योनि जठरादिषु मूत्रसंगम् ॥

श्रपने कारणोंसे कुपित हुई—कुिएठत वालवाली वायु, गर्भाशय में जाकर, गर्भकी गित या वालको रोक देती है, साथ ही योनि श्रौर पेटमें श्रुल वलाती श्रौर पेशाबको वन्द कर देती है।

खुलासा यह कि, वायुके कुपित होनेकी वजहसे गर्भ योनिके

मुँहपर श्राकर श्रद्ध जाता है, न वह भीतर रहता है श्रीर न वाहर, इससे जनने वाली स्त्रीकी जिन्दगी ख़तरेमें पढ़ जाती है। कोई कहते में हैं, वह गर्भ चार प्रकारसे योनिमें श्राकर श्रद्ध जाता है श्रीर कोई कहते हैं, वह श्राठ प्रकारसे श्रद्ध जाता है। पर यह वात ठीक नहीं, वह श्रतेक तरहसे योनिमें श्राकर श्रद्ध जाता है।

### मूढ़ गर्भकी चार प्रकारकी गतियाँ।

- (१) जिसके हाथ, पाँच श्रौर मस्तक योनिमें श्राकर श्रदक जाते हैं वह सूढ गर्भ कीलके समान होता है, इसलिये उसे "कीलक" कहते हैं।
- (२) जिसके दोनों हाथ श्रीर दोनों पॉच वाहर निकल श्राते हैं श्रीर वाक़ी शरीर योनिमें श्रटका रहता है, उसे "प्रतिखुर" कहते हैं।
- (३) जिसके दोनों हाथोंके यीचमें होकर सिर वाहर निकल आता है और वाक़ी शरीर योनिमें श्रटका रहता है, उसे "वीजक" कहते हैं।
- (४) जो दरवाजेकी आगलकी तरह, योनि-द्वार पर आकर अटक जाता है, उसे "परिघ" कहते है।

### मूढ़ गर्भकी आठ गति।

- (१) कोई मूढ़ गर्म सिरसे योनि-द्वारको रोक लेता है।
- (२) कोई मूढ गर्भ पेटसे योनि-द्वार रोक लेता है।
- (३) कोई कुवडा होकर, पीठसे योनिझरको रोक लेता है।
- (४) किसीका एक हाथ वाहर निकल आता और वाकी शरीर योनिद्वारमें अटका रहता है।
- (४) किसीके दोनों हाथ वाहर निकल आते हैं, वाक़ी सारा शरीर योनिद्वारमें अद जाता है।

- (६) कोई मूढ़ गर्भ श्राड़ा होकर योनिद्वारमें श्रड़ा रहता है।
- (७) कोई गर्दनके ट्रट जानेसे, तिर्छा मुँह करके योनिद्वारका रोक लेता है।
- ( ८ ) कोई मूढ़ गर्भ पसितयोंका फिराकर योनि-द्वारमें श्रटका रहता है।

# सुश्रुतके मतसे मूहगर्भकी त्राठ गति।

- (१) कोई मूढ़ गर्भ दोनों साथलों से योनिके मुखर्मे आता है।
- (२) कोई मूढ़ गर्भ एक साथल—जाँघसे कुवड़ा होकर दूसरी साथलसे योनिके मुँहमें आता है।
- (३) केाई मूढ़गर्भ शरीर श्रौर साथलका कुबड़े करके कुलोंसे श्राड़ा हाकर, यानिद्वारपर श्राता है।
- (४) कोई मूढ़ गर्भ श्रपनी छाती, पसली श्रौर पीठ इनमेंसे किसी एकसे योनिद्वारका ढककर श्रटक जाता है।
- (प्) कोई मूढ़ गर्भ पसिलयों श्रीर मस्तकको श्रड़ाकर एक हाथ से योनिद्वारको रोक लेता है।
- (६) के हैं मूढ़ गर्भ श्रपने सिरके। मेा इकर देनों हाथोंसे ये। निद्वारके। रोक लेता है।
- (७) केाई मूढ़ गर्भ अपनी कमरकेा टेढ़ी करके, हाथ, पाँव श्रीर मस्तकसे योनिद्वारमें श्राता है।
- ( म ) केाई मूढ़ गर्भ एक साथलसे येानिद्वारमें श्राता श्रौर दूसरीसे गुदामें जाता है।

## श्रसाध्य मूढ़गर्भ श्रौर गर्भिणीके लच्छा।

जिस गर्भिणीका सिर गिरा जाता हो, जो श्रपने सिरके। ऊपर न उठा सकती हो, शरीर शीतल हो गया हो, लज्जा न रही हो, कोखमें नीली-नीली नसें दीखती हों, वह गर्भका नष्ट कर देती हैं श्रीर गर्भ उसे नष्ट कर देता है।

### सृतगर्भके लच्ला।

1

मृढ गर्भकी दशामें वचा जीता भी होता है श्रीर मर भी जाता है। श्रगर मर जाता है, तो नीचे लिखे हुए लज्ञण देखे जाते हैं.—

- (१) गर्भ न तो फड़कता है और न हिलता-जलता है।
- (२) जननेके समयके द्दें नहीं चलते।
- (३) शरीरका रग स्याही-माइल-पीला हो जाता है।
- (४) श्वासमें वद्वू स्राती है।
- (५) मरे हुए वचेके सूज जानेके कारण ग्रूल चलता है।

नोट—वगसेनने पेटपर स्जन होना श्रौर भाविमश्रने शूल चलना लिखा है। तिन्ये प्रकवरीमें लिखा है, श्रगर पेटमें गति न जान पढे, वच्चा हिलता-डोलता न मालूम पढ़े, पत्थर सा एक जगह रखा रहे, खीके हाथ पाँव शीतल हो गये हों श्रौर साँस लगातार श्राता हो, तो वालकको मरा हुश्रा समको।

### पेटमें वचेके मरनेके कारण।

गर्भके पेटमें मर जानेके यों तो वहुतसे कारण हैं, पर शास्त्रमें तीन कारण लिखे हैं:—

(१) श्रागन्तुक दुःख । (२) मानसिक दुःख । (२) रोगोंका दुःख ।

खुलासा यह है कि, महतारीके प्रहार या चोट श्रादि श्रागन्तुक कारणोंसे श्रीर शोक-वियोग श्रादि मानितक दुःखोंसे तथा रोगोंसे पीढ़ित होनेके कारण गर्भ पेटमें ही मर जाता है। वहुतसे श्रहानी सातवें, श्राठवें श्रीर नवें महीनोंमें या वच्चा होनेके हो चार दिन पहले तक मैथुन करते हैं। मैथुनके समय किसी बातका ध्यान तो रहता नहीं, इससे बालकको चोट लग जाती और वह मर जाता है। इसी तरह और किसी वजहसे चोट लगने या किसी इप्ट मित्र या प्यारे नातेदारके मर जाने अथवा धन या सर्वस्व नाश हो जानेसे गर्भवतीके दिलपर चोट लगती है और इसके असरसे पेटका बचा मर जाता है। इसी तरह शरीरमें रोग होनेसे भी बचा पेटमें ही मर जाता है। पेटमें बच्चेके मर जानेसे, उसका बाहर निकलना किटन हो जाता है और स्त्रीकी जानपर आ जाती है।

श्रीर श्रन्थोंमें लिखा है—श्रगर गर्भवती स्त्री वातकारक श्रन्नपान सेवन करती है एवं मैथुन श्रीर जागरण करती है, तो उसके योनि-मार्गमें रहने वाली वायु कुपित होकर, ऊपरको चढ़ती श्रीर योनिद्वार को वन्द कर देती है। फिर भीतर रहने वेंाली वायु गर्भगत बालकको पीड़ित करके गर्भाशयके द्वारको रोक देती है, इससे पेटका बचा श्रपने मुँहका साँस एक जानेसे तत्काल मर जाता है श्रीर हृदयके उपरसे चलता हुश्रा साँस—गर्भिणीको मार देता है। इसी रोगको 'योनिसंवरण' रोग कहते है।

नोट—बादी पदार्थ खाने-पीने, रातमें जागते श्रीर गर्भावस्थामें मैशुन करने से योनि-मार्ग श्रीर गर्भाशयका वायु कुपित होकर 'योनि-सवरण' रोग करता है। इसका नतीजा यह होता है कि, पेटका बचा श्रीर माँ दोनों प्राणोंसे हाथ धो बैठते है, श्रत गर्भवती श्चियोंको इन कारणोंसे बचना चाहिये।

### गर्भिणीके और असाध्य लच्ण ।

जिस गर्भिणीको योनि-सवरण रोग हो जाता है—जिसकी योनि सुकड़ जाती है, गर्भ योनिद्वारपर श्रटक जाता है, कोखोंमें वायु भर जाता है, खॉसी श्वास उपद्रव पैदा हो जाते हैं—श्रथवा मकल ग्रूल उठ खड़ा होता है, वह गर्भिणी मर जाती है।

नोट-पद्यपि प्रस्ता स्त्रियोंको मक्त शूल होता है, गर्भिणी स्त्रियोंको नहीं, तो भी सुश्रुतके मतसे जिसके बच्चा न हुआ हो, उसको भी मक्तलशूल होता है।

# मूढ़गर्भ-चिकित्सा । यहुगर्भ निकालनेकी तरकीवें।

"खुश्रत"में लिया है, मूहगर्भका शहय निकलनेका काम जैसा कठिन है वैसा श्रोर नहीं है, क्योंकि इसमें योनि, यकृत, प्लीहा, श्रॉतों के विवर श्रीर गर्भाशय इन स्थानोंको टोह टोह या जॉच जॉच कर वैद्यको श्रपना काम करना पढ़ता है। भीतर-ही भीतर गर्भको उक्त साना, नीचे सरकाना, एक स्थानसे दूसरे स्थान पर करना उपाढ़ना, छेदना, काटना, द्वाना श्रीर सीधा करना—ये सब काम एक हाथसे ही करने पढ़ते है। इस कामको करने-करते गर्भगन वालक श्रीर गर्भिणीकी मृत्यु हो जाना सम्भव है। श्रन मूट गर्भको निकालनेसे पहले वैद्यको देशके राजा श्रथवा स्थीके पतिसं पूँछ श्रीर सुनकर इस काममें हाथ लगाना चाहिये। इसमें बढ़ी बुद्धिमानी श्रीर चतुराई की जरूरत है। जरा भी चूकनेसे वालक या माता श्रथवा दोनों मर सकते हैं। इसीसे "वगसेन"में लिया हैं—

गर्भस्य गतयश्चित्रा जायन्तेऽनिलकोपत । तत्राऽनल्पमतिर्वेद्यो वर्त्तते मातिपूर्वजम् ॥

वायुके कोपसे गर्भको श्रनेक प्रकारकी गति होती है। इस मीके पर वैद्यको खूव चतुराईसे काम करना चाहिये।

> याभि सकटकालेऽपि वहवयो नार्य प्रसापिता । सम्यगुलच्घ यशस्तास्तु नार्य कुर्युरिमा कियाम् ॥

जिसने ऐसे सकट-कालमें भी श्रनेक छियांको जनाया हो श्रोर इस काममें जिसका यश फेल ग्हा हो, ऐसी टाईके। यह काम करना चाहिये।

(१) श्रगर गर्भ जीता हो, तो दाईकाे श्रपने हाथमें घी लगाकर, योनिके भीतर हाथ डालकर, युक्तसे गर्भको वाहर निकाल लेना चाहिये।

- (२) श्रगर मूढ़ गर्भ मर गया हो, तो शस्त्रविधि या श्रस्तर-चिकित्साको जानने वाली, हलके हाथ वाली, निर्भय दाई गर्भिणीकी योनिर्मे शस्त्र डाले।
- (३) अगर गर्भमें जान हो, तो उसे किसी हालतमें भी शस्त्रसे न काटना चाहिये। अगर जीवित गर्भ काटा जाता है, तो वह आप तो मरता ही है, साथ ही माँको भी मारता है। "सुश्रुत" में लिखा है:—

सचेतनं च शस्त्रेण न कथचन दारयेत्। दीर्यमाणोहि जननीमात्मान चैव घातयेत्॥

छगर जीता हुआ बालक गर्भमें रुका हुआ हो, तो उसे किसी दशामें भी न काटना चाहिये। क्योंकि उसके काटनेसे गर्भवती और बालक दोनों मर जाते हैं।

- (४) श्रगर गर्भ मर गया हो, तो उसे तत्काल बिना विलम्ब शस्त्रसे काट डालना चाहिये। क्योंकि न काटने या देरसे काटनेसे मरा हुश्रा गर्भ माताका तत्काल मार देता है। "तिब्बे श्रकबरी" में भी लिखा है,—श्रगर बालक पेटमें मर जाय श्रथवा बालक तो निकल श्रावे, पर भिल्ली या जेर रह जाय तो सुस्ती करना श्रच्छा नहीं। इन दोनोके जल्दी न निकालनेसे मृत्युका भय है।
- (५) गर्भगत बालक जीता हो, तो उसे जीता ही निकालना चाहिये। अगर न निकल सके तो "सुश्रुत" में लिखे हुए "गर्भमोच्च मन्त्र" से पानी मतर कर, बच्चा जननेवालीका पिलाना चाहिये। इस मन्त्रसे मतरा हुआ पानी इस मौकेपर अच्छा काम करता है, रुका हुआ गर्भ निकल आता है। वह मन्त्र यह है:—

मुक्ताः षोशर्विपाशाश्च क्ताः सूर्येश रश्मयः । मुक्ताः सर्व भयाद्गर्भ एह्योहि माचिरं स्वाहा ॥

इस मन्त्रको "च्यवन मन्त्र" कहते हैं। इस मन्त्रसे श्रभिमन्त्रित किये हुए जलके पीनेसे स्त्री सुखसे जनती है। नोट—यह मत्र सुश्रुतमें है। उसमे पक्षदत्त प्रनृति प्रनेक प्रन्थकारोंने जिया है। मालूम होता है, यह मत्र काम देता है। एमने तो कभी परीक्षा नहीं की। हमारे पाठक इसकी परीक्षा खबरम करें।

- (६) जहाँ तक हो, श्रद्धके हुए गर्भको उत्तरी उतायों यानी यानि
  में धूनी देकर, कोई दवा गले या मन्तक प्रभृतिवर लगा या रगकर
  निकालें। हमने ऐसे श्रनेक उताय "प्रराव विलम्य चिकिनना" में
  लिखे हे। जब उनमेंसे कोई उताय काम न दं, तब "श्रस्त चिकिन्मा"
  का श्राश्रय लेना ही उचिन हे। पर इस काममें देर करना हिंसा
  करना हे। "वास्पट्ट" में लिया ह,—श्रगर गर्भ श्रद्ध जाये तो नीचे
  लिखे उतायोंसे काम लो—
  - (क) काले सॉवकी कॉचलीकी यानिमें धृनी है।।
  - ( ख ) काली मूसलीकी जडका हाथ या परमें वॉबा ।
  - (ग) ब्राह्मी और कलिहारीका धारण कराणी।
  - (घ) गर्भिणीके सिरपर शृहरका दृध लगायो।
  - (ट) वालोके। ऋँगुलीमें बॉधकर, रत्रीके ताल या कटके। विस्ती।
- (च) भोजपत्र, किलहारी, तृम्त्री, सॉपकी कांचली. कुट छीर सरसों—इन सबके। मिलाकर योनिम इनकी धूनी हो छीर इन्होंका पीस कर योनिपर लेप करे।

खगर इन उपायोसे गर्भ न निकले खीर मन्त्र भी फुछ काम न दे, तब राजासे पृछकर खोर पिनसे मजूरी लेकर गर्भका यन्नसे निकाला।

सेमलके निर्यासमें घी मिलाकर द्यायका चिकना करे। छोर इसी के। योनिमें भी लगाछो। इसके वाद, अगर गर्भ न निकलता दीगे, तो द्याथसे निकाल लो।

श्रगर द्वाथसे न निकल सके, तो मरे हुए गर्भ श्रीर शल्यतन्त्रके। जानने वाला वैद्य, साध्यासाध्यका विचार करके, धन्वन्तरिके मतसे, उस गर्मके। शस्त्रसे काटकर निकाले। अगर चोट वगैरः लगनेसे स्त्री मर जाय श्रीर उसकी कोखमें गर्भ फड़के, तो वैद्य स्त्रीको चीरकर बालकको निकाल ले।

श्रगर स्त्री जीती हो श्रौर गर्भ न निकलता हो, तो वैद्य गर्भाशय को बचाकर श्रौर गर्भिणीकी रत्ता करके, एक साथ फुरतीसे शस्त्र चलानेमें दत्त वैद्य चतुराईसे काम करे। ऐसा वैद्य धन-धान्य मित्र श्रौर यशका भागी होता है।

"सुश्रुत" में लिखा है,—श्रगर बालक गर्भमें मर जाय, तो वैद्य उसे शीघ्र ही जैसे हो सके साबत ही निकाल ले। विद्वान् वैद्यकी इसमें दो घड़ीकी भी देर करना उचित नहीं, क्योंकि गर्भमें मरा हुआ बालक शीघ्र ही माताको मार डालता है।

वैद्यको श्रस्त्रसे काम लेते समय मडलाग्र नामक यत्रसे काम लेना चाहिये। क्योंकि इसकी नोक श्रागेसे तेज़ नहीं होती, पर वृद्धिपत्र यन्त्रसे काम न ले, क्योंकि इस श्रीजारकी नोक श्रागेसे तेज़ होती है। इससे गर्भवतीकी श्रांतें श्रादि कटकर मर जानेका भय है। हाँ, इस चीरफाड़के काममें वही हाथ लगावे, जिसे मनुष्य-श्ररीरके भीतरी श्रगोंका पूरा ज्ञान हो।

लिख आये हैं, कि जीता हुआ बालक गर्भमें रुका हो, तो उसे कदाचित भी शस्त्रसे न काटना चाहिये, क्योंकि जीते बालकको काटनेसे बालक और मॉ दोनों मर जाते हैं।

गर्भमें बालक मर गया हो, तो वैद्य स्त्रीको मीठी मीठी हितकारी बातों से समक्ता कर, मडलाम शस्त्र या श्रॅंगुली शस्त्र से बालकका सिर विदारण करके, खोपड़ीको शंकु पकड़ कर श्रथवा पेटको पकड़ कर श्रथवा कोखसे पकड़ कर बाहर खींच ले। श्रगर सिर छेदनेकी जरूरत न हो, यदि गर्भका सिर योनिके द्वारपर ही हो, तो उसकी कनपटी या गडस्थलको पकड़ कर उसे खींच ले। यदि कन्धे हके हों, तो कन्धोंके पाससे हाथोंको काटकर निकाल ले।

श्रगर गर्भ मणककी तरह श्राष्ट्रा हो या पेट एचासे फूला हो, तो पेटको बीरकर, श्रॉतें निकाल कर,शिथिल हुण्गर्भको वाहर पींचले। जो कुले या साथल श्रटके हों, तो कुलोंको काट कर निकाल ले।

मरे हुए गर्भके जिस-जिस अगको वैद्य मथे या छेदे या चीरे, उन्हें अच्छी तरहसे काट-काट कर वाहर निकाल ले। उनका कोई भी अश भीतर न रहने दे। काटने और निकालने समय एव पीछे भी चतुराईसे खीकी रक्षा करे।

गर्भ निकल श्राये, पर श्रपरा या जेंग श्रयवा श्रोलनाल न निकले, तो उसे काले सॉपकी कॉचलीकी धूनी देकर या उधर लिंगे हुए लेप चगैरः लगाकर निकाल लें। श्रगर इस तरह न निकल, तो हाथमें तेल लगा कर हाथसे निकाल लें। पस्त्राडे मलनेंने भी जेंग निकल श्राती है। ऐसे समयमें टार्ट स्त्रीको हिलाये, उसके कन्यों श्रीर पिंडलियोंको मले श्रीर योनिमं स्तृच नेल लगांच।

### अपरा या त्रोलनाल न निकलनेमे हानि ।

वचा हो जानेपर ग्रगर जैर या ग्रम्पर न निकले, नो वह श्रम्पर दर्द चलाती, पेट फुलाती श्रार ग्रग्निका मन्दी करती है।

### जेर निकालनेकी तरकीवें।

श्रॅगुलीमें वालवॉघकर, उससे कट घिसनेसे शम्यर गिर जाती है। सॉपकी कॉचली, कड़वी त्रमी, कड़वी तोगई श्रीर सरमों—रन्हें एकत्र पीसकर श्रीर सरसोंके तेलमें मिला कर, योनिके चारी श्रीर धूनी देनेसे श्रम्वर गिर जाती है।

प्रस्ताके द्वाथ और पाँचके तलवोषर कलिटारीकी जडका फल्क लेप करनेसे जेर गिर जाती है।

चतुर दाई श्रपने दाथकी श्रॅगुलियोंके नरा कीटकर, दायमें धी लगाकर, धीरे-घीरे दाथकी योनिमें डालकर श्रम्यरकी निकाल ले।

जब मरा हुआ गर्भ और श्रोलनाल दोनों निकल श्रावें तय,

दाई स्त्रीके शरीरपर गरम जल सींचे, शरीरपर तेलकी मालिश करें श्रीर योनिकों भी घी या तेलसे खुपड़ दें।

### वक्तव्य।

यहाँ तक हमने मूढ़गर्भ-सम्बन्धी साधारण बातें लिख दी हैं। यह विद्या—वीरफाड़की विद्या—बिना गुरुके सामने सीखे आ नहीं सकती। यद्यपि "सुश्रुत" में चीरफाड़के श्रीजारों श्रीर उनके चलानेकी तरकी वें विस्तारसे लिखी हैं। पहले के वैद्य ऐसे सब श्रीज़ार रखते थे श्रीर चीरफाड़का श्रभ्यास करते थे। पर श्राजकल, जबसे इस देशमें विदेशी राजा श्रॅगरेज श्राये, यह विद्या उड़ गई। डाकृरोंने इस विद्यामें चरमकी उन्नति की है, श्रतः जिन्हें मूढ़गर्भको श्रस्त-चिकित्सासे निकालना सीखना हो, वे किसी सरजरी के स्कूलमें इसे सीखे। कोई भी वैद्य विना सीखे-देखे चीरफाड़ न करे। हाँ, दवाशों के ज़ोरसे काम हो सके, तो वैद्य करे।

### बाद्की चिकित्सा।

पीपर, पीपरामूल, सोंठ, बड़ी इलायची, हीग, भारंगी, श्रजमोद, वच, श्रतीस, रास्ना श्रीर चव्य—इन सबको पीसकूटकर छान लो। इस चूर्णको गरम पानीके साथ स्त्रीको खिलाना चाहिये।

दोषोके निकालने और पीड़ा दूर होनेके लिये, इन्हीं पीपर आदि दवाओंका काढ़ा बनाकर, और उसमें घी मिलाकर प्रस्ता को पिलाओ।

इन द्वाओंको तीन, पाँच या सात दिन तक पिलाकर, किर घी प्रभृति स्नेह पदार्थ पिलाओ। रातके समय उचित आसव या संस्कृत अरिष्ट पिलाओ।

जब स्त्री सब तरहसे शुद्ध हो जाय, तब उसे विकना, गरम श्रीर थोड़ा श्रन्न दो। रोज़ शरीरमें तेलकी मालिश कराश्रो। उससे कह दो कि कोघन करे। वात नाशक दृश्योंसे सिद्ध किया हुआ दूघ दस दिन तक पिलाओ। फिर इस दिन यथोचित मासरस दो।

जय कोई उपद्रव न रहे, स्त्री स्वस्थ श्रवस्थाकी तरह वलवती श्रीर रूपवती हो जाय श्रीर गर्भको निकाले हुए चार महीने चीत जाय, तव यथेग्र श्राहार विहार करे।

# प्रसूताकी मालिशके लिये वला तैल ।

"सुश्रुत" में लिखा है योनिके सतर्पण, शरीरपर मलने, पीने श्रीर वस्तिकर्म तथा भोजनमें वायु नाशक "वलातेल" प्रस्ता स्त्रीको सेवन कराश्री—

| वला (खिरेंटी) भी जड़का काढ़ा |     | •     | = भाग |            |
|------------------------------|-----|-------|-------|------------|
| दशमूलका काढ़ा                |     |       | =     | <b>5</b> 3 |
| जीका काढ़ा                   |     | •     | 5     | <b>5</b> 5 |
| वेरका काढा                   | •   | ••    | =     | "          |
| कुलथीका काढ़ा                | ••  | •     | =     | "          |
| दूच                          |     | • • • | =     | "          |
| तिलका तेल                    | • • | ••    | १     | "          |

5

इन सवको मिलाकर पकाश्रो। पकते समय मधुर गण (काको-ह्यादिक) श्रीर सेंघानीन मिला दो।

श्रगर, राल, सरल निर्यास, देवटारू, मॅजीठ, चन्द्रन, क्रूट, इला यची, तगर, मेदा, जटामासी शैलेय (शिलारस), पत्रज, तगर, शारिवा, वच, शतावरी, श्रसगन्ध, शतपुष्प—सोवा श्रौर सॉठी— इन सबको तेलसे सौथाई लेकर पीस लो श्रौर पकते समय डाल दो। जब पककर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। फिर इसे सोने चॉदी या चिकने मिट्टीके वासनमें रख टो श्रौर मुँह वॉध दो।

यह तेल समस्त वात-व्याधि श्रीर प्रस्ताके समस्त रोग नाशक है। जो वॉम गर्भवती होना चाहे उसको-वीणवीर्थ पुरुपको, वायु

से जीएको, जिसके गर्भमें चोट लगी हो या श्रत्यन्त चोट लगी हो, दूटे हुए, थके हुए, श्राचेपक, श्रादि वातव्याधियों वालोंको तथा फोतोंके रोगवालोंको परम लाभदायक है। खाँसी, श्वास, हिचकी श्रीर गुलम, इसके सेवन करनेसे नाश हो जाते तथा धातु पुष्ट श्रीर स्थिर-यौवन होता है। यह राजाश्रोंके योग्य है।

### श्रीर तेल

तिलोंको खिरेंटीके काढ़ेकी सात भावनाएँ दो श्रीर फिर कोल्ह् में उनका तेल निकालकर—सौ बार उसे खिरेंटीके काढ़ेमें पकाश्रो। इस तेलको निर्वात स्थानमें, बलाजुसार, नित्य पीने श्रीर जब तेल पच जाय तब चिकने भातको दुधके साथ खानेसे बड़ा लाभ होता है। इस तरह १६ सेर तेल पीने श्रीर यथोक्त भोजन करनेसे १ साल में खूब रूप श्रीर बल हो जाता है। सब दोप नाश होकर १०० वर्ष की श्रायु हो जाती है। सोलह-सोलह सेर तेल बढ़नेसे सौ-सौ वर्ष की उम्र बढ़ती है।



### स्तिका रोगके निदान।

Þ

### स्तिका रोग।

श्रगोंका दूटना, ज्वर, खॉसी, प्यास, शरीर भारी होना, सूजन, श्रत्त श्रीर श्रतिसार—ये रोग प्रस्ताका विशेषकर होते हैं। यह रोग प्रस्ताका होते हैं, इसिलये "स्तिका रोग" कहे जाते हैं।

"वैद्यरत्न"में लिखा है--

श्रगमर्दो ज्वर कम्प विपासा गुरुगात्रता । शोथ शूलातिसारौ च स्तिकारोग लद्मणम् ॥

श्ररीर दूटना, ज्वर, कॅपकॅपी, प्यास, श्ररीर भारी होना, स्जन, श्रल श्रीर श्रतिसार ये प्रस्ति रोगके लक्षण है।

"वङ्गसेन"में लिखा है—

प्रलापो वेपथुयस्या सूतिका सा उदाहता । जिसमें प्रलाप—श्रानतान वकना श्रीर कम्प—कॅपकॅपी श्राना— ये लच्चण हों, उसे ''स्तिका रेाग'' कहते हैं।

नोट—करप होना सभीने लिखा है, पर भावमिश्रने "करप"के स्थानमें "कास" यानी खाँसी लिखी है।

ज्वर, श्रतिसार, सूजन, पेट श्रफरना, वलनाश, तन्द्रा, श्रहिंच श्रीर मुँहमें पानी भर-भर श्राना इत्यादि रोग स्त्रीको मांस श्रीर वल की चीणतासे होते हैं। ये सूतिका रोगें। विशेष निदान हैं। ये रोग जब स्तिका को होते हैं, तब स्तिका रोग कहे जाते है।

इन रोगोंमेंसे यदि कोई रोग मुख्य होता है, तो ज्वर श्रादि श्रन्य रोग उसके "उपद्रव" कहलाते हैं।

### स्त्री कवसे कव तक प्रस्ता?

वचा जननेके दिनसे डेढ़ महीने तक प्रथवा ग्जोदर्शन होने तक स्त्रीको "प्रस्ता" कहते है। यह धन्वन्तरिका मत है। कहा है—

प्रसूता साधमासान्ते दृष्टे वा पुनरात्त्वे । सुतिका नामहीना स्यादिति धन्वन्तरेर्मतम् ॥

### प्रसूताको पथ्यपालनकी त्रावश्यकता।

स्तिका रोग बड़े कठिन होते श्रीर बड़ी दिक्कतसे श्राराम होते हैं। श्रगर पथ्य पालन न किया जाय, तो श्राराम होना कठिन ही नहीं, श्रसम्भव है। जिसका सारा दूषित खून निकल गया हो, वह एक महीने तक चिकना, पथ्य श्रीर थोड़ा भोजन करे, नित्य पसीने ले, श्ररीरमें तेल मलवावे श्रीर पथ्यमें सावधान रहे।

पथ्य—लंघन, हल्के, पसीने, गर्भाशय और कोठोंका शोघन, उब-टन, तैलपान, चटपटे, कड़वे और गरम पदार्थोंका सेवन, दीपन-पावन पदार्थ, शराव, पुराने सॉठी चॉवल, कुलथी, लहसन, बैंगन, छोटी मूली, परवल, विजीरा, पान, खट्टा मीठा अनार तथा अन्य कफवात नाशक पदार्थ प्रस्ताके लिये हित है। किसी-किसीने पुराने चाँवल, मसूर, उड़द का जूस, गूलर और कबे केलेका साग आदि भी हितकर लिखे हैं।

श्रपथ्य-भारी भोजन, श्राग तापना, मिहनत करना, शीतल हवा, मैथुन, मलमूत्रादि रोकना, श्रधिक खाना श्रीर दिनमें सोना श्रादि हानिकारक है।

चार महीने वीत जायं श्रीर कोई भी उपद्रव न रहे, तब परहेज़ त्यागना चाहिये।

> उपद्रवविशुद्धाञ्च विज्ञाय वरवर्शिनीम् । उर्द्व चतुर्भ्यो मासेभ्यः परिहार विवर्जयेत् ॥

# स्र्तिका रोगोंकी चिकित्सा।

स्तिका रोग नाशार्थ वातनाशक क्रिया करनी चाहिये। जिस रोगका जोर हो, उसीकी दवा देनी चाहिये। दस दिन तक वात-नाशक दवाओं के साथ औटाया हुआ दूध पिलाना चाहिये। सिरस की लकडीकी दॉतुन करानी चाहिये। स्तिका रोगोंकी चिकित्सा हमने "चिकित्साचन्द्रोदय" दूसरे भाग, अठारहवें अध्यायके पृष्ठ ४२२-४२७ में तिखी है। मकल ग्रत्नकी चिकित्सा हमने "स्वास्थ्यरत्ता" पृष्ठ २३२-२३३ में तिखी है। लेकिन जिनके पास "स्वास्थ्यरत्ता" न होगी, वे तकलीफ पायेंगे, इसलिये हम उसे यहाँ भी तिखे देते हैं।

#### सक्कल शूल।

वश्चा श्रौर जेरनालके योनिसे वाहर श्राते ही, श्रगर दाई प्रस्ता की योनिको तत्काल भीतर दवा नहीं देती, देर करती है, तो प्रस्ता की योनिमें वायु घुस जाती है। वायुके कुपित होनेसे हृदय श्रौर पेडू में ग्रूल चलता, पेटपर श्रफारा श्रा जाता एव ऐसे ही श्रौर भी वायुके विकार हो जाते है। वायुके योनिमें घुस जानेसे हृदय, सिर श्रौर पेडूमें जो ग्रूल चलता है, उसे "मक्कल" कहते है।

"भावप्रकाश" में लिखा है,—प्रस्ता स्त्रियों के रहा कारणों से वढ़ी हुई वायु—तीक्ण और उप्ण कारणों से सुखाये हुये ग्वृनको रोककर, नामिके नीचे, पसलियों में, मूत्राशयमें श्रथवा मूत्राशयके ऊपरके भाग में गाँठ उत्पन्न करती है। इस गाँठके होनेसे नामि, मूत्राशय श्रौर पेटमें वर्द चलता है, पकाशय फूल जाता और पेशाव रुक जाता है। इसी रोगको "मक्कल" कहते हैं।

#### चिकित्सा ।

- (१) जवाखारका महीन चूर्ण सुहाते सुहाते गरम जल या घीके साथ पीनेसे मकल श्राराम होता है।
- (२) पीपर, पीपरामूल, काली मिर्च, गजपीपर, सोंठ, चीता, चव्य, रेखुका, इलायची, अजमोद, सरसों, होंग, भारगी, पाढ, इन्द्रजौ, ज़ीरा, वकायन, ज़ुरनद्वार, अतीस, कुटकी और वायविडङ्ग—इन २१ दवाओंको "पिण्पल्यादि गर्ण" कहते हैं। इनके काढ़ेमें "सेंघानान" डालकर पीनेसे मक्कल ग्रूल, गोला, ज्वर, कफ और वायु कतई नष्ट हो जाते है तथा अग्नि वीपन होती और आम पच जाता है।

(३) सोंड,मिचं,पीपर, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर श्रीर धनिया,—इन सबके चूर्णको, पुराने गुड़में मिलाकर, खानेसे मकल शूल श्राराम हो जाता है।

# स्तिका रोग नाशक नुसखे।

### (१) सौभाग्य शुरुठी पाक।

घी मतोले, दूध १२म तोले, चीनी २०० तोले और पिसी-छुनी सींठ ३२ तोले,—इन सबके। एकत्र मिलाकर, गुड़की विधिसे, पकाश्रो। जब पकनेपर श्रावे इसमें घिनया १२ तोले, सींफ २० तोले, श्रीर वायविडंग, सफेद जीरा, सींठ, गेल मिर्च, पीपर, नागरमेथा, तेज-पात, नागकेशर, दालचीनी श्रीर छोटी इलायची प्रत्येक चार-चार तोले पीस-छानकर मिला दो श्रीर फिर पकाश्रो। जब तैयार हो जाय, किसी साफ वासनमें रख दे।। इसके सेवन करने से प्यास, वमन, ज्वर, दाह, श्वास, शोथ, खॉसी, तिल्ली श्रीर कृमिरोग नाश हो जाते हैं।

### (२) सौभाग्य शुएठी मोदक।

कसेक, सिंघाड़े, पद्म-बीज, मोथा, सफोद ज़ीरा, कालाजीरा, जाय-फल, जावित्री, लोंग, शैलज—शिलाजीत, नागकेशर, तेजपात, दाल-चीनी, कचूर, घायके फूल, इलायची, सोश्रा, धिनया, गजपीपर, पीपर, गोलिमर्च श्रीर शतावर इन २२ दवाश्रोंमें से हरेक चार-चार तोले, लोहा-मस्म द्रताले, पिसी-छनी सेंड एकसेर, मिश्री श्राधसेर, घी एक सेर श्रीर दूध श्राड सेर तैयार करों। कूटने-पीसने योग्य दवाश्रोंका कूट-पीस छान लो, फिर चौथे भागमें लिखे पाकेंकी विधिसे लड़ वना लो। इसमें से छुछै माशे पाक खानेसे स्तिका-जन्य श्रतिसार, श्रहणी श्रादि रोग शान्त होकर श्रिश्च वृद्धि होती है।

### (३) जीरकाच मोद्क ।

सफेद जीरा ३२ तोले, सींठ १२ तेाले, घिनया १२ तेाले, सोंचा ४ तोले, अजवायन ४ तेाले श्रीर काला जीरा ४ तेाले—इनका पीस-छान कर, म सेर दूध, ६ सेर चीनी श्रीर ३२ तेाले घीमें मिलाकर पकाश्रो। जव पकने पर श्रावे, इसमें त्रिकुटा, दालचीनी, तेजपात, इलायची, वाय-विडग, चच्च, चीता, माथा श्रीर लोंगका पिसा-छना चूर्ण श्रीर मिला दे।। इससे स्तिकाजन्य महणी रोग नाश होकर श्रिय वृद्धि होती है।

#### (४) पञ्चजीरक पाक।

सफेद जीरा, काला जीरा, सोया, सोफ, श्रजमोद, श्रजवायन, धितया, मेथी, सोंढ, पीपर, पीपरासूल, चीता, हाऊवेर, वेरोंका चूर्ण, कूट श्रीर कवीला—प्रत्येक चार-चार तेले लेकर पीस-छान ले। फिर गुड़ ४०० तेले या पाँच सेर, दूध १२८ तेले श्रीर घी १६ तेले लेकर, सवके। मिलाकर पाककी विधिसे पाक बना ले। इसके खानेसे स्तिका-जन्य ज्वर, च्य, खाँसी, खास, पाएडु, दुवलापन श्रीर वादी के रोग नाश होते हैं।

#### (५) सृतिकान्तक रस।

श्रुद्ध पारा, श्रुद्ध गधक, श्रम्भक भस्म श्रीर ताम्वा-भस्म, इन सव को वरावर-वरावर लेकर, खुलकुडीके रसमें घोटकर, उड़द-समान गालियाँ वनाकर, छायामें सुखा लो। इस रसको श्रद्धरक स्वरसके साथ सेवन करने से स्तिकावस्थाका ज्वर, प्यास, श्रक्वि, श्रश्निमांद्य श्रीर शोथ श्रादि रोग नाश हो जाते है।

### (६) प्रतापलंकेरवर रस ।

शुद्ध पारा १ तोले, श्रभ्रक भस्म १ तोले, शुद्ध गधक १ तेले, पीपर

३ तोले, लोहभस्म ५ तोले, शंख-भस्म द्र तोले, श्रारने कराडोकी राख १६ तोले श्रीर शुद्ध मीठा विष एक तोले—इन सबको एकत्र घोट लो। इसमें से २ रत्ती रस शुद्ध गूगल, गिलोय, नागरमोथा श्रीर त्रिफलेके साथ मिला कर देनेसे प्रसूत रोग श्रीर धनुर्वात रोग नाश हो जाते हैं। श्रदरखके रसके साथ देनेसे सन्निपात श्रीर बवासीर रोग नाश हो जाते हैं। मिन्न-भिन्न श्रनुपानोके साथ यह रस सब तरहके श्रतिसार श्रीर सम्रहणीका नाश करता है। यह रस स्वयं जगत्माता पार्वतीने कहा है।

### (७) बृहत् स्तिका विनोद रस।

सोड १ तेाले, गोलिमिर्च २ तेाले, पीपर ३ तोले, सँघानोन ६ माशे, जावित्री २ तोले श्रौर शुद्ध तूतिया २ तोले—इन सबको मिला कर निर्गुएडीके रसमें ३ घएटे तक खरल करके रख ले। इस रसके मात्रासे सेवन करनेसे तरह-तरहके स्तिका रोग नाश हो जाते हैं।

### ( = ) स्नुतिका गजकेसरी रस।

शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, शुद्ध अभ्रकमस्म, सोनामक्खीकी मस्म, त्रिकुटा और शुद्ध मीठा विष—सवके। वरावर-वरावर लेकर, खरल करके रख लो। मात्रा ४ रत्ती की है। इसके। उचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे स्तिका-जन्य प्रह्णी, मन्दाग्नि, श्रतिसार, खाँसी और श्वास आराम होते हैं।

ľ

### (६) हेमसुन्दर तैल।

धत्रेके गीले फल पीस कर, चौगुने कड़वे तेलमें डालकर पकाछो। केाई २५ मिनटमें "हेमसुन्दर तैल" बन जायगा। यह तेल मालिश करनेसे दुष्ट पसीने छाने छौर स्तिका रागोंका नाश करता है।

# ग़रीबी इसखे ।

- (१०) पद्ममूल, मोथा, निलोय, गघाली, सोंठ श्रौर वाला— इनके काढ़ेमें ६ माशे शहद मिलाकर पीनेसे स्तिका ज्वर श्रौर चेदना नाश हो जाते हैं।
- (११) सेंाठ, काकड़ार्सिगी श्रीर पीपरामूल—इनकेा एकत्र मिला कर सेवन करनेसे प्रस्तिका ज्वर श्रीर वात रोग नष्ट हो जाते है।
- (१२) दशमूलके काढ़ेमें पीपलें।का चूर्ण डाल श्रीर कुछ गरम करके पीनेसे वढ़ा हुश्रा प्रसृतिका रोग भी शान्त है। जाता है।
- (१३) हींग. पीपर, डोनों पाढल, भारगी, मेदा, सेंाठ, रास्ना, श्रतीस श्रीर चन्य इन सबके। मिलाकर पीस-क्रूट-छान लो इसके सेवन करनेसे थे।निका शिल मिटकर योनि नर्म हो जाती है।
- (१४) वेल श्रौर भॉगरेकी जडोंका सिलपर पानीके साथ पीस कर, मिद्राके साथ पीनेसे योनि-शन तत्काल नाश हो जाता है।
- (१५) इलायची श्रौर पीपर—वरावर-वरावर लेकर पीस-छान लो। इसमें थोड़ा सा कालानान डाल कर, मिद्राके साथ, पीनेसे योनि श्ल नाश हो जाता है।
- (१६) विजोरे नीवृकी जड़, मोतियाकी जड़, वेलगिरी श्रीर नागरमेाथा—इनकेा एकत्र पीस कर लेप करनेसे प्रस्ताका शिरोरोग नाश हो जाता है।
- (१७) सोंठ, मिर्च, पीपर, पीपरामूल, देवदारु, चव्य, चीता, इल्दी, वारु हल्दी, हाऊवेर, सफेद ज़ीरा, जवाखार, सेंधानान, कालानेन श्रीर कचियानान,—इनका वरावर-वरावर लेकर, सिलपर जलके साथ पीस कर, गरम जलके साथ लेनेसे सुखसे पाखाना हो जाता है।
- (१८) पञ्चमूलका काढ़ा वनाकर, उसमें सेंघानान डाल कर सुद्दाता-सुद्दाता पीनेसे सृतिका रोग नाश हो जाता है।

,~~,

- (१६) पञ्चमूलके काढ़ेमें गरम किया हुन्ना लोहा बुक्ताकर पीने से स्तिका रोग नाश हो जाता है।
  - (२०) वारुणी मदिरामें गरम किया हुआ लोहा बुकाकर, उस मदिराको पीनेसे सूतिका रोग नाग्र हो जाता है।
  - (२१) श्रगर प्रस्ताके शरीरमें वेदना हो, तो सागौनकी छाल, हींग, श्रतीस, पाढ़, कुटकी श्रौर तेजबलका काढ़ा, करक या चूर्ण "घी" के साथ लेनेसे दोषोंकी शान्ति होकर वेदना नाश होती है।
  - (२२) पीपर, पीपरामूल, सोंठ, इलायची, हींग, भारंगी, श्रजमोद, बच, श्रतीस, रास्ना श्रौर चब्य—इन दवाश्रोंका कल्क या चूर्ण "घी"में भूनकर सेवन करनेसे दोषोंकी शान्ति होकर चेदना नाश होती है।
  - (२३) श्रगर शरीरमें दर्द हो, तो दशमूलका काढ़ा स्रुतिकाको पिलाश्रो।
    - ( २४ ) श्रगर खाँसी हो तो "स्तिकान्तक रस" सेवन कराश्रो।
  - ( २५ ) श्रगर श्रितसार या संग्रहणी हो, तो "जीरकाद्य मोदक" या "सौभाग्यशुण्ठी मोदक" सेवन कराश्रो ।

### ''स्त्रीकी योनिके घाव बग्रैर'का इलाज।

तूम्बीके पत्ते श्रीर लोध—बराबर-बराबर लेकर, खूब पीसकर योनिमें लेप करो। इससे योनिके घाव तत्काल मिट जाते हैं।

डाकके फल श्रौर गूलरके फल—इन्हें तिलके तेलमें पीसकर योनिमें लेप करनेसे योनि दृढ़ हो जाती है।

प्रसव होने बाद श्रगर पेट बढ़ गया हो, तो स्त्री २१ दिन तक संवेरे ही पीपरामूलके चूर्णको दहीमें घोलकर पीवे।

कुरू स्तन कटोर करनेके उपाय ।

श्रीपर्ज्ञान्तर, हालके करक श्रीर उसीके पत्तोंके ग्वग्सके साथ तेल पकान्तर, हीहीमें रख लो। इस तेलमें एक साफ कपड़ा विगो-श्रिगोक्तर, एन महीने तक, स्तर्नोपर वॉघनेसे शियोंके गिरे हुए ढीले ढाले स्तन पुष्ट श्रीर कठोर हो जाते हैं। कहा है:—

श्रीपणीरसकल्काभ्यातैलसिख तिलोद्धवम् । तत्तेल तूलकंनेव स्तनस्योपरि दापयेत् ॥ पतिताबुऽद्यितीस्यातामगनाया पयाघरी ।

नोट—श्रीपर्या-श्ररनी या गनियारीको कर्ते हैं। पर कई टीकाकारीने इस का श्रर्थ विजीता या शालिपर्या लिखा है। कह नहीं मकते, यह कहाँ तक ठीक है। यह जुसला चक्रदत्त, वृत्द श्रीर वैद्य-विनोद प्रश्नृति श्रनेक प्रन्थोंमें मिलता है। यद्यपि हमने परीक्षा नहीं की हैं, तथापि उन्मीट है कि, यह मोलह जाने कारगर हो। जय इसे बनाना हो, श्रीपर्याकी छाल लाकर, सिलपर पीसकर, कन्क बना लो और इसीके पत्तोंको पीसकर स्वरस निषोद लो। जितनी लुगर्टा हो उसमे द्ना स्वरस श्रीर स्वरससे द्ना तेल—काले तिलोंका तेल—लेकर, कर्लईटार प्रतंन में रखकर, मन्दी-मन्दी श्रागसे पकालो श्रीर झानकर शीशीमें राम लो। फिर क्यर लिखी विधिसे इसमें कपड़ा तर कर-करके नित्य स्तनोंपर याँघो।

- (२) चूहेकी चरवी, स्थ्ररका मॉस, मैंसका मॉस श्रीर हाथीका मॉस—इन सवको मिलाकर, स्तनोंपर मलनेसे स्तन कठोर श्रीर पुष्ट हो जाते हैं।
- (३) कमलगहेकी गरीको महीन पीस-छानकर, दूध दहीके साथ पीनेसे खूब दूध श्राता श्रीर बुढ़ापेमें भी स्तन कडोर हो जाते हैं।

नोट—इमजगटोको रातके समय, पानीमें भिगो दो ग्रीर सबेरे ही चार्से उनके दिवके उतार लो। भीगे दुए वमलगटोंके दिवके ग्रासानीसे उतर प्राते हैं। दिवके उतारकर, उनके भीतरकी हरी हरी पत्तियोंको निकालकर फेंक दो, क्योंकि, यह हानिकारक होती हैं। इसके बाद उन्हें खूय सुपाकर, कूट-पीस ग्रीर लान जो। यह उत्तम चूर्ण है। इस चूर्ण के बलानुसार, उचित मात्रामें दही दूध के साथ लगातार कुछ दिन खानेसे स्तमों में खूब दूध भाता और वे कठोर भी होजाते हैं।

- (४) गायका घी, भैंसका घी, काली तिलीका तेल, काली निशोध, कृताञ्जली, बच, सोंठ, गोलिमर्च, पीपर श्रीर हल्दी—इन दसों द्वाश्रों को एकत्र पीस कर कुछ दिन नस्य लेने से एक-दम से गिरे हुए स्तन भी उठ श्राते हैं।
- (५)वचा जननेके बादके पहले ऋतु कालमें, चावलोंके पानी या घोवन की नस्य लेने से गिरे हुए ढीले स्तन उठ श्राते श्रीर कठोर हो जाते हैं।

यह नस्य ऋतुकालके पहले दिन से १६ दिन तक सेवन करनी चाहिये। 'एक दो दिनमें लाभ नहीं हो सकता। विद्यापतिकी भी यही बात कहते हैं।

> त्रार्त्तवस्नानादिवसात् षोडषाहं निरंतरम् । तराडुलादेकनस्येन काठिन्य कुचयोः स्थिरम् ॥

जिस दिनसे स्त्री रजस्वला हो, उस दिनसे सौलह दिन तक वरावर चॉवलों के घोवन की नस्य ले, तो उसके गिरे हुए स्तन कठोर श्रीर पुष्ट हो जायं।

(६) भें सका नौनी घी, कूट, खिरेंटी वच श्रीर वड़ी खिरेंटी इन सवको पीसकर स्तनोंपर लगानेसे स्तन कठोर श्रीर पुष्ट हो जाते हैं।

### बढ़े हुए पेटको छोटा करनेका उपाय।

- (७) पीपरों को महीन पीस छान कर, मधिक नामक माठे के साथ पीनेसे चन्द रोजमें प्रस्ताकी कुचि या कोख दब या घट जाती है।
- (प) माधवी की जड़ महीन पीस-छान कर, मिथत-माठे के साथ पीनेसे कुछ दिनोंमें प्रस्ताका पेट छोटा श्रीर कमर पतली हो जाती है।

- (१) मालतीकी जङ्को माठेके साथ पीस कर, फिर उसमें धी श्रीर शहद मिलाकर सेवन करनेसे प्रस्ता का वढा हुश्रा पेट ह्योटा होजाना है।
- ( ६० ) श्रामले श्रीर इत्रीको एकत्र पीस छानकर सेवन करनेसे प्रस्ताका वढ़ा हुआ पेट छोटा हो जाता है।

# 9696969696969696969 ्र इस्तन और स्तन्य रोग नाशक उपाय। 86868686868686868686

### स्तन रोग के कारण और भेट ।

हैं कर खन श्रीर मंग्ने कि के स्तनों में दोप पहुँच हैं हैं पुँ कर खन श्रीर मंग्ने कि के हूं पुँकर ख़ुन और मांसका दूपित करके "स्तन रोग" करते 🖦 🚉 🕏 है । यह स्तनरोग कन्यार्थ्वोको नही होता । क्योंकि कन्याश्रोंके स्तनोकी धमनी रुकी हुई होती है, इसलिये उनमें दीपों का सञ्चार नहीं होता श्रौर इसीसे उनके। स्तनके। स्तन-रोग नहीं होते। "सुश्रुत" में लिखा है —

घमन्य सनुतद्वाराः कन्याना स्तनमश्रिताः।

दोपावसरणास्तासा न भवन्नि स्तनामय ॥

वचा जननेवाली-प्रस्ता श्रौर गर्भवती स्त्रियोंकी धमनियाँ स्वभाव से ही खुल जाती हैं, इसी से स्नाव करती हैं, यानी उनमें से द्र्घ निकलता है।

पाँच तरहके स्तनरोगोंके लक्त्य, रुघिर-जन्य विद्रधिको छोड् कर, वाहर की विद्धि के समान होते हैं।

स्तन रोग पाँच तरहके होते हैं:-

(१) वातजन्य। (२) पित्तजन्य।

# (३) कफजन्य। (४) सन्निपात जन्य।

#### (५) श्रागन्तुक।

į

नोट-चोट लगने या शल्य से जो स्तनरोग होते हैं, वह श्रागन्तुक कहजाते हैं। रुधिर के कोप से स्तन रोग नहीं होते, यह स्वभाव की बात है।

हिकमत के अन्थों में जिखा है—खून चलता-चलता स्तनों की छोटी नसों में गरमी, सरदी या और कारणों से रुक कर सूजन पैदा कर देता है। उस समय पीड़ा होती और ज्वर चढ़ श्राता है। इस दशा में बढ़ी तकलीफ होती है। बहुत बार बालक के सिर की चोट लगने से भी नसों का मुँह बन्द होकर पीड़ा खड़ी हो जाती है।

#### चिकित्सा-विधि।

श्रगर स्तनों में स्जन हो, तो वैद्य विद्विध रोगके श्रनुसार इलाज करे, परन्तु सेक श्रादि स्वेदन-कर्म कभी न करे। स्तनरोग में पित्तना-शक शीतल पदार्थ प्रयोग करे श्रीर जौंक लगा कर खराब खून निकाले।

# स्तनपीड़ा नाशक नुसख़े।

- (१) इन्द्रायण की जड़ पानी या बैल के मूत्र में घिस कर लेप करने से स्तनों की पीड़ा श्रौर स्त्रन तुरन्त मिट जाती है।
- (२) श्रगर स्तनों में खुजली, फोड़ा, गाँठ या स्जन वगैरः हो जाय, तो शीतल दवाश्रों का लेप करो। १०= बार घोये हुए मक्खन में मुर्दासग श्रीर सिन्दूर पीस-छान कर मिला दो श्रीर उसे फिर २१ बार घोश्रो। इसके बाद उसे स्तनों पर लगा दो। इस लेप से फोडे-फुन्सी श्रीर घाव श्रादि सब श्राराम हो जाते हैं। परीत्तित है।
- (३) जींक लगवाकर खराब खून निकाल देने से स्तन-पीड़ा में जल्दी लाभ होता है।
- (४) हल्दी श्रौर घीग्वार की जड़ पीस कर स्तनों पर लगानेसे स्तन रोग नाश होजाते हैं। किसीने कहा है —

ì

## कुमारिकारसैर्लेपो हरिद्रारन सान्त्रित । कवोष्ण स्तनशोथस्य नाशन सर्वेसम्मताम् ॥

धीम्बार के पट्टे के रस में इल्दी का चूर्ण डालकर गरम कर लो। किर खुहाता खुहाता स्तनों की सूजन पर लेप कर दो। इस से सूजन कौरत उतर जायगी।

- (५) कर्कोटक श्रीर जटामॉसी को पीस कर स्तनों पर लेप करने से जादू की तरह श्राराम होता है।
- (६) निवौलियों के तेल के समान छोर कोई दवा स्तनपाक मिटाने वाली नहीं है, यानी स्तन पकते हों तो उन पर निवौलियों का तेल खुपड़ो। कहा है—

## स्तनपाकहर निम्वतेलतुल्य न चापरम् ॥

(७) अगर वालक स्तनों को दॉतों से काटता हो, तो चिरायता पीस कर स्तनों पर लगा दो।

नोट—स्तन पीढ़ा नाशक श्रीर नुमखे "विकिसा चन्द्रोदय" दूमरे भाग के पृष्ट ४२८-४३० में देखिये।

## इग्ध-चिकित्सा ।

स्त्री का दूघ वातादि दोषों के कुपित होनेसे दूपित हो जाता है। श्रगर वचा दूपित दूघ पीता है, तो वीमार हो जाता है।

## वात-दृषित दूधके तत्त्वण।

श्रगर दूच पानी में डालने से पानी में न मिले, ऊपर तैरता रहे श्रीर कसेला स्वाद हो तो उसे वायु से दूपित समसो।

## विल्त-दूषित दृधके लज्ज् ।

अगर दूध में कड़वा, खट्टा और नमकीन स्वाद हो तथा उस में पीली रेखा हों, तो उसे विच-दूषित समस्तो।

## कफ दूषित दूधके लच्चण।

श्रगर दूध गाढ़ा श्रौर लसदार हो तथा पानीमें डालनेसे डूब जाय, तो उसे कफ-दूषित समभो।

## त्रिदोष-दृषित दूधके लत्त्ण।

श्रगर दो दोषोंके लक्षण दीखें, तो दूधको दो दोषोंसे श्रीर तीन दोषोंके लक्षण हों तो तीन दोषोंसे दूषित सममो। किसीने लिखा है—श्रगर दूध श्राम समेत, मलके समान, पानी-जैसा, श्रनेक रंग-वाला हो श्रीर पानीमें डालनेसे श्राधा ऊपर रहे श्रीर श्राधा नीचे चला जाय, तो उसे त्रिदोषज सममो।

## उत्तम दूधके लच्ए।

जो दूघ पानीमें डालनेसे मिल जाय, पाएडुरंगका हो, मधुर श्रीर िनर्मल हो, वह निर्दोष है। ऐसा ही दूध वालकके पीने योग्य है।

## वालकोंके रोगोंसे दूधके दोष जाननेकी तरकीव।

श्रगर दूध पीने वाले वालककी श्रावाज वैठ गई हो, शरीर दुबला हो गया हो, उसके मलमूत्र श्रीर श्रघोवायु रुक जाते हों, तो समभो कि दूध वायुसे दूषित है।

श्रगर वालकके शरीरमें पसीने श्राते हों, पतले दस्त लगते हों, कामला रोग हो गया हो, प्यास लगती हो, सारे शरीरमें गरमी लगती हो, तथा पित्तकी श्रीर भी तकलीफें हों तो सममो कि दूध पित्तसे दूषित है।

श्रगर वालकके मुँहसे लार बहुत गिरती हो, नींद वहुत श्राती हो, शरीर भारी रहता हो, सूजन हो, नेत्र टेढ़े हों श्रीर वह वमन या क्य करता हो, तो सममो कि दूच कफसे दूषित है।

## हूध शुद्ध करनेका उपाय ।

- (१) त्रगर दूघ वायुसे दूपित हो, तो माता या धायको तीन दिन तक दशयूलका काङ़ा पिलाक्रो।
- (२) अगर दूध पित्तले दृषित हो, तो मॉको गिलोय, शतावर, परवलके पत्ते, नीमके पत्ते, लाल चन्दन और अनन्तमूलका काढ़ा मिश्री मिलाकर पिलाओ।
- (३) अगर दूध कफसे दूषित हो, तो मॉको त्रिफला, मोथा, जिरा-यता, जुटकी, बमनेटी देवदारु. यच और अकुवनका काढा पिलाओ।

नोट-दो दोप श्रीर तीन दोर्पोमे दृपित दूध हो, तो टो या तीन दोर्पोकी दवाएँ मिलाकर काढ़ा वनाश्रो श्रीर पिलाश्रो ।

(४) परवलके पत्ते, नीमके पत्ते, विजय सार, देवदार, पाठा, मरोड़फली, गिलोय, कुटकी श्रीर सींठ—इनका काढ़ा पिलानेसे किसी भी दोपसे दूषित दूघ शुद्ध हो जाता है।

## दूध बढ़ाने वाले नुसखे।

(१) सफेद ज़ीरा श्रीर सॉडी चॉवल, दूधमें पकाकर, कुछ दिन पीनेसे स्तनोंमें दूध वढ़ जाता है। परीक्षित है।

#### दूध कम होनेके कारण।

स्तर्नोमें दूध इम शानेके मुख्य ये कारण हैं.---

- (१) खीकी कमजोरी।
- (२) स्त्रीको ठीक मोजन न मिलना।

नोट---अगर खी कमजोर हो, तो उसे ताकत यहने वाली दवा और पुष्टि-कारक मोजन दो।

(२) सफेद, जीरा नानख्वाह श्रौर नमक-सङ्ग-इनको वरावर-बरावर लेकर श्रौर महीन पीस-छानकर, दहीमें मिलाकर खानेसे स्तनोंमें दूध बढ़ता है।

- (३) श्रजमोद, श्रानीसूँ, बोजीदाँ श्रौर तुख्म सोया— इनको पीस-छान श्रौर शहदमें मिलाकर, मात्राके साथ सेवन करनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ जाता है।
- (४) श्रर्क स्वर्णवल्ली सेवन करनेसे दूध बढ़ता श्रीर मस्तकग्रल श्राराम हो जाता है।
- (५) अर्क सोमवज्ञी पीनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ जाता है। यह रसायन है।
- (६) कमलगट्टोंका पिसा-छना चूर्ण दूघ श्रौर दहीके साथ खाने से स्तनोंमें खूब दूघ श्राता है।
- (७) केवल विदारीकन्दका स्वरस पीनेसे स्तनोंमें खूब दूध श्राता है।
- ( म ) दूधमें सफेद ज़ीरा मिलाकर पीनेसे स्तनोंमें खूब दूध श्राता है। कहा है:—

श्रचीरा स्त्री पिवेज्जीर सच्चीर सा पयस्विनी ॥

विना दूधवाली स्त्री श्रगर दूधमें जीरा पीवे तो दूध वाली हो जाय।

- ( ६ ) शतावरको दूधमें पीसकर पीनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ता है।
- (१०) गरम दूधके साथ पीपरोंका पिसा-छना चूर्ण पीनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ता है।
- (११) वनकपासकी जड़ श्रौर ईखकी जड़—दोनों बराबर-बरावर लेकर कॉजीमें पीस लो। इसमेंसे ६ माशे दवा खानेसे स्तनों में दूध वढ़ता है।
- (१२) हल्दी, दारुहल्दी, इन्द्र जी. मुलेठी श्रीर चकबड़—इन पाँचोंको मिलाकर दो या श्रढ़ाई तोले लेकर काढ़ा बनाने श्रीर पीने से स्तनोंमें दूध बढ़ जाता है।

- (१३) न्य, अतीस, मोघा, देस्दार, साँठ, शतावर और अनन्त-सूल—इन मातोंको मिलाकर कुल दो या अडग्ई लोले लो और काढा रनाकर स्त्रीको पिलाओ। इस जुस्केसे स्तनोर्ने दूप वढ़ जाता है।
- (१४) व्यक्तेव जीरा दे। नोले इलायचीके बीज एक लोले, अगृज बीरेका गीस दाना श्रीर मगजकहू बील दाना—इन लयको पीस-क्टफर छान लो। इस दबाके सेवन करनेले स्तर्नोंगें दूघ वढ़ता श्रीर गुद्ध—निर्दोप दोता है।

सेवन-विधि—ज्ञगर जाडेका मौसम हो, तो एक-एक मात्रामें पिसी मिथ्री मिलाकर छोको फॅकाब्रो ब्रौर ऊपरसे वकरीका दृध पिला हो। श्रगर मौसम गरमीका हो तो इस दवाको सिलपर घोट-पीस कर पानीमें छान लो, पीछे शर्वत नीलोफर मिलाकर पिला दे। केवल शर्वन नीलोफर पिलानेसे ही दृध वह जाता है।

नोट---न० १, ६, ७, ८, ६ श्रीर १० के नुसखे परी चित्र हें न० ११, १२, श्रीर १२ भी श्रद्धे हैं।



िक्षिल्लि व रजायमें दिनोंको छोडकर, स्त्रीकी योनिसे खून
क्षि जा क्षि गिरता है, यानी नियत दिनोंको छोड़कर, पीछे भी खून
किलिलि गिरता है, तो वेलि-चालकी मापामें उसे "पैर पड़ने
या पैर जारी होने"का रोग कहते हैं। हकीम लोग इस रोगको
"इस्तम्वासा" कहते हैं। हमारे यहाँ इस रोगका वही इलाज
है, जो प्रदर रोगका है। फिर भी हम नीचे चन्द ग़रीबी नुसखे

परेले खूनको बन्द करनेके लिए लिखते हैं। श्रगर यानिसे खून गिरता हो, तो नीचेके नुसखोंमें से किसी एकसे काम लोः—

- (१) छातियोंके नीचे सींगी लगाश्रो।
- (२) वकायनकी कोंपलोंका एक तोले स्वरस पीश्रो।
- (३) कपासके फूलोंकी राख हथेली-भर, नित्य, शीतल जलके खाथ फॉका।
- (४) कुडे की छाल सात माशे कूर-छान कर श्रीर थोड़ी चीनी मिलाकर पानी के साथ फॉको।
- (५) मशूर, श्ररहर श्रीर उड़द—तीनों दो तोले श्रीर साँठी चाँवल एक तोले—चारोंको जला कर राख करलो। इसमेंसे हथेली-भर राख सवेरे शाम फाँकनेसे योनिसे खून बहना, पैर चलना या पैर जारी होना बन्द हो जाता है।
- (६) जले हुए चने, तज श्रीर लोध—बराबर-बराबर लेकर पीस लो श्रीर फिर सबकी बराबर चीनी मिलादो। इसमेंसे हथेली हथेली भर फॉको।
- (७) राल को महीन पीस कर श्रौर उसमें बराबर की शक्कर मिला कर फॉको।
- ( = ) छोटी दुद्धी को कूट छान कर रखलो श्रीर हर सवेरे उसमें से हथेली भर फॉको।
- (१) श्रसगन्ध को कूट-पीस श्रीर छान कर रखलो। फिर उस में बराबर की मिश्री पीसकर मिला दो। उसमें से एक तोले दवा शीतल जलके साथ रोज फॉको।
- (१०) ववूलका गोंद भून लो। फिर उसमें वरावरका गेरू मिला दो और पीस लो। उसमें से आ माशे दवा हर सवेरे फाँको।
- (११) हार्सिगार की कोंपलें जल के साथ सिल पर पीस कर, मॉगकी तरह पानीमें छान कर पीलो।

- (१२) मुल्तानी मिट्टी पानीमें भिगो हो। फिर उसका निनरा इन्ना पानी दिनमें कई वार पीन्नो।
- (१३) सूसा श्रौर पुराना घनिया एक हथेली सर श्रौटा लो श्रौर छानकर पीलो।
- (१४) कचनार की कली, हरा गूलर, खुरफेका साग, मस्रकी दाल श्रीर पटसनके फूल—इन सबको पकाकर लाल चॉयलाके भातके साथ खाश्रो।
  - (१५) त्रनार की छाल श्रौटाकर एक ताले भर पीथे।।
- (१६) गधेकी लीद खुखा कर श्रीर पाटली में वॉधकर योनि में रखा।
- (१७) हुँ माशे गेरू श्रौर ६ माशे सेलग्वडी एकन पीसकर पानी के साथ फॉको।
  - (१=) छै माशे मालतीके फल श्रीर ६ माशे शकर मिलाकर फॉको।
  - ( १६ )वैंगन की कॉपलें पानी में घोट छान कर पीथ्रो।
- (२०) शुद्ध शुख जीरा श्रौर मिश्री वनवर-वरावर लेकर पीस छानला । इसमेंसे ६ माशे राज खाने से खून गिरना वन्ट हा जाना है। परीज्ञित है।
- (२१) सूखी वकरी की मैंगनी पीसकर श्रीर पेटली में रत कर उस पोटली केा गर्भाशय के मुख के पास रखो। श्रगर इसमें थोडा सा "कुन्दर" भी मिला दो,तो श्रीर श्री श्रच्छा।
- (२२) सात हारसिंगार की जोदलें श्रोर सात काली मिर्च पानी में पीस झान कर पीलो।
- ् (२३) भुना जीरा श्रीर कया जीरा लेकर छोर लाल चॉवलों के वीचमें पीसकर भगमें रखे। इससे फीरन खून वन्द हो जाना है। परीक्तित है।
- (२४) रसौत १ माशे, राल १ माशे, वडूल का गाँद १ माशे श्रौर सुपारी २॥ माशे,—इनको सिलपर पानी के साथ पीसकर एक-

एक मारो की टिकियाँ बनालो। इनमें से २।३ टिकियाँ खानेसे खून बन्द हो जाता है।

(२५) गाय के पाँच सेर दूधमें एक पाव चिकनी सुपारी पीसकर मिलादो और औटाओ। जब औट जाय, उसमें आधसेर चीनी डाल दो और चाशनी करो। फिर छोटी माई ५२॥ माशे, बड़ी माई ५२॥ माशे, पकी सुपारीके फूल १०५ माशे, धायके फूल १०५ माशे और ढाक का गोंद १० तोले— इन सबको महीन पीस कर कपड़-छन करलो। जब चाशनी शीतल होने लगे, इस छने चूर्ण के। उसमें मिला दे। और चूल्हेसे उतारकर साफ बर्तनमें रख दे।। मात्रा २० माशे से ६० माशे तक। इस सुपारी-पाक के खाने से ये।निसे नदीके समान बहता हुआ खून भी वन्द हो जाता है।

## विज्ञापन ।

नीचे हम स्थानाभाव से चन्द्र कभी भी फेल न होनेवाली-रामवाण-समान श्रव्यर्थ श्रीर श्रक्सीर का काम करनेवाली तीस साल की परीचित श्रीपिधयों के नाम श्रीर दाम लिखते हैं। पाठक श्रवश्य परीचा करके लाभान्वित हों श्रीर देखें कि, भारतीय नही बृटियोंसे बनी हुई दवाएँ श्रुँगरेजी दवाश्रों से किसी हालत में कम नहीं हैं:—

- (१) हरिबटी—कैसा भी श्रितसार, श्रामातिसार, रक्तातिसार श्रीर ज्वरा-तिसार क्यों न हो, दस्त बन्द न होते हों श्रीर ज्वर बड़ी बड़ी डाक्टरा दवाश्रों से भी श्रण भर को विश्राम न लेता हो,—हन गोलियों की २ मात्रा सेवन करते ही श्रपूर्व चमत्कार दीखता है। दाम ।॥) शीशी। हर गृहस्थ श्रीर वैद्य को पास रखनी चाहिये।
- (२) शिरशूल नाशक चूर्ण—कैसा ही घोर सिर दर्द क्यों न हो, इस चूर्ण की १ मात्रा खानेसे १४ मिनटमें सिरदर्द काफूर हो जाता है। दवा नहीं जाद है। म मात्रा का दाम १) २०।
- (३) नारायग तेल—हाथ पैरों का दर्द, जोड़ों की पीड़ा, गठिया,पसिलयों का दर्द, श्रद्ध का स्नापन, लकवा, फालिज, एक श्रग स्ना होजाना, िपत्ती निकलना, मोच श्राना वगैरः वगैर श्रस्ती तरहके वायु रोग इस तेल से श्राराम होते हैं। जाड़े में इसकी मालिश कराने से शरीर हप्ट-पुष्ट श्रीर बिलप्ट होता है— बदन में चुस्ती फुरती श्राती है। हर गृहस्थ श्रीर वैध के पास रहने योग्य है। दाम १ पाव का ३) रु०।



## नरकी जननेन्द्रियाँ।

पुरुप श्रीर स्त्रीके जो श्रद्ध सन्तान पैदा करनेके काममें श्राते हैं, अन्हें "जननेन्द्रियाँ" कहते हैं। जैसे, लिंग श्रीर भग।

पुरुष श्रीर स्त्री दोनोंकी जननेन्द्रियाँ एक तरहकी नहीं होतीं। उनमें वड़ा भेद है। दोनों ही की जननेन्द्रियाँ दे। दो तरहकी होती हैं:—(१) वाहरसे दीखनेवाली श्रीर (२) वाहरसे न दीखनेवाली।

## वाहरसे दीखनेवाली जननेन्द्रियाँ।

पुरुपका शिश्न या लिंग श्रीर श्रग्डकोपमें लटके हुए श्रग्ड—ये वाहरसे दीखनेवाली पुरुपकी जननेन्द्रियाँ है। पुरुपकी तरह स्त्री की भग वाहरसे दीखनेवाली जननेन्द्रिय है। भगकी नाक, अगके होठ श्रीर योनिहार प्रशृति भी भगके हिस्से है। ये भी वाहरसे टीखते है।

## भीतरी जननेन्द्रियाँ।

पुरुप श्रीर स्त्री दोनोकी भीतरी जननेन्द्रियाँ वस्तिगहर या पेडू की पेलमें रहती हैं, इसीसे दीखती नहीं। शुकाशय, शुक्रण्याली, प्रोस्टेट श्रीर शिश्नमूल श्रन्थि—ये पुरुषके पेडूकी पेलमें रहनेवाली भीतरी जननेन्द्रियाँ हैं। इसी तरह डिम्बग्रन्थि, डिम्ब प्रनाली, गर्भा-शय श्रीर योनि—ये स्त्रीके पेड्की पोलमें रहनेवाली जननेन्द्रियाँ हैं।

## शिश्न या लिङ्ग।

शिश्न या लिङ्ग मर्दके शरीरका एक श्रङ्ग है। इसीमें होकर मूत्र मूत्राश्यसे वाहर श्राता है श्रीर इसीसे पुरुष स्त्रीसे मैथुन करता है। जब लिङ्ग ढीला, शिथिल या सोया रहता है, तब वह तीन या चार इश्च लम्बा होता है। जब पुरुष स्त्रीको देखता, खूता या श्रालिङ्गन करता है, तब उसे हर्ष होता है। उस समय उसकी लम्बाई बढ़ जाती है श्रीर वह पहलेसे खूब कड़ा भी हो जाता है। श्रगर इस समय वह सख़्त न हो जाय, तो योनिके भीतर जा ही न सके। जिन पुरुषोंका लिङ्ग हस्तमैथुन श्रादि कुकमोंसे ढीला हो जाता है, वह मैथुन कर नहीं सकते। मैथुनके लिये लिङ्गके सख़्त होनेकी ज़रूरत है।

### शिश्न-मणि।

लिङ्गके अगले भागके। मिण या सुपारी अथवा शिश्नमुण्ड—
लिङ्गका सिर कहते हैं। इसमें एक छेद होता है। उस छेदमें होकर ही मूत्र और वीर्य वाहर निकलते हें। इस सुपारी के अपर चमड़ी होती है, जिसे सुपारी का घूँ घट भी कहते हैं। यह हटाने से अपर को हट-जाती और फिर खीचने से सुपारी के। उब यह चमड़ी या घूँ घटकी खाल तड़ होती है, तब हटाने से नहीं हटती, यानी घूँ घट घड़ी मुश्किलसे खुलती है। मैथुन के समर्य इसके हट जाने की जरूरत रहती है। अगर इसके विना हटे मैथुन किया जाता है, तो पुरुपको चड़ी तकली फ होती है और मैथुन कम भी अच्छी तरह नहीं होता। इसी से बहुत से आदमी तें इ आकर, इसे मुसलमानों की तरह कटवा डालते हैं। कटवा देने से कोई हानि नहीं होती। मुसलमानों में तो इसका दस्त्र ही हो गया। वाज़-वाज़ औक़ात छोटे-छोटे वालकों की यह चमड़ी अगर तड़ होती है, तो उन्हें वड़ा कट होता है। जब उनकी पाल के

वाली सफाई करनेके लिये इस घूँघटको खालती है, तब वे राते-चीसते है श्रीर कभी-कभी पेशाव करते समय किंच्छते श्रीर चिल्लाते हैं।

इस मिण या सुपारी के पीछे गोल श्रीर फुछ गहरी सी जगह होती है। यहाँ एक प्रकारकी यदबूदार चिकनी चीज जमा हो जाती है। यह चीज वहीं वनती रहती है। जब यह जियादा बनती है या सुपारी यहत दिनें। तक घोई नहीं जाती, तब यह बहुत इकट्ठी हो जाती है श्रीर वहाँ से चलकर सुपारीपर भी श्रा जाती है। जो भूर्ष लिक्नको रोज नहीं थोते, उनकी सुपारी या उसकी गर्दनमें इस चिकने पदार्थ से फुन्सियाँ हो जाती हैं। बहुत बार लिंगार्श या उपदश रोग भी हो जाता है। ''भावप्रकाश'' में लिखा है:—

हस्तामिघातात्रखदन्तघातादघावनादत्युसेवनाद्वाः । योनिश्रदोषाच्चभवन्ति शिश्ने पञ्चोपदंशा विविधोपचारैः ॥

हाथकी चेट लगने, नाख्न या दातोंसे घाव हो जाने, लिंगका न धाने, पशु प्रभृतिके साथ मैथुन करने और बाल वाली या रागवाली स्त्रीसे मैथुन करने से पाँच तरहका उपदृश्य का करमी राग हो जाता है। लिंगार्श होने से सुपारीके नीखें मुगकों चेटिक होगन फुन्सियाँ हो जाती हैं।

शिहन-शरीर ।

सुपारी श्रीर लिंगकी जड़के पीचमें के लिंगका हिस्सा है, उसे लिंगका शरीर कहते हैं। लिंगका कुछ श्राग फीतों या श्रग्ड-कोषों के नीचे ढका रहता है। इसे ही लिंगकी जड़ या शिश्नमूल कहते हैं। लिंगका पिछला हिस्सा मूत्राशय या वस्तिसे मिला रहता है। मूत्राशयके नीचले भागसे लेकर सुपारीके सूराख़ तक पेशाब वहनेके लिये एक लम्बी राह बनी हुई है। इसे मूत्र-मार्ग कहते हैं। पेशाब आनेका एक द्वार भीतर और एक बाहर होता है। जिस जगहसे मूत्रमार्ग शुरू होता है, उसे ही भीतरका मूत्रद्वार कहते हैं और सुपारी के छेदको बाहरका मूत्रद्वार कहते हैं। पुरुषके मूत्र-मार्गकी लम्बाई ७। इंच और स्त्रीके मूत्रमार्गकी लम्बाई उढ़ इंच होती है। भीतरी मूत्रद्वारके नीचे प्रोस्टेट नामकी एक प्रन्थि रहती है। मूत्रमार्गका एक इंच हिस्सा इसी प्रन्थिमें रहता है।

## अरडकोष या फोते।

लिंगके नीचे एक थैली रहती है, उसे ही अगडकोष कहते हैं। संस्कृतमें उसे वृष्ण कहते हैं। फोतोंकी चमड़ीके नीचे वसा नहीं होती, पर मांसकी एक तह होती है। जब यह मांस सुकड़ जाता है, तब यह थैली छोटी हो जाती है और जब फैल जाता है, तब बड़ी हो जाती है। सर्दींके प्रभावसे यह मांस सुकड़ता और गर्मींसे फैलता है। वुढ़ापेमें मांसके कमज़ोर होनेसे यह थैली ढीली हो जाती और लटकी रहती है।

इस अगडकोष या थैलीके भीतर दो अगड या गोलियाँ रहती हैं। दाहिनी तरफवालेको दाहिना अगड और वाई तरफवालेको बाँयाँ अगड कहते हैं। अगडकोष या अगडोंकी थैलीके भीतर एक पदी रहता है, उसीसे वह दो भागोंमें वॅटा रहता है। उस पर्देका बाहरी चिह्न वह सेवनी है, जो अगडकोषकी थैलीके बीचमें दीखती है। यह सेवनी पीछेकी तरफ मलद्वार या गुदा और आगेकी तरफ लिंग की स्रपारी तक रहती है।

इस अगडकोषके भीतर दो कड़ीसीगोलियाँ होती हैं, इन्हें "अगड" कहते हैं। ये दोनों अगड जिस चमड़ेकी थैलीमें रहते हैं, उसे "अगड-कोष" कहते हैं। इन अगडोंके अपर एक भिल्ली रहती है। इस भिल्ली की देा तह होती है। जब इन देानों तहींके घीचमें पानी-जैसा पतला पदार्थ जमा हो जाता है, तब श्रग्ड वडे मालूम होते है। उस समय "जलदोप" हो गया है या पानी भर गया है, ऐसा कहते है।

इस श्रद्धको "गुक्र ग्रन्थि" भी कहते हैं। इस में दो-तीन सी छोटे-छोटे के ते होते हैं। इन को ठोमें वाल जैसी पतली श्राट नो सौ नलियाँ रहती हैं। ये नलियाँ वहुत ही मुडी हुई रहती है श्रौर पीछे भी तरफ जाकर एक दूसरेसे मिलकर जाल सा वना देती है। इस जालमें से बीस या पश्चीस वड़ी नलियाँ निकलती हैं श्रीर श्रागे चलकर इन सबके मिलनेसे एक वड़ी नली वन जानी है। इसीके। "गुक्र प्रनाली" कहते है। गुक्र-श्रन्थिकी नलियाँ वास्तवमें छोटी-छोटी नलीके श्राकार की ग्रन्थियाँ है। इन्हींमें वीर्य वनता है। इस वीर्य या गुक्रके मुख्य श्रवयव गुक्रकीट या गुकायु है।

श्रडकोपका टटोलनेसे, ऊपरके हिस्सेमें, एक रस्सी सी माल्म होती है, इसी रस्सीमें वैंघे हुए श्रगड श्रग्डकापमें लटके रहते हैं। इस रस्सीका श्रण्डघारक रस्सी कहते हैं। यह पेट तक चली जाती है। कभी-कमी उसी राहसे श्रत्र या श्राँतोका कुछ भाग श्रडकाप में चला श्राता है, तब फोते वढ जाते हैं। उस समय "श्रत्रवृद्धि" रेग हो गया है, ऐसा कहते हैं।

#### शुक्राशय ।

लिख आये हैं, कि अगड या शुक्त-प्रनिथमें शुक्त या वीर्य वनता है।
यही शुक्त शुक्त प्रणाली द्वारा शुक्ताशयमें आकर जमा होता है। फिर
मैथुनके समय, यह शुक्ताशयसे निकलकर, मूत्रमार्गमें जा पहुँचना
और वहाँसे सुपारीके छेदमें होकर योनिमें जा गिरता है। यह शुक्राशय भी वस्तिगह्तर या पेव्की पोलमें, मूत्राशयसे लगा रहता है।
शुक्राशयकी देा थैली होती हैं। इनके पीछे ही मताशय है।

## शुक्र या वीर्य।

शुक्र या वीर्य दूधके से रगका गाढा-गाढ़ा लसदार पदार्थ होता है। उसमें एक तरहकी गन्ध आया करती है। अगर वह कपड़ेपर लग जाता है, तो वहाँ हलके पीले रंगका दाग हो जाता है। अगर यही कपड़ा आगके सामने रखा जाता या तपाया जाता है, तो उस दागका रग गहरा हो जाता है। वीर्यसे तर कपड़ा स्खनेपर सख़त हो जाता है।

वीर्य पानीसे भारी होता है। एक बार मैथुन करनेसे श्राधेसे सवा तोले तक वीर्य निकलता है। वीर्यके सौ भागों में ६० भाग जल, १ भाग सोडियम नमक, १ भाग दूसरी तरहके नमकोंका, ३ भाग खटिक प्रभृति पदार्थोंका श्रीर पाँच भाग एक तरहके सेलोंके होते हैं, जिन्हें शुक्राणु या शुक्रकीट कहते हैं।

## शुकाणु था शुक्रकीट ।

श्रगर कोई ताज़ा वीर्यको खुर्दबीन शीशेमें देखे, तो उसे उसमें बड़ी तेज़ीसे दौड़ते हुए कीड़े दीखेंगे। इन्हींको श्रकाणु, श्रक्रकीट या सेल कहते हैं। सन्तान इन्हींसे होती है। जिनके श्रक्रमें श्रक्रकीट नहीं होते, जिनकी श्रक्रशन्थियोंसे ये नहीं बनते, वे पुरुष सन्तान पैदा कर नहीं सकते। हाँ, बिना इनके कदाचित मैशुन कर सकते हैं। एक बारके निकले हुए वीर्यमें ये कीड़े एक करोड़ श्रस्सी लाखसे लगाकर बाईस करोड़ साठ लाख तक होते हैं। श्रगर श्राप वीर्यको एक काँचके गिलासमें रख दें, तो कुछ देरमें दो तहें हो जायंगी। सपरकी तह पतली श्रीर दहीके तोड़-जैसी होगी, पर नीचेकी गाढ़ी श्रीर दूधके रंगकी होगी। सारे श्रक्रकीट नीचे बैठ जाते है, इसीसे नीचेकी तह गाढ़ी होती है। नीचेकी तह जितनी ही गहरी श्रीर गाढ़ी होगी, उसमें उतने ही श्रक्रकीट श्रिवक होंगे।

بر

शुककीटकी लम्नाई एक इचके हजारवें भाग या पाँचसौवें भाग के जितनी होती है। इस कीडेका श्रगला भाग मोटा श्रौर श्रएडेकी सी शकलका होता है तथा पिछला भाग पतला श्रौर नोकदार होता है। श्रगले भागको सिर, सिरके पीछेके दवे हुए भागको गर्दन, वीचके भागको शरीर श्रौर शरीरके श्रन्तिम भागको दुम या पूँछ कहते हैं। शुक्रकीट या वीर्यके कीडे वीर्यके तरल भागमें तैरा करते हैं। कमजोर कीडे घीरे-घीरे श्रौर ताकतवर तेजीसे दौढ़ते फिरते हैं। इनकी दुम पानीमें तैरते हुए या जमीनपर रेंगते हुए साँपकी तरह हरकत करनी जान पड़ती है।

## शुक्रकीट कव वनने लगते हैं।

शुक्रकीट चौदह या पन्द्रह वरसकी उम्रमें वनने लगते है, परन्तु इस समयके शुक्रकीट वलवान सन्तान पैदा करने योग्य नहीं होते। श्रच्छे शुक्रकीट वीस या पच्चीस सालकी उम्रमें वनते हैं। श्रतः जो लोग छोटी उम्रमें ही मैथुन करने लगते हैं, उनकी श्रपनी वृद्धि रुक जाती है श्रीर जो सन्तान पैदा होती हैं, वह निर्वल श्रीर श्रल्पायु होती है। इसलिये २०। २५ वर्षकी उम्रसे पहले स्त्री-प्रसग न करना चाहिये।

शुक्तप्रनियमों से शुक्तकीट तो वनते ही है। इनके सिवा एक श्रीर वड़ा काम होता है—एक श्रीर कामकी चीज वनती है। यद्यपि सन्तान पैदा करनेके लिये उसकी जरूरत नहीं होती, पर वह खूनमें मिलकर शरीरके मित्र मिन्न श्रङ्गोंमें पहुँचती श्रीर उन्हें वलवान करती है। हर पुरुपको शरीर वढ़नेके समय इसकी दरकार होती है। श्रगर हम किसीके श्रएडोंको जवानी श्रानेसे पहले ही निकाल हैं, तो वह श्रच्छी तरह न वढ़ेगा। उसके डाढ़ी मूंछ वग्नैरः जवानीके चिह श्रच्छी तरह न निकलेंगे। वैल श्रीर सॉडका फर्क़ सभी जानते है। जव बछुड़े के श्रग्रह निकाल लेते है, तब वह वैल वन जाता है। वैल न तो सन्तान पैदा कर सकता है श्रीर न वह साँडके समान बलवान ही होता है। वही बछुड़ा श्रग्ड रहनेसे साँड वन जाता है श्रीर खूब पराक्रम दिखाता है, श्रतः सब श्रद्धोंके पके पहले, इन श्रक-ग्रन्थियों— श्रग्डोसे श्रक बनानेका काम लेना, श्रपनी श्रीर श्रौलादकी हानि करना है। इसलिये २४ सालसे पहले मैथुन द्वारा या श्रीर तरह वीर्य निकालना परम हानिकर है। इसीसे सुश्रुतने २४ वर्षके पुरुष श्रीर सोलह सालकी स्त्रीको विवाह करके गर्भाधान करनेकी श्राह्मा दी है, पर श्राजकल तो १३।१४ सालका लड़का बहुके पास भेज दिया जाता है। उसीका नतीजा है, कि हिन्दू क़ौम श्राज सबसे कमजोर श्रीर सबसे मार खाने वाली मशहूर है।



## नारीकी जननेन्द्रियाँ।

जिस तरह मर्दके लिङ्ग श्रौर श्रग्डकोष होते हैं; उसी तरह स्त्रीके भग श्रौर उसके दूसरे हिस्से होते हैं। भग, भगनासा, भगके होठ श्रौर योनिद्वार ये बाहरसे दीखते हैं। वस्तिगह्वर या पेड्की पोलमें डिम्बग्रन्थि, डिम्बग्रनाली, गर्भाशय श्रौर योनि—ये होते हैं। ये बाहरसे नही दीखते।

#### भग।

भगके बीचों-बीचमें एक दराज-सी होती है। उसके दोनों श्रोर चमड़ीके भोलसे बने हुए दो कपाट या किवाड़से होते हैं। चमड़ीके नीचे वसा होनेकी वजहसे वे उभरे होते हैं। श्रगर ये दोनों कपाट हटाये जाते हैं, तो भीतर दो पतले-पतले कपाट श्रीर दीखते हैं। इस तरह वहे और छोटे दो कपाट होने हैं। इनको वहे श्रीर छोटे भगोए या भगके होंठ भी कहते हैं।

श्रगर हम श्रगुलीसे दोनों भगोष्टों को हटावं, तो दरार या फॉकमें दो स्राख नजर श्रावंगे। इनमें से एक स्राध यहा श्रांर द्रमरा छोटा होता है। वड़ा स्राख योनिकी राह है। इसीको योनिद्धार या योनि का दरवाजा भी कहते हैं। मैथुनके समय पुरणका लिए इमी छेटमें होकर भीतर जाता है। इसीमें होकर, मासिक धर्मके समय, रज वह-वहकर वाहर श्राता हे श्रोर इसी राहसं वालक वाहर निकलता है। इस छेदसे कोई श्राधा इश्च अपर दूसरा छेद होता है। यह मूत्र मार्गका छेट श्रीर उसका वाहरी द्वार है। पेशाव इसीमें होकर वाहर श्राता है।

जिन स्त्रियोंका पुरुषोंसे समागम नहीं होता, उनके योनिद्वारपर चमडेका पतला पर्दा पड़ा रहना है। इस पहें में भी एक छुट होना है। इस छुद्में होकर रजोधर्मका रज या पृत्त वाहर प्राया करना है। जब पहले पहल में शुन किया जाता है, तब लिज के जोरसे यह पर्दा फट जाता है। उस समय स्त्रीको कुछ तकलीफ होनी है छौर थोड़ा सा खून भी निकलता है। किसी किसीका यह पर्दा बहुन पतला छौर छुद चोड़ा होता है। इस दशामें मेशुन करने पर भी चमड़ा नहीं फटता छौर लिंद्र भीतर चला जाना है। जब तक यह पर्दा मौजुट रहता है छौर उसका छुट वटा नहीं होता, तब नक यह समक्ता जाता है, कि स्त्रीका पुरुष समागम नहीं हुआ। इस पर्टिको योनिच्छद योनिका ढकना कहते है।

वडे भगोष्ट ऊपर जाकर एक दूसरेले मिल जाने है। जहाँ वे मिलते है, वह स्थान फुछ ऊँचा या उभरा सा होना है। इमें "कामाद्रि" कहते हैं। जवानी श्रानेपर यहाँ वाल उग श्राते है। कामाद्रिके नीचे श्रीर दोनों वडे होठोंके वीचमें श्रीर पेशायके वाहरी छेदके ऊपर एक छोटा श्रकुर होता है। इसे भगनासा या भगकी नाक कहते है। जिस तरह मर्दके लिंग होता है, उसी तरह स्त्रीके यह होता है। लिंग वड़ा होता है श्रीर यह छोटा होता है। जब मैथुन किया जाता है, तब इसमें खून भर श्राता है, इसलिये लिंग की तरह यह भी कड़ा हो जाता है। इसमें लिंगकी रगड़ लगनेसे येतहाशा श्रानन्द श्राता है। जब मैथुन हो चुकता है तब खून लीट जाता है, इसलिये यह भी लिंगकी तरह ढीला हो जाता है।

## डिम्ब-ग्रन्थियाँ।

जिस तरह मर्दके दो श्रड या शुक-श्रन्थियाँ होती हैं, उसी तरह स्त्रीके भी ऐसे ही दो श्रग होते हैं। इनमें डिम्ब बनते हैं, इसलिये इन्हें डिम्ब-श्रन्थियाँ कहते हैं। स्त्रीके डिम्ब श्रीर शुकागुके मिलनेसे ही गर्भ रहता है। ये डिम्बश्रन्थियाँ वस्ति-गहर या ऐड्की पोलमें रहती है। एक श्रन्थि गर्भाश्यकी दाहिनी श्रोर श्रीर दूसरी बांई श्रोर रहती है। दोनो श्रन्थियोंमें श्रन्दाचन वहत्तर हजार डिम्ब-कोष होते हैं श्रीर हरेक कोषमें एक-एक डिम्ब रहता है। डिम्ब-श्रन्थियोंके भीतर छोटी-बडी थैलियाँ होती हैं, उन्हींको डिम्बकोष कहते है।

## गभीशय।

यह वह अग है जिसमें गर्भ रहता है। यह वस्तिगहर या पेड्की पोलमें रहता है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय रहता है। गर्भाशयके दोनो बगल, कुछ दूरीपर डिम्ब-अन्थियाँ होती हैं। गर्भाशयका आकार कुछ कुछ नाशपातीके जैसा होता है, परन्तु स्थूल माग चपटा होता है। गर्भाशयकी लम्बाई ३ इंच, चौड़ाई २ इंच और मुटाई १ इंच होती है। वजनमें यह अड़ाईसे साढ़े तीन तोले तक होता है।

गर्भाशयका ऊपरी भाग मोटा श्रौर नीचेका भाग, जो योनिसे जुड़ा रहता है, पतला होता है। नीचेके भागमें एक छेर होता है,

इसे गर्भाशयका वाहरी मुँह कहते है। इसे श्रेंगुलीसे छू सकते हैं। गर्भाशय भीतरसे पोला होता है। उसके श्रन्दर बहुत जगह नहीं होती, ह्योंकि श्रगली-पिछली दीवारे मिली रहती है। गर्भ रह जाने पर गर्भाशयकी जगह बढ़ने लगती है।

गर्भाशयके ऊपरी भागमें, दाहिनी-वॉर्ड श्रोर डिम्ब्रप्रणालियोंके मुख होते हैं। जिस तरह डिम्ब प्रन्थियों दो होती हैं, उसी तरह डिम्ब-प्रणाली भी दोहोती हैं। एक दाहिनी श्रोर श्रीर दूसरी बार्ड श्रोर। ये दोना प्रनालियों या नातियों गर्भाशयसे श्रारम्भ होकर डिम्ब-श्रन्थियों तक जाती है। जब डिम्बग्रन्थियोंसे कोई डिम्ब निकलता है, तब वह डिम्ब-प्रनाली मालरके सहारे डिम्ब-प्रनालीके छेद तक श्रीर वहाँसे गर्भाशय तक पहुँचता है।

#### योनि ।

येानि वह श्रद्ध है, जिसमें होकर मासिक खून वाहर श्राता, मैंथुन के समय लिंग श्रन्दर जाता श्रीर प्रसवकालमें वचा वाहर श्राता है। वास्तवमें, येानि भी एक नली है, जिसका ऊपरी सिरा पेड्में रहता है श्रीर गर्भाशयकी गर्दनके नीचेके भागके चारो श्रोर लगा रहता है। गर्भाशयका वाहरी मुख इस नलीके श्रन्दर रहता है।

योनिकी लम्बाई तीन या चार इच होती है श्रीर उसकी दीवारें एक दूसरेसे मिली रहती है। इसीसे कोई बीज या कीड़ा-मकोड़ा श्रासानीसे अन्दर जा नहीं सकता। योनिकी लम्बाई चौडाई दबाव पड़नेपर जियादा हो सकती है। द्वारके पाससे योनि तम होती है, वीचम चौड़ी होती है श्रीर मर्भाशयके पास जाकर फिर तम हो जाती है। योनिके द्वारपर योनि-सकोचनी पेशियाँ होती है, जो उसे खुकेड़ती है। योनिकी दीशरोपर एक बड़ा शिराजाल या नस-जाल है, जो मैथुनके समय खूनसे भर जाता है। इसीके कारणसे मैथुनके समय योनिकी दीवारें पहलेसे मोटी हो जाती है।

## स्तन।

स्त्रीके स्तन या दुग्ध-श्रन्थियाँ भी होती है। स्तनोंकी वींटिनयों या घुिएडियों में १२ से २० तक छेद होते हैं। कुमारियोंके स्तन छोटे होते हैं। ज्यों ज्यों कन्या जवान होती है, उसकी जननेन्द्रियाँ बढ़ती हैं। जवानी श्रानेपर स्तन भी वढ़ते हैं श्रीर भगके ऊपर बाल भी श्राते हैं। जब स्त्री गर्भवती होती है श्रीर धालकको दूध पिलाती है, तब ये स्तन बड़े हो जाते हैं। जिसने गर्भ धारण न किया हो, उस स्तिका स्तनमण्डल हटका गुलाबी होता है। गर्भके दूसरे मासमें स्तनमण्डल वड़ा श्रीर उसका रग गहरा हो जाता है। श्रन्तमें वह काला हो जाता है। जब स्त्री दूध पिलाना वन्द करती है, तब स्तन-मण्डलका रग फिर हटका पड़ने लगता है, परन्तु उतना हटका नहीं होता, जितना कि गर्भवती होनेके पहले था।



जय कन्या जवान होने लगती है, तव उसकी योनिसे एक तरह का लाल पतला पदार्थ हर महीने निकला करता है। इसीको रजोधर्म या रजस्वला होना कहते हैं। रजोदर्शनके साथ ही जवानी के श्रीर चिह्न भी प्रकट होते हैं—स्तन वढ़ते हैं श्रीर भगके ऊपर वाल श्राते हैं।

श्रात्तंव खून मिला हुश्रा स्नाव है, जो गर्भाशयसे निकल कर श्राता है। इस खूनमें श्लेष्मा मिली रहती है, इसीसे यह जल्दी जम नहीं सकता। सब स्त्रियोंके समान श्रात्तंव नहीं होता। यह एक से तीन या चार छुटाँक तक होता है।

श्रात्तंव निकलनेके दो-चार दिन पहलेसे जब तक वह निकलता रहता है, स्त्रियोंको श्रालस्य श्रीर भोजनसे श्रक्चि होती है। कमर, क्रू वहों और पेड्में भारीपन होता है। वाज़ी ख़ियोंका मिज़ाज चिड़ चिड़ा हो जाता है। जो अमीरीकी वजहसे मोटी हो जाती है, जिनको कृष्ज और अजीर्ण रहता है, जो जोग्र दिलानेवाली पुस्तकें— लएडन रहस्य या छ्वीली भटियारी प्रभृति पढती हे या ऐसी वातें सुननी और करती हैं, उनके पेड़, कमर और कृत्हों में वडी चेदना होती और उनके हाथ पैर टूटा करते हे।

इस गरम देशकी स्त्रियोंको वारह या चौदह सालकी उम्रमें रजोधर्म होने लगता है। किसी-किसीको वारह वर्षके पहले ही होने लगता है। यूरोप श्राटि शीतप्रधान देशोंकी स्त्रियोंको चौटह पन्द्रह सालकी उम्रमें रजोटरीन होता है। जिन घरोंकी लड़िकयाँ खाती तो विटयाँ-विट्याँ माल हैं श्रीर काम करती है कम तथा जो पितसग या विवाह शादीकी वार्ते वहुत करती रहती है, उन्हें रजोटरीन जल्टी होता है। गरीव घरोंकी कमजोर श्रीर रोगीली लडकियोंको रजो-दर्शन देरमें होता है।

वारह या चौदह सालकी उम्रसे रजोधर्म होने लगता श्रीर ४५ या ५० सालकी उम्र तक होता रहता है। जब गर्भ रह जाता है, तब रजोधर्म नहीं होता। जब तक स्त्री गर्भवती रहती है, रजोधर्म धन्द रहता है। जो स्त्रियाँ अपने वच्चोंका दूध पिलाती हे, वे वच्चा जननेके कई महीनों तक भी रजस्वला नहीं होतीं। ४५ श्रीर ४६ सालके दम्गीन रजोधर्म होना स्त्रभावसे ही वन्द्र हो जाता है। जब तक स्त्री रजस्वला होती रहती है, उसे गर्भ रह सकता है। कभी कभी रजोदर्शन होनेके पहले श्रीर रजोदर्शन वन्द्र होनेके वाद भी गर्भ रह जाता है।

श्रात्तंव निकलनेके दिनों में स्त्रोक्षी वाकी जननेन्द्रियों में भी कुछ 'फेरफार होता रहता है। डिस्वयनिय, डिस्वयनालियाँ श्रीर योनि श्रिधिक रक्तमय हो जाती हैं श्रीर उनका रह गहरा हो जाता है। गर्भाशय भी कुछ वढ जाता है।

दे। श्रात्तंव या मासिक धर्मों के बोचमें रू दिनका श्रन्तर रहता
है। किसी-किसीका एक या दे। दिन कम या जियादा लगते हैं।
बहुधा तीन या चार दिन तक रज्ञःस्राव होता है। किसी-किसीका एक
दिन श्रीर किसीका जियादा-से-जियादा है दिन लगते हैं। है दिनेंसे
श्रिधक रज्ञःस्राव होना या महीनेमें दे। बार होना रोग है। इस दशा
में इलाज करना चाहिये।

## मैथुन।

मैथुन, केवल सन्तान पैदा करनेके लिये है, पर विधाताने इसमें एक ग्रानिर्वचनीय श्रानन्द रख दिया है। इससे हर प्राणी इसे करना चाहता है श्रीर इस तरह जगदीशकी सृष्टि चलती रहती है।

मैथुन करने से पुरुषका शुक्र या वीर्य स्त्रोकी योनिमें पहुँवता है। जब ठीक विधिसे मैथुन किया जाता है, तब लिंगकी सुपारी योनिकी दीवारोंसे रगड़ खाती है। इस रगड़का श्रसर नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क तक पहुँवता है। इस समय स्त्रो श्रीर पुरुष दोनेंको वड़ा श्रानन्द श्राता है।

योनिकी दीवारें एक श्लेष्मय रससे भीगी रहती हैं। वहुतसे श्रानजान इसे स्त्रीका चीर्य समभ लेते हैं। पर इस तर पदार्थमें सन्तान पैदा करनेकी सामर्थ्य नहीं होती। यह ख़ाली योनिकी दीवारोंका गीली रखता है, जिससे लिंगकी रगढ़से योनिकी श्लेष्मिक कलाके। जुकसान न पहुँचे।

जय सुपारी गर्भाशयके मुँहसे मिल जाती है, तथ स्त्रीके। बहुत ही जि़यादा श्रानन्द श्राता है। श्रगर सुपारी या शिश्नमुगड गर्भाशय के पास न पहुँचे या उससे रगड़ न खाय, तो मैथुन व्यर्थ है। स्त्रीके। ज़रा भी श्रानन्द नहीं श्राता। जब सुपारी श्रीर गर्भाशयके मुख मिलते हैं, तब वीर्थ बड़े जोरसे निकलता श्रीर गर्भाशयके मुँहके पास ही ये। निमें गिरता है। गर्भाशयका स्वभाव वीर्यको चूसना है, अवः वह अनेक वार उसे फौरन ही चूस लेता है। वीर्य निफल खुकते ही मैथुन कर्म ख़तम हो जाता है। वीर्य निकलते ही ग्यून लीट जाता है, इसलिये लिंग शिथिल हो। जाना है। वहुत मैथुन टानि- कारक है। अत्यिधिक मैथुनसे स्त्री-पुरुप दोनों ही यदमा या गजरोग अश्वित प्राथनाशक रोगों के शिकार हो। जाते है।

#### गर्भाधान।

जब पुरुपका वीर्य स्त्रीके गर्भागयमें जाता है, तर उसमें शुक्र कीट भी होते हैं। शुक्रकीटोका डिम्में श्रधिक श्रनुराग होता है, अतः जिस डिम्ब प्रणालीमें डिम्म होता है, उसीमें शुक्रकीट घुमने हैं। मतलव यह है कि, शुक्रकीट धीरे-धीरे गर्भाशयसे डिम्म-प्रशालीमें जा पहुँचते हैं। गर्भ रहनेके लिये शुक्रकीटकी ही जमरत होती है। वीर्यके साथ शुक्रकीट तो बहुत जाते है, पर इनम जा शुक्रकीट जबरदस्त होता है, वही डिम्मके श्रन्दर घुस पाता है।

वहुतसे अनजान समभते हे कि, गर्भाशयमें अधिक वीर्यके जाने से गर्भ रहता है। यह वात नहीं है। गर्भके लिये एक अक्रकीट ही काफी होता है। इसलिये अगर जरासा वीर्य भी गर्भाशयमे रह जाता है तो गर्भ रह जाता है, योनि, गर्भाशय और डिम्च प्रणालीमें अक्रकीट कई दिनेतिक जीते रहते हैं, अन जिस दिन मेथुन किया जाय उसी दिन गर्भ रह जाय, यह वात नहीं है। शुक्रकीटें के जीते रहते में भ्युन के कई दिन वाद भी गर्भ रह सकता है।

श्रसलमें शुकाणु श्रीर डिम्मके मिलनेका गर्भाधान करते हैं. यानी इन दोनोके मिलनेसे गर्भ रहता है। जब एक शुकागु या शुक्रके कीडेका एक ही डिम्मसे मेल होता हैं, तब एक ही गर्भ रहता श्रीर एक ही पचा पैदा होना है। जब अभी दें। शुक्रकीटें। का दो डिम्बोंसे मेल हो जाता है, तब दो गर्भ पेदा होने है। इस दशामें स्त्री एक साथ या थोड़ी देरके अन्तरसे देा वचे जनती है कभी-कभी देा शुक्रकीटोंका एक डिम्बसे मेल हो जाता है, तब जो वालक पैदा होता है, उसके आपसमें जुड़े हुए देा शरीर होते हैं। पेसे बालक बहुधा बहुत दिन नहीं जीते।

शुक्तकीट श्रौर डिम्बका संयोग बहुधा डिम्बप्रणालीमें होता है, पर कभी-कभी गर्भाशयमें भी हो जाता है। इन दोनोंके मेलको ही गर्भाधान होना कहते हैं श्रौर इन देशोंके मेलसे जो चीज बनती है, उसे ही गर्भ कहते हैं।

## नाल क्या चीज़ है ?

भ्रूण, गर्भ या वचा गर्भाशयकी दीवारसे एक रस्सी द्वारा लटका रहता है। इस रस्सीके। ही नाल या नाभिनाल कहते हैं। क्योंकि नाल एक तरफ भ्रूण या वचेकी नाभिसे लगा रहता है श्रीर दूसरी श्रोर गर्भाशय-कमलसे। नाभिनाल उतना ही लम्बा होता है, जितना कि भ्रूण या वचा। कभी-कभी यह बहुत लम्बा या छोटा भी होता है।

## कमल किसे कहते हैं?

उस स्थानको जिससे भ्रूण नाल द्वारा लटका रहता है, "कमल" कहते हैं। कमल सामान्यतः गर्भाशयके गात्रमें या तो उपरकी श्रोर या उसकी श्रगली-पिछली दीवारों में वनता है। कभी-कभी यह गर्भाशयके भीतरी मुखके पास भी वन जाता है, यह श्रञ्छा नहीं। इससे वच्चा जनते समय श्रधिक खून जानेसे ज्ञाकी जान जोखिम में रहती है। यह कमल तीसरे महीनेमें श्रञ्छी तरह बन जाता है। कमलके ये काम हैं—

- (१) कमल भ्रूणको घारण करता श्रीर इसके द्वारा भ्रूण माता को शरीरसे जुड़ा रहता है।
  - (२) कमल द्वारा ही भ्रूणका पोषण होता है।

क्मलसे ही मृ्णके सॉस लेनेका काम होता है।
(३) क्मल ही मृ्णके रक्त-शोधक यंत्रका काम करता है।
जिस तरह बचेका पोपण कमलके द्वारा होता है, उसी तरह

उसके श्वासाञ्ज्वासका काम मी कमल द्वारा ही होता है।

## गर्भका वृद्धि कम।

तीन चार सप्ताहके गर्भकी लम्बाई निहाई इञ्च श्रीर भार सवासे डेढ़ मारो तक होता है। परिमाण चीटीके समान होना है। मुसके स्थानपर एक टरार श्रोर नेशोंकी जगह हो काले निस होते हैं।

है सप्ताहका गर्भ—इसकी लम्याई श्राधा द्वसे एक इंच तक श्रीर वीम्त नीनसे ५ मागे तक होना है। सिर श्रीर छाती श्रलग-श्रलग डीखते है। चेहरा भी साफ डीखता है। नाक श्रॉम्ब, कान श्रीर मुँहके हैंद यन जाते तथा हाथोमें उंगलियाँ निकल श्रानी हैं। कमल यनना भी श्रारम्भ हो जाता है।

हो मासका गर्भ—इसकी लम्बाई डेढ़ इसके क़रीय और भार श्राउसे बीस माग्रे तक। नाक होट श्रोग श्रॉकें बीमती है परन्तु श्रृण लड़का है या लड़की, यह नहीं मालृम होता। मलद्वार, फुफ्फुम. श्रौर सीहा श्रादि बीसते है।

तीन मासका गर्भ—इसकी लम्बाई टॉगोंके। होए कर देा-तीन इंच श्रोर भार श्रद्धाई हटॉक्के क़रीब होना है। सिरबहुत बढ़ा होना है। श्रॅगुलियॉ श्रमग श्रमग बीसती है। भगनासा या शिष्टन भी नज़र श्राते हैं, श्रत कन्या है या पुत्र, इस बानके ज्ञाननेमें सन्देह नहीं रहता।

चार मासका गर्भ—इसकी लम्बाई साट्टे नीन इंचके करीब छीर टाँगोको मिलाकर हैं इचके लगभग। सिरकी लम्बाई कुल शरीरकी लम्बाईसे चौबाई होती है। गर्भका लिंग साफ दीसता है। नात्वुन बनने लगते हैं। कहीं-कहीं रोप्टें दीसने लगते हैं और हाय-पाँच कुदु-कुछ हरकत करने लगते हैं। पाँच मासका गर्भ—सिरसे एड़ी तक दस इंचके क़रीब लम्बा श्रीर बोभमें श्राध सेर होता है। सारे श्ररीरपर बारीक बाल होते हैं। यक्त श्रच्छी तरह बन जाता है। श्राँतों में कुछ मल जमा होने लगता है। गर्भकुछ हिलता-डेलिता है। माताका उसका हरकत करना या हिलना-डोलना मालूम होने लगता है। नाखुन साफ दीखते हैं।

छुँ मासका गर्भ—इसकी लम्बाई सिरसे एड़ी तक १२ इच श्रीर भार एक सेरके क़रीब होता है। सिरके बाल श्रीर स्थानेंकी श्रपेक्ता जियादा लम्बे होते हैं। भीं श्रीर बरौनियाँ बनने लगती है।

सात मासका गर्भ—इसकी लम्बाई १४ इश्च श्रौर भार डेढ़ सेरके लगभग। सिरपर कोई पॉच इश्च लम्बे बाल होते हैं। श्राँतोंमें मल इकट्ठा हो जाता है। इस मासमें पैदा हुए बालकका श्रगर यत्नसे पोपण किया जाय, ते। बच भी सकता है, पर ऐसे बालक बहुधा मर जाते हैं।

श्राठ मासका गर्भ—इसकी लम्बाई १६।१७ इश्च श्रीर भार दे। सेरके करीव होता है। इस मासमें पैदा हुश्रा वश्चा, श्रगर सावधानी से पालन किया जाय, तो जी सकता है।

नौ मासका गर्भ — इसकी लम्बाई १८ इश्च तक श्रौर भार सवा दो सेरसे श्रढ़ाई सेर तक होता है। इस मासमें श्रग्ड बहुधा श्रग्डकीष में पहुँच जाते हैं।

दस मासका गर्भ—इसकी लम्बाई २० इञ्चके लगभग श्रौर वज़न सवा तीनसे साढ़े तीन सेरके क़रीव होता है। शरीर पूरा बन जाता है। हाथोंकी श्रॅगुलियोंके नाख़ुन पेकिश्रोंसे श्रलग दीखते हैं। पैरकी उँगलियोंके नख पेकिश्रों तक रहते हैं, श्रागे नहीं बढ़े रहते। टटरीके बाल १ इञ्च लम्बे होते हैं। श्रगर बालक जीता हुशा पैदा होता है, तो वह ज़ोरसे चिल्लाता है श्रौर यदि उसके होठोंमें केाई चीज़ दी जाती है, तो वह उसे चूसनेकी चेष्टा करता है।

## गर्भ गर्भाशयमें किस तरह रहता है ?

पहलेके महीनामें जब भूण छोटा होता है, उसका सिर ऊपर श्रीर घड़ नीचे रहता है, पर पीछेके महीनामें सिर नीचे श्रीर चूतड़ ऊपर हो जाते हैं। ६६ फी सदी भूण इसी तरह रहते हे, यानी सिर नीचे श्रीर चूतड़ ऊपर रहते हैं। योनिसे पहिले सिर निकलता है श्रीर पीछे चूतड़ निकलते हैं। लेकिन जब सिर ऊपर श्रीर चृतड़ नीचे होते हैं, तब बालक चूतड़के वल होता है। कभी-कभी कन्धे, पैर या हाथ भी पहिले निकल श्राते हैं। सिरके वल होना, सबसे उत्तम श्रीर सुखदाई है।

## वचा जननेमें किन स्त्रियोंको कम ग्रौर किनको ज़ियादा पीड़ा होती है ?

वचा जनने वालीके। जचा या प्रम्ता कहते हैं। स्णू या वचेका शरीरसे निकलकर वाहर भ्राना "प्रसव" या "जनना" कहलाता है। वचा जननेमें कमावेश पीढ़ा सभीके। होती है। पर नीचे लिसी स्त्रियों के। पीड़ा कमें होती है:—

- (१) जो स्त्रियाँ मजवूत हाती है।
- (२) जो मिहनत करती है।
- (३) जो शान्त-स्वभाव होती है।
- (४) जिनका वस्तिगहर विशाल होता है श्रीर जिनके वस्तिगहर की हड़ियाँ टीक तौरसे बनी होती है।

देखा है, दिहातियोंकी हुए-पुष्ट िहायाँ वसा जननेके दिन तक खेतपर जातीं, वहाँ काम करनीं और सिरपर घासका वेश्मा लाद कर घर वापस आती है। राहमें ही वसा हा पड़ता है, तो वे उसे अकेली ही जनकर, लहुंगेमें रखकर, घर चली आती हैं। उन्हें विशेष

पीड़ा नहीं होती, लेकिन श्रमीरोंकी स्त्रियाँ श्रयवा नीचे लिखी स्त्रियाँ बचा जननेमें बड़ी तकलीफ सहती हैं:—

- (१) जो दुर्बल या नाजुक होती हैं।
- (२) जो कम उम्रमें बचा जनती हैं।
- (३) जो श्रधिक श्रमीर होती हैं।
- (४) जो किसी भी तरहकी मिहनत नहीं करतीं।
- (५) जिनका वस्तिगह्वर श्रच्छी तरह बना हुश्रा नहीं होता, जिनका वस्तिगह्वर विशाल—लम्बा-चौड़ा न होकर तंग होता है श्रीर जिनके वस्तिगह्वरकी हड़ियाँ किसी रेगसे मुड़ जाती हैं।
- (६) जो ईश्वरीय नियमें। या क़ानून-क़ुद्रतके खिलाफ काम करती हैं।
  - (७) जिनका स्वभाव चंचल होता है।
  - ( ८ ) जो बचा जननेसे डरती हैं।

## बचा जननेके समय स्त्रोके दर्द क्यों चलते हैं ?

वचा जननेका समय नज्दीक होनेपर, स्त्रीके गर्भाशयका मांस सुकड़ने लगता है, पर वह एक-दमसे नहीं सुकड़ जाता, धीरे-धीरे सुकड़ता है। इसी सुकड़नेसे लहरोंके साथ दर्द या वेदना होती है। मांसके सुकड़नेसे गर्भाशयकी भीतरी जगह कम होने लगती है श्रीर जगहकी कमी एवं गर्भाशयकी दीवारोंके द्वावसे गर्भाशय के भीतरकी चीजें—वचा श्रीर जेरनाल वगैरः वाहर निकलना चाहते हैं।

## इतनी तंग जगहोंमें से बचा श्रासानीसे कैसे निकल श्राता है ?

जब बचा होनेवाला होता है, तब गर्भके पानीसे भरी हुई पेटिली सी गर्भाशयके मुँहमें श्राकर श्रद जाती है। इससे गर्भाशयका मुँह चौड़ा हा जाता है श्रीर बालकके सिर निकलने लायक जगह हो जाती है। जब बच्चेका सिर गर्भाशयके मुँहमें आ पड़ता है, तब उसके आगे जो पानीकी पोटली होती है, वह भारी दवाव पड़नेसे फट जाती और गर्भका जल वह-वह कर योनिके वाहर आने लगता है। इस जल-भरी पोटलीके फूटनेके साथ जरा सा खून भी दिखाई देता है। गर्भ-जलसे योनि और भग खूब तर हो जाते हैं और इसी वजहसे बच्चा सहजमें फिसल आता है।

## वाहर त्राते ही बचा क्यों रोता है ?

ज्यों ही वचा योनिके वाहर श्राता है, वह जोरसे विल्लाता है। यह विल्लाकर रोना मुफीद है, इससे वह श्वास लेता श्रीर हवा पहली ही वार उसके फुफ्फुसोंमें घुसती है। श्रगर वालक होते ही नहीं रोता, तो उसके जीनेमें सन्देह हो जाता है, यानी वह मर जाता है। श्रगर पेटसे मरा वालक निकलता है, तो वह नहीं रोता।

## अपरा या जेरनालके देरसे निकलनेमें हानि ?

श्चगर वच्चा वाहर श्रानेके एक घएटेके श्चन्दर श्चपण या जेरनाल वगैरः वाहर न श्चा जावें, तो ख़राबोका खोफ है। इन्हें दाईको फौरन निकालनेके उपाय करने चाहिएँ। वच्चा होनेके वाद पेटसे एक लोथड़ा सा श्रीर निकलता है, उसीको श्चपरा या जेरनाल कहते हैं।

## प्रस्ताके लिये हिदायत।

जव वचा श्रौर वच्चेके वाद श्रपरा या जेरनाल गर्भाशयसे निकल श्राते हैं, तव गर्भाशय श्रपनी पहली ही हालतमें होने लगता है। यहाँ तक कि चौदह या पन्द्रह दिनोंमें वह इतना छोटा हो जाता है कि, वस्तिगहर या पेड्में घुस जाता है। जब तक गर्भाशय पेड्में न घुस जाय, प्रस्ताको चलने फिरने श्रौर मिहनत करनेसे वचना चाहिये। चालीस या वयालीस दिनमें गर्भाशय ठीक श्रपनी श्रसली हालतमें हो जाता है, तब फिर किसी वातका भय नहीं रहता। ं बालक होनेके बारह या चौदह दिनों तंक योनिसे थोड़ा-थोड़ा पतला पदार्थ गिरा करता है। इसमें ज़ियादा हिस्सा खूनका होता है। पहले खून निकलता है, पर पीछे वह कम होने लगता है। तीन चार दिन बाद भूँदरा-भूँदरा पानीसा गिरता है। एक हफ्ते बाद वह स्नाव पीला हो जाता है। इस स्नावमें खूनके सिचा श्रीर भी श्रनेक चीजें होती हैं। इसमें एक तरहकी वू भी श्राया करती है। यदि भीतर से श्रानेवाले पदार्थमें बदवू हो या उसका निकलना कम पड़ जाय या वह क़तई बन्द हो जाय, तो ग़फ़लत छोड़कर इलाज करना चाहिये।

धन्यवाद । इस छोटेसे लेखके लिखनेमें हमें "हमारी शरीर रचना" नामकी पुस्तक छौर डाकृर कार्त्तिक चन्द्रदत्त महोदय एल० एम० एस० भूतपूर्व सिविल सर्जन हैदराबाद, दकन, से बहुत सहायता मिली है, छत. हम उक्त पुस्तकके लेखक महोदय छौर डाकृर साहब मजकूर को छशोष धन्यवाद देते हैं। डाकृर त्रिंलोकीनाथ जीको हम विशेष रूपसे धन्यवाद इसलिए देते हैं, कि हम उनके ऋणी सबसे छाधक हैं। हमने इस खएडमें छी रोगोकी चिकित्सा लिखी है। उसका छाधक सम्बन्ध नरनारीकी जननेन्द्रियोंसे है, इसलिए हमें शरीरके इन छंगोके सम्बन्धमें कुछ लिखना जरूरी था। यह मसाला हमें उक्त प्रन्थमे छाच्छा मिला, इसीसे हम लोभ संवरण न कर सके।



# श्चद्र रोग-चिकित्सा।

ţ

## कॉई और नीलिका वगैरःकी चिकित्सा।

श्रायुर्वेदप्रन्थों में लिखा है—क्रोध श्रीर परिश्रमसे कुपित हुश्रा वायु, पित्तसे मिलकर, मुखपर श्राकर, वेदना-रहित सूच्म श्रीर काला सा चकत्ता मुँहपर कर देता है। उसे ही व्यग श्रीर काई कहते हैं। किसी ने लिखा है, वात श्रीर पित्त सुर्ख रगके दाग कर देते हैं, उन्हें ही मॉई कहते हैं। किसीने लिखा है, शरीरपर वड़ा या छोटा, काला या सफेद, वेदनारहित जो मएडलाकार दाग हो जाता है, उसे "न्यच्छु" कहते हैं। सुर्ख दागको व्यग या काई श्रीर नीलेको नीलिका या नीली काई कहते हैं।

हिकमतमें लिखा है,—तिल्ली, जिगर या पेटके फसादसे, धूप श्रीर गरम हवामें फिरनेसे तथा शोच-फिक्न श्रीर गम करने एव, श्रत्यन्त स्त्री प्रसंग करनेसे श्रादमीका चेहरा स्थाह, मैला बदक्कप श्रीर दाग़ धन्त्रेवाला हो जाता है, श्रतः धूप, गरम हवा, चिन्ता श्रीर स्त्री-प्रसग के। त्यागकर तिल्ली श्रीर जिगर प्रभृतिकी दवा करनी चाहिये श्रीर मुंहपर कोई श्रच्छा उबटन मलना चाहिये।

## चिकित्सा।

- (१) अर्जुन वृत्तकी छाल और सफेद घोड़ेके खुरकी मणी— इन दोनोंका लेप भाँई को नाश करता है।
- (२) श्राकके दूधमें इल्दी पीसकर लगानेसे नयी क्या—पुरानी काँई भी चली जाती है। परीक्तित है।
- ं (३) तेलकी, २१ दिन तक प्रतिमर्षण नस्य देनेसे, गालों पर उठी हुई फुन्सियाँ इस तरह नष्ट हो जाती हैं, जिस तरह धर्म-सेवन से पाप।
- (४) केशर, चन्दन, तमालपत्र, ख़स, कमल, नीलकमल, गोरो-चन, हल्दी, दारूहल्दी, मॅजीठ, मुलहटी, सारिवा, लोघ, पतंग, कूट, गेरू, नागकेशर, स्वर्णचीरी, प्रियगू, श्रगर श्रौर लालचन्दन—इन २१ चीजोंको एक-एक तोले लेकर, पानीके साथ, सिलपर महीन पीस कर, लुगदी या कल्क बना लो। फिर काली तिलीके एक सेर तेलमें ऊपरकी लुगदी श्रौर चार सेर पानी मिलाकर मन्दाग्निसे पकाश्रो। जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाय (पर तेल न जले) उतारकर छान लो श्रौर बोतलमें भरकर रख दो।

इस तेलको राजरानियों या धनी मनुष्योंको मुखपर लगाना चाहिये। मुहासे, व्यङ्ग, नीलिका, कॉईं, दुश्छ्वि—स्रत बिगड़ना श्रीर विवर्णता—मुँहका रङ्ग विगड़ जाना श्रादि चेहरेके रोग नष्ट होकर, चेहरा श्रतीव मनोहर श्रीर मुख-कमल केशरके समान कान्ति-मान हो जाता है। जिन लोगोंके चेहरे खराब हो रहे हों, वे इस तेलको बनाकर श्रवश्य लगावें। इस तेलसे उनका चेहरा सचमुच ही मनोहर हो जायगा। परीचित है।

- (प्) चेहरे पर ख़रगोशका खून लगानेसे व्यक्त श्रीर भाँई नाश हो जाती हैं।
- (६) मॅजीठको शहदमें मिलाकर लेप करनेसे आईं अवश्य नाश हो जाती है। परीचित है।

- (७) वड़के प्रद्भुर ग्रीर मस्र-इन दोनोंको गायके दूधमें पीस कर लगाने या लेप करनेसे कॉई नाश हो जाती है। परीचित है।
- ( = ) वरनाकी छाल वकरीके दूधमें पीसकर लेप करनेसे सॉई श्राराम हो जाती है।

नोट--- वरनाको हिन्दीमें वरना श्रीर वरुण तथा वॅगलामें बरुण गाछ कहते हैं। यह वातपित्त नाशक है।

- ( ६ ) जायफल पानीमें धिसकर लगानेसे भॉई चली जाती है।
- (१०) वादामकी मींगी पानमें धिसकर मुखपर लेप करनेसे माँई चली जाती है।
- (११) मस्रकी दालको दूधमें पीस लो। फिर उसमें जरा-सा कपूर श्रीर घी मिला दो। इस लेपसे भॉई या नीली भॉई नाश होकर चेहरा कमलके जैसा मनोहर हो जाता है। परीन्तित है।
- (१२) एक तरवूजमें छोटासा छेर करलो श्रीर उसमें पाव भर चॉवल भर दो। इसके वाद उस छेरका मुख उसी तरवूजके दुकडेसे वन्द्र करके, सात दिन तक, तरवूजको रखा रहने दो। श्राठवें दिन, चॉवलोको निकालकर सुखा लो। ऐसे चॉवलोंको महीन पीसकर, उवटनकी तरह, नित्य, मुखपर लगानेसे भाई श्रादिनाश हो जाते हैं।
- (१३) श्रामकी विजली श्रौर जामुनकी गुठली लगानेसे कॉई नाश हो जाती है।
- (१४) नाजवोंकी पत्ती श्रौर तुलसीकी पत्ती दोनोंको पीसकर मुख पर मलनेसे भाँई या काले दाग नष्ट हो जाते हैं।
- (१५) पहले कितने ही दिनों तक, कुलीजन पानीमें पीस-पीस कर भाँई या काले दागों पर लगाश्रो। इससे चमडेके भीतरकी स्यादी नष्ट हो जायगी। इसके कुछ दिन लगाने वाद, चाँवलोंको पानीमें महीन पीसकर उन्हीं दाग़ोंके स्थानों पर लेप कर दो। इनसे चमडेका रक्ष एकसा हो जायगा।

- (१६) बौलाईकी जड़ श्रौर डाली लाकर जला लो। इस राख को पानीमें पीसकर कॉई पर मलो श्रौर श्राध घएटे तक धूपमें वैठो। जव लेप सूख जाय, उसे गरम पानीसे धो डालो। इसके वाद लाहौरी नमक पीसकर मुख पर मलो। इन उपायोंसे कॉई या काले दाग नए हो जायंगे।
- (१७) तुलसीकी सूखी पत्तियाँ पानीमें पीसकर मुखपर मलनेसे काले दाग नष्ट हो जाते है।
- (१८) कलमी शोरा श्रीर हरताल चार-चार माशे लाकर पीस-लो। फिर उस चूर्णके तीन भाग कर लो। एक भागको पानीमें पीसकर मुख पर मलो। श्राघ घर्ण्ट तक धूपमें वैठो श्रीर फिर गरम जलसे घोलो। दूसरे दिन फिर इसी तरह करो। तीन दिनमें भाई या दागों का नाम भी न रहेगा।
- (१८) करञ्जवे की गरी गायके दूधमें पीसकर लेप करो, इससे चेहरा बुर्राक चमकीला हो जायगा।
- (२०) नीमके बीज सिरके में पीसकर मलनेसे भाँई नाश हो जाती है।
- (२१) श्रजहत १ तोले श्रौर सफेद कत्था ६ माशे—दोनों को गायके ताज़ा दूधमें पीसकर, दिनमें कई बार मलनेसे भाँई खूब जल्दी श्राराम हो जाती है।
- (२२) कवूतरकी बीट पानीमें पीसकर, हर रोज़, दिनमें कई बार मलनेसे भाँई नष्ट हो जाती है।
- (२३) मस्रकी दाल नीवृके रसमें पीसकर लगानेसे काँई नाश हो जाती है।
- (२४) हल्दी श्रौर काले तिल भैसके दूधमें पीसकर लगानेसे , छीप नष्ट हो जाती है।
- (२४) चीनियाके फूल, छाल श्रौर पत्ते—पानीमें पीसकर त्तानेसे छीप नाश हो जाती है।

- (२६) चीनियाके फूल नीवृके रसमें पीसकर लगानेसे छीप चली जाती है।
- (२७) सुहागा श्रीर चन्दन पानीमें पीसकर लगानेसे छीप चली जाती है।
- (२८) पॅवारके वीर्जोको श्रधकुचले, करके, दहीके पानीमें मिला दो श्रीर तीन दिन रखे रहने दो, फिर इस पानीको बदनपर मलकर नहा डालो, छीप नष्ट हो जायगी।
- ( २६ ) कलमलीके वीज दूधमें पीसकर, उवटनकी तरह मलनेसे चेहरा साफ हो जाता है।
- (३०) चिड़ियाकी वीट सुखाकर श्रौर पीसकर मुँहपर मलनेसे चेहरा सुन्दर हो जाता है।
- (३१) पीली सरसों एक पावको दूधमें डालकर श्रीटाश्रो। जब जलते-जलते दूध जल जाय, सरसोंको निकालकर सुखा दो। फिर रोज इसमेंसे थोडी सी सरसों लेकर, महीन पीसकर उवटन वना लो श्रीर मुखपर मलो। चेहरा चमक उठेगा।
- (३२) चॉवल, जौ, चना, मसूरश्रौर मटर—इन सवको वरावर-धरावर लेकर महीन पीस लो। फिर इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा चून नित्य लेकर, उवटन सा बना लो श्रौर मुखपर मलो। चेहरा एकदम मनोहर हो जायगा।

नोट—चाँवल, जो, चना, मसूर श्रीर मटरमेंसे प्रत्येक मुँहको साफ कर सकते हैं। श्रगर किसी एकका भी ठबटन वनाया, जाय तो भी लाभ होगा। चेहरा साफ हो जायगा।

- (३३) समग् श्ररवी, कतीरा श्रौर निशास्ता, इनको पीसकर रख ले। नित्य ईसवगेल के लुश्रावमें इस चूर्णके। मिलाकर, सफरमें मुँहपर मलो। राह चलनेके समय जे। चेहरेपर स्याही श्रा जाती है, वह न श्रावेगी। चेहरा साफ बना रहेगा।
  - (३४) नारियलके भीतरका एक पूरा गाला लेकर, उसमें

वाक्स छेद कर लो। फिर २० माशे केशर और २० माशे जवासा, पानीमें पीसकर, उस गोलेमें भर दो और उसीके टुकड़ेसे उसका मुँह बन्द कर दो। इसके बाद एक वर्तनमें आठ सेर गायका दूध भर कर, उसमें वह गोला रख दो और दूधके वर्तनको चूल्हेपर चढ़ाकर मन्दी-मन्दी आगसे औटने दो। जब दूध जलकर सूख जाय, गोले या खोपरेको निकाल लो। फिर इस खेपरेमेंसे दवाका निकाल कर पीस लो और चने-समान गोलियाँ बनाकर, छायामें सुखा कर एख लो। इसमेंसे एक गोली नित्य पानमें रख कर खानेसे चेहरा खूबस्रत हो जाता है। ख़ासकर स्थियोंको तो यह नुसखा परी ही बना देता है।

- (३५) वंगभस्म श्रौर लाखका रस—महातर, इन दोनोंका मिलाकर लेप करनेसे भॉई नष्ट हो जाती है।
- (३६) मॅजीठ, लोघ, लाल चन्दन, मस्र, फूल त्रियंगू, कूट श्रीर वड़की कॉंपल—इन सबके। पीस कर उबटनकी तरह मुँह पर मलनेसे छायी श्रीर कॉई श्रादि नाश होकर चेहरा साफ श्रीर सुन्दर हो जाता है।
- (३७) गोंद, कतीरा श्रौर निशास्ता—ईसबगेालके पानी या लुश्रावमें पीस कर मुँह पर मलनेसे मुँहका रंग साफ-उजला हो जाता है।
- नोट—चेहरा सुन्दर बनाने वालेको गरम हवा, धूप, स्त्री-प्रसग श्रीर सोच-फिक्रको, क्म-से-कम कुछ दिनोंको त्याग देना चाहिये, क्योंकि बहुत करके इन कारणोंसे ही चेहरा कुरूप हो जाता है, श्रत. कारणोंके त्यागे बिना, कोरा उबटन या लेप करनेसे क्या होगा ?
- (३८) चौिकया सुद्दागा ३ ते।ले, केशर ३ ते।ले, शुद्ध सिंगरफ ३ ते।ले, शुद्ध मैनसिल ३ ते।ले श्रीर मुर्दासंग ६ ते।ले—इन सबके। खरलमें डालकर पॉच दिन बराबर घाटो, इसके बाद रख ले।। इसमें से थे।ड़ी-थे।ड़ी दवा तिलीके तेलमें मिला कर, शरीर पर मलनेसे

संहुश्रा, दाद श्रीर सुँहकी भाँई —ये सब रोग नाश हो जाते हैं। यह दवा राजाश्रोंके लायक है।



वात, कफ और खूनके केापसे, जवानीमें मुँह पर जो सेमलके कॉटोंके समान फुन्सियाँ होती हैं, उन्हें वेालचालकी जवानमें "मुहासे" और सस्कृतमें "मुखदृपिका" कहते हैं। इनसे खूवस्रत चेहरा वदस्रत दीखने लगता है। वहुत लोग इस रोगकी दवा तलाश किया करते हैं, श्रतः हम नीचे मुहासे-नाशक दवाएँ लिखते हैं:—

"तिब्वे श्रकवरी" श्रौर "इलाज्जलगुर्वा" श्रादि हिकमतके प्रन्थोंमें लिखा है —

- (१) सरक्की फस्द खेाला।
- (२) जुलाय देकर, शीतल द्वाश्रीका लेप करे।।

श्रायुर्वेद-प्रन्थोंमें लिखा है:—

मुहासे, न्यच्छ, व्यग श्रौर नीतिका इनकी नीचेके उपायोंसे वृर करो:—

- (१) शिरावेधन करी-फस्द खेाले।।
- (२) लेप और अभ्यञ्जनादिसे काम ले।।

### मुहासे नाशक नुसखे।

(१) श्रमलताशके वृत्तकी छाल, श्रनारकी छाल, लोघ, श्रामा-इल्दी और नागरमोथा,—इन सवके। वरावर-वरावर लेकर महीन पीस लो। किर इसे पानीमें मिलाकर, नित्य, मुँह पर मला करो। श्रीर सुखने पर घो डाला करो।

- (२) वेरकी गुठलीकी मींगी, मुलहटी श्रौर कूट—इनको समान-समान लेकर, पानीमें महीन पीसो श्रौर मुँहपर नित्य मलो।
  - (३) जवासेका काढ़ा करके, उसीसे नित्य मुँह घोया करो।
- (४) गायके दूधमें खुरफेके बीज पीस कर, उबटनकी तरह रोज़ मलो श्रीर पीछे मुँह घो लो।
- (५) नरकचूर श्रीर समन्दर-भाग—दोनोंको पानीमें महीन पीस कर, उवटनकी तरह रोज लगाश्रो।
- (६) थोड़ा सा कुचला पानीमें भिगो दो। २।३ घर्ट बाद मलकर पानी-पानी छान लो श्रौर कुचला फैंक दो। फिर, सफेद चिरमिटीकी गिरी श्रौर लाहौरी नोन समान-समान लेकर, कुचलेके पानीमें पीस कर मुहासोंपर लेप करो।
  - (७) केवल नरकचूर पानीमें पीसकर मुहासोपर लगाश्रो।
- ( म ) नीवृके रसमें पीली कौड़ी पीसकर मिला दो। जब वह सूख जाय, फिर श्रीर कौड़ी पीसकर मिला दो। जब यह विछली कौड़ी भी सूख जाय, इस मसालेको सवेरे-शाम मुँहपर मलो। मुँह साफ हो जायगा।
- (१) सिरसकी छाल श्रीर काले तिल समान-समान लेकर, सिरके में पीसकर मुँहपर लेप करो।
- (१०) कलों जी सिरके में पीसकर, रातको मुँहपर लगाकर सो जाश्रो। सवेरे ही उठकर पानीसे थे। डालो। इस उपायसे, कई दिनोमें, मुहासे श्रीर मस्से दोनों नष्ट हो जायेंगे।
- (११) अह़वेरीके वेरोंकी राख कर लो। उस राखको पानीमें मिलाकर मुँहपर लेप करो।
- (१२) मॅजीठ, लालचन्दन, मसूर, लेघ श्रीर लहसनकी कॉंपल इनके। पानीके साथ महीन पीसकर, रातके। मुहासोंपर लगा कर से। जाश्रो श्रीर सवेरे ही थे। डालो।

- (१३) लोघ, घनिया और वच, इन तीनोंकेर पानीमें पीसकर मुहासोंपर लेप करे। परीक्तित है।
- (१४) गोरोचन श्रौर काली मिर्चीका पानीके साथ पीसकर मुहासोंपर लेप करे।। परीचित है।
- (१५) सरसों, वच, लोध श्रौर सेंधानेान—इनका लेप मुहासे नाश करनेमें श्रकसीर है।
- (१६) वच, लोघ, सोंठ, पीपर श्रौर काली मिर्च—इनके। समान-समान लेकर पानीमें महीन पीसकर लेप करो। इससे मुहासे निश्चय ही नप्ट हो जाते हैं। परीनित है।
- (१७) तिल, वालछुड़, सांठ, पीपर, काली मिर्च श्रीर सफेद जीरा—इनके। समान-समान लेकर श्रीर महीन पीसकर मुखपर लेप करनेसे मुहासे नाश हो जाते हैं। परीचित है।
- (१८) सेमलके कॉटोंका गायके दूधमें पीसकर लेप करनेसे मुहासे ३ दिनमें नष्ट हो जाते हैं।

नोट-वमन करानेसे भी लाभ देखा गया है।

(१६) लालचन्दन श्रौर केशरको पानीमें पीसकर लेप करनेसे मुहासे नए हो जाते है।

नोट-पके हुए पियडाल्का लेप करनेसे वातकी गाँठ नाश हो जाती है।

(२०) जायफल, लालचन्दन और कालीमिर्च—समान-समान लेकर, पानीमें पीसकर मुँहपर लेप करनेसे मुहासे नष्ट हो जाते हैं।



शरीरपर वेदना-रहित, सख्त उर्दके समान, काली श्रीर उठी हुई सी जो फुन्सी होती है, उसे सस्कृतमें "माप" श्रीर वोल-चाल की जवानमें "मस्सा" कहने हैं। वात, पित्त श्रौर कफके योगसे, चमड़ेपर, जो काले तिलके जैसे दाग हो जाते हैं, उन्हें "तिलकालक" या "तिल" कहते हैं।

चमड़ेसे जरा ऊँचा काला या लालसा दाग जो चमड़ेपर पड़ जाता है, उसे "जतुमिण" या "लहसन" कहते हैं।

नोट-सामुद्रक शास्त्रमें तिल, मस्से श्रीर लहसनके शुभाशुभ लहारा लिखे हैं। पुरुषके दाहने श्रीर स्त्रीके बार्ये श्रंगपर होनेसे ये शुभ श्रीर इसके विपरीत श्रशुभ सममे जाते हैं।

#### चिकित्सा ।

- (१) श्रगर इनके। नष्ट करना हो, तो इनके। तेज़ छुरी या नश्तर से छीलकर, इनके। त्तार, तेजाब या श्रागपर तपाये ले।हेसे जला दो, बस ये नष्ट हे। जायंगे। पीछे के।ई मरहम लगाकर घाव श्राराम कर लो।
- (२) शरीरमें जितने मस्से हों, उतनी ही काली मिर्च लेकर शनिवारके। न्यौत दो। फिर रिववारके सवेरे ही उन्हें कपड़ेमें बाँधकर, राहमें छोड़ दो। मस्से नष्ट हो जायंगे।
- (३) मोरकी वीट सिरकेमें मिलाकर, मस्सोंपर लगानेसे मस्से नष्ट हो जाते हैं।
- (४) मस्सेको जंगली कराडेसे खुजा ले। श्रीर फिर उस जगह च्यूना श्रीर साजी पानीमें घोलकर मलो। तीन दिनमें मस्सा जाता रहेगा।
  - (प्) घनिया पीसकर लगानेसे मस्से श्रीर तिल नष्ट हो जाने हैं।
- (६) चुकन्दरके पत्ते शहदमें मिलाकर लेप करने से मस्से नष्ट हो जाते हैं।
  - (७) ख़ुरफेकी पत्ती मस्सोंपर मलनेसे मस्से नष्ट हो जाते हैं।
- ( प ) सीपकी राख सिरकेमें मिलाकर मस्सोंपर लेप करने से मस्से नष्ट हो जाते हैं।

## पित रोग चिकित्सा । क श्रममयमें वाल सफेद होनेका हलाज।

अर्थे क और परिश्रम श्रादिसे कुपित हुश्रा वायु श्रारिकी श्रिश्ची हैं गरमीके। सिरमें ले जाता है, उधर मस्तकमें रहने अर्थे वाला भ्राजक पित्त भी क्रोधसे कुपित हो जाता है। "प्रकृपित हुश्रा एक दे।प दूसरे दे।पके। भी कुपित करता हं," इस वचनके श्रमुसार, वात श्रीर पित्त कफके। भी कुपित करते हैं। कुपित हुश्रा कफ बालोंके। सफेद कर देता है। इस तरह इन तीनों दे।पांके कोपसे वाल सफेद हो जाते हैं। श्रसमयमें वाल सफेद होने के रे।गके। "पलित रोग" कहते हैं।

#### चिकित्सा ।

- (१) आमले नग २, हरड़ नग २, वहेड़ा नग १, लोहचूर १ तोले और आमकी मींगी ५ तोले—इन सबके। लोहेके वर्ननमें महीन पीसकर, थोड़ा पानी मिला दे। और रात भर रारलमे ही पड़ा रहने दे। दूसरे दिन इसका लेप वालोंपर करे। अकाल या जवानी में हुआ पिलतरोग तत्काल आराम हो जायगा; यानी सफेद वाल काले हे। जायगे।
- (२) मॉगरा, सफेद तिल, चीतेकी जड़ श्रीर माठा—इनके। मिलाकर खानेसे पलित रोग नाश हो जाता है।
- (३) श्रामले श्रीर लोहका चूर्ण देानों पानीमें पीसकर लेप करने से पलित रोग नाश हो जाता है।
  - (४) मॉगरा, नीलके पत्ते श्रौर लेाहमस्म,—इनकेा बरावर-

बरावर लेकर, वकरीके मूत्रमें पीसकर, लेप करनेसे सिरके वाल काले हो जाते हैं:—

श्रजामूत्रे भृगंराज नीलीपत्रमयारजः । पिष्ट्वा सम्यक प्रलिम्पेद्वै केशाः स्युर्ध्रमरोपमाः ॥

- (५) हरड़, वहेड़ा, श्रामले, नीलके पत्ते, भॉगरा श्रीर लोहका चूर्ण-इनको भेड़के मूत्रमें पीलकर लेप करनेसे वालकाले हो जाते हैं।
- (६) कुँ भेरकी जड़, वियावाँ सेकी जड़ या फूल, केतकी की जड, लोहेका चूरा, भाँगरा श्रीर त्रिफला—इन छहोंका चार तोले कहक तैयार करों, यानी इन सबके। सिल पर पानी के साथ पीसकर लुगदी वना लो। उसमें से चार तोले लुगदी ले लें। काली तिली के पाय भर तेल में इस लुगदी के। एक कर, उत्परसे एक सेर पानी मिला दे। श्रीर पका श्री। जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान ले।। किर इस तेल के। लोहे के वर्तन में भरकर मुँह वन्द कर दें।, श्रीर एक महीने तक जमीन में गाड़ रखे।। पीछे निकाल कर वालों में लगा श्री। इस तेल से कॉसी के फूल-जैसे सफेद वाल भी काले हो जाते हैं। इसका नाम "केशर अन तेल" है।

नोट---अपरकी छहाँ चीजोंका रस या मिली हुई लुगदी जितनी हो, उससे तेल चौगुना लेना चाहिये। यह श्रीर न० १ नुसख़ा उत्तम नुसखे हैं।

- (७) लोहेका चूर्ण, भॉगरा, त्रिफला श्रौर काली मिट्टी—इन सवका एकत्र पीसकर, ईखके रसमें मिलाकर, एक महीने तक जमीनमें गाड़ रखे। श्रीर फिर निकालकर लगाश्रो। इस तेलके लगानेसे जड़ समेत बाल काले हो जाते है।
- (=) लोहचून, पानीमें पिसे हुए श्रामले श्रीर श्रोड़हलके फूल—इन सबको पानीमें मिलाकर, इस पानीसे जो सदा स्नान करता रहता है, उसे कदापि पलित राग या बाल सफेद होनेकी वीमारी नहीं होती।

(ह) नीमके बीजोंका भाँगरेके रसकी श्रीर विजयसारके रसकी भावना दे। किर कोल्हमें उन बीजोंका तेल निकलवा लो। इस तेलकी नस्य लेने श्रीर नित्य दृघ भात खानेसे वाल जड़से काले हो जाते हैं।

नोट--भौँगरेके रसमें चीजोंको मसत्तकर भीगने दो श्रौर फिर सुखालो । दूसरे दिन विजयसारके रसमें भीगने दो श्रौर फिर ममलकर सुखालो । शेपमें कोल्हुमें तेल निकलवा लो । इस तेलको "निम्व बीज तेल" कहते है ।

(१०) केतकी, भॉगरा, नीलकी पत्ती, श्रर्जुनके फूल, श्रर्जुनके वीज, पियावॉसा, तिल, पीपर, मैनफल, लोहेका चूर्ण, गिलोय, कमल, सारिवा, त्रिफला, पद्माख और कीचड़—इनके सिल पर पीसकर लुगढ़ी बना लो। इनकी जिननी लुगढ़ी हो, उससे चौगुना तिलीका तेल लो। तेलसे चौगुना त्रिफलेका और भॉगरेका काढ़ा पकाकर रख लो। पीछे लुगढ़ी, तेल और टोनों काढ़ोंके कड़ाहीमें पकाओ। तेल मात्र रहने पर उतार लो और छानकर वेतलमें भर दे। इस तेलसे वाल श्रञ्जनके जैसे काले हो जाने हैं और उपजिहिक रोग भी नण्ड हो जाता है। इसका नाम "केतक्याढ़ तैल" है।

(११) कुम्मेर, श्रर्जुन, जामुन श्रीर वियावाँसा—इन चारके फूल, श्रामकी गुठली, मैनफल श्रीर त्रिफला, इन सबके चार-चार तेले लेकर कल्क बनाश्रो, यानी पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगदी बना लें। इस लुगड़ीको ३२ तेले तिलीके तेल, १२= तेले दूध, १२= तेले भाँगरेका रस श्रीर १२= तेले महुपके फलोंके रसके साथ कड़ाहीमें रख, मन्द्राग्निसे नेल पकालो। जब काढ़े श्रीर दूध जलकर तेलमात्र रह जाय, उतारकर मल छान लें। इस तेलके वालोंमें लगानेसे वाल भीरेके समान काले हो जाते है। इस तेलकी नास ढेनेसे भी एक महीनेमें कुन्द चन्द्रमा श्रीर शक्के समान वाल मी काले-स्याह हो जाते है। इसका नाम

- "कार्श्मयाद्य" तैल है। इसके लगानेवाला १०० बरस तक जीता है।
- (१२) मुलेठीकी पिसी हुई लुगदी ४ तोले, गायका दूघ १२८ तोले और भाँगरेका रस १२८ तोले तथा तेल १६ तोले—इन सब को कड़ाहीमें रखकर पकालो। तेल मात्र रहनेपर उतार लो। इस "मधुक तैल" की नाश देनेसे पलित रोग नए हो जाता है।
- (१३) पुण्डरिया, पीपर, मुलेठी, चन्दन श्रौर कमलको सिल पर एकत्र पीसकर लुगदी बना लो। लुगदीसे चौगुना तिलीका तेल श्रौर तेलसे चौगुना श्रामलोंका रस—इन सबका कड़ाहीमें डाल, तेल पकालो। इस तेलकी नस्य श्रौर मालिशसे मस्तकके सारे सफेद बाल काले हो जाते हैं।
- (१४) नील, केतकीकी जड़, केलेकी जड़, घिमरा, पियाबांसा, श्रर्जुनके फूल, कस्मके वीज, काले तिल, तगर, कमलका सर्व्वाङ्ग, लोहचूर्ण, मालकॉगनी, श्रनारकी छाल, गिलोय श्रीर नीले कमल की जड़—ये सब दो-दो तोले, त्रिफला २० तोले, मॉगरेका रस श्रदाई सेर, काली तिलीका तेल श्राध सेर, इन सबको एक लोहे के घड़ेमें भरकर, उसका मुँह वन्द करके कपड़-मिट्टी (ख़ाली मुख पर) कर दो श्रीर उसे जमीनके गड्ढेमें रखकर, उसके चारों श्रीर घोड़ेकी लीद भर दो। पीछे ऊपरसे मिट्टी डालकर गाड़ दो। चालीस रोज वाद, उसे निकालकर श्रागपर पकाश्रो। जब रस जलकर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो।

हर चौथे दिन इसको वालोंपर लगाश्रो श्रीर चार घण्टे रहने दो। इसके वाद हरड़के पानीसे सिर घो डालो। इसके लगानेसे वाल काले रहेंगे। यह येगा "सुश्रुत"का है इसे हमने २।३ बार श्राज़ माया है, इसीसे लिखा है।

नोट—छै घरटे पहले थोडीसी छोटी हरद कुचलकर पानीमें भिगो दो। यही हरदका पानी है।

- (१५) एक कड़ाहीमें गैंदेकी पंखड़ी काटकर डाल हो। ऊपर से एक सेर मीठा तेल भी मिला दो और श्रीटाश्रो। जब पत्तियाँ गल जायँ, उतारकर, एक वर्तनमें मसाले समेन तेलका भर देा श्रीर मुँह वन्द करके, जमीनमें एक मास तक गाडे रहा। फिर निकाल कर वालोंवर मलो। इससे वाल काले हा जायँगे।
- (१६) दे। संर भाऊकी जड़ कुटकर कड़ाहीमें रखे। । उसमें दे। सेर तिलीका तेल रख दे। और चार सेर पानी मर दे। । फिर इसे मन्दाग्निसे औटाथ्रो, जब सारा पानी और ख्राधा तेल जल जाय उतारकर रख लो। इसमें से गाढी गाढ़ी तेल-मिली दवा लेकर सिर में मलो। थोड़े दिनके मलनेसे ही वाल काले हे। जायेंगे और फिर कभी सफेद न होंगे।
- (१७) सौ मिष्वयाँ तिलीके तेलमें डालकर चालीस दिन तक धूपमें रखे। फिर तेलके। छानकर रख ले। इस तेलके नित्य लगानेसे बाल सदा काले रहेंगे।

## ्र इन्द्रलुप्त या गंजकी चिकित्सा।

#### निदान-कारण।

स्त्रियोंको गंजरोग क्यों नहीं होता ? यह रोग स्त्रियोंको नहीं होता, क्योंकि उनका खून, रजीधर्म होनेसे, हर महीने शुद्ध होता रहता है। इसी वजहसे उनके राम-कूप या बालोंके छेद नहीं रुकते।

"तिब्बे श्रकवरी" में वालोंके उड़नेके सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा है। उसमेंसे देा चार कामकी बातें हम यहाँ पर लिखते हैं। गंज रोगमें सिरके वाल उड़ जाते हैं श्रौर कनपिटयोंके रह जाते हैं। श्रगर यह हालत बुढ़ापेमें हो, तब तो इसका इलाज ही नही है। श्रगर जवानीमें हो, तो दवा करनेसे श्राराम हो सकता है। श्रगर सिर पर जियादा बोका उठानेसे बाल उड़ते हों, तो बोका उठाना वन्द करना जकरी है। शेख़ बुश्रली सेनाने श्रपनी किताब 'शिफा' में लिखा है, श्रियोंके सिरके वाल नहीं उड़ते, क्योंकि उनमें तरी जियादा होती है श्रौर नपुंसकोंके भी नहीं उड़ते, क्योंकि उनकी प्रकृतिमें कुछ नपुंसकता होती है।

#### चिकित्सा।

(१) रागिका स्निग्ध और खिन्न करके मस्तककी फस्द खेलो, यानी स्नेहन और स्वेदन किया करके, सिरकी या सरेह्न की फस्द खेलो और मैनसिल, कसीस, नीलाथोथा और काली मिर्च—इन के। वरावर-वरावर लेकर, पानीके साथ पीस कर, गंजकी जगह लेप करे।

नोट—यह नुसला सुश्रुतके चिकित्सा-स्थानका है। वैद्यविनोद स्रादि ग्रन्थों में भी लिखा है।

- (२) कुटकीका कड़वे परवलके पत्तोंके रसके साथ पीसकर, तीन दिन तक, लगानेसे पुराना गंज रोग भी श्राराम हो जाता है।
- (३) कटेरीका रस शहदमें मिलाकर गञ्ज पर लगानेसे गञ्ज रोग नाश हो जाता है।
  - (४) हाथी-दाँतकी राखमें, बकरीका दूध श्रौर रसौत मिला

कर, गञ्ज पर लेप करनेसे मनुष्यके पैरोंके तलवोंमें भी वाल थ्रा जाते हैं।

नोट--यह नुमला "वैद्यविनोद" का है। इस नुमलेको जराजरा सा उत्तट फेर करके घनेक वंद्योंने लिला है थ्रौर वड़ी तारीफें की हैं। चिकिन्साक्षनमें लिला है ---

> हस्तिदन्तमसीतार्च्यामिन्द्रलुप्ते प्रलेपनम् । प्राच्येन पयसा कुर्यात्सर्वथा ताद्विनश्याति॥

हाथीटॉतकी भस्म श्रौर रसौत टेानोंकी वरावर-वरावर लेकर, घी श्रौर दूधमें मिला लेा। जिसके सिरके वाल गिरे जाने हों, उसके सिरमें इसका लेप करेा। इस उपायके करनेसे गञ्ज रोग नाश हो जायगा श्रौर सिरके वाल फिर कभी न गिरेंगे। "भावमिश्रजी" ने भी इस नुसखेकी नारीफ की है।

(५) चमेलीके पत्ते, कनर, चीता श्रौर करज—इनके समान-समान लेकर, पानीके साथ पीस ले। ि फिर लुगदीके वजनसे चौगुना मीठा तेल ले। श्रौर तेलसे चौगुना जल या वकरीका दूघ ले। सवके। मिलाकर, पकाले। तेल मात्र रहने पर उतार ले। इस तेलके। सिर पर मलनेसे गञ्ज रोग नाश हो जाता है।

नोट—यह नुमला हम "वैद्यविनोट" से लिख रहे है। वास्तवमें यह नुमला "सुश्रुत" चिकि सास्यानका है। वैद्यविनोदमें होनेसे, हमें विश्वास है, यह नुमला श्रोर ऊपरका न० ४ का नुमला जरूर उत्तमहोंगे। "भावप्रकाश" में , भी यह मौजूद है। "वरना" श्रीर क्षियादा लिखा है।

(६) भावप्रकाश" में लिखा है, कडवे परवलोंके पत्तोंका स्वरस निकाल कर, गञ्ज पर मलनेसे, तीन दिनमें बहुत पुरानी गञ्ज भी श्राराम हो जाती है।

नोट—इस नुसखे श्रीर नं० २ नुसखेमें 'कुटकी' का ही फर्क है। ''माव-त्रकाश'' में—तिक्तपटोल पत्र स्वरसैर्ष्टं प्टना शम याति है श्रीर वैद्यविनोटमें— विकापटोलपत्र स्वरसे है। तिक्त कड़वेकी श्रीर तिका कुटकीको कहते हैं। (७) गञ्ज रोगमें, मस्तकको बारम्बार खुरचकर, चिरमिटीको पानीके साथ पीसकर लेप करना चाहिये। श्रगर जङ् ज़ियादा नीची हो गई होगी, तो भी इस नुसख़ेसे लाभ होगा।

नोट--यह नुसख़ा भी सुश्रुतका है, पर हम "वैद्यविनोद"से जिख रहे हैं।

- ( प ) "सुश्रुत"में लिखा है, श्योनाक श्रीर देवदारुके लेपसे गंज-रोग जाता है।
- ( १ ) गोखरू श्रीर तिलके फूलोंमें उनके वरावर घी श्रीर शहद मिलाकर, सिरपर लगानेसे सिर वालोंसे भर उठता है।
- (१०) मुलेठी, नील कमल, दाख, तेल, घी श्रीर दूध—इन सब को मिलाकर, सिरपर लगानेसे गञ्ज रोग नाश हो जाता है तथा बाल सघन श्रीर हढ़ हो जाते हैं।
- (११) भॉगरा पीसकर मलनेसे गंज या बालखोरा रोग नाश हो जाते हैं।
- (१२) चुकन्दरके पत्तोंका श्रस्सी माशे स्वरस कड़वे तेलमें जलाकर, तेलका लेप करनेसे गञ्ज रोग श्राराम हो जाता है।
- (१३) घोडे या गधेका खुरजलाकर राख करलो। फिर इस राख को मीठे तेलमें मिलाकर गंजपर मलो। इससे गंज रोग चला जायगा।
- (१४) गंधक पानीमें पीसकर श्रीर शहद मिलाकर लगानेसे गंज रोग जाता है।
- (१४) श्रामलोंको चुकन्दरके रसमें पीसकर सिरपर लगानेसे पाह दिनमें वाल श्रा जाते हैं।
- (१६) थोड़ा सा दही ताम्वेके वर्तनमें उस समय तक घोटो, जब तक कि वह हरा न हो जाय, हरा हो जानेपर, उसका लेप करो। इस उपायसे वाल आ जाते हैं।
- (१७) कुन्दश श्रौर हाथीदॉतका बुरादा, मुर्गकी चरबीमें मिला कर लगानेसे श्रवश्य बांल उग श्राते हैं। लिखा है, श्रगर हथेलीपर लगाश्रो, तो वहाँ भी बाल श्रा जायँ।

## 

- (१) नीमके पत्ते श्रौर वेरके पत्ते पीसकर सिरमें लगालो श्रौर हो घएटे वाद घो डालो। ३१ दिनमें वाल खूव लम्बे हो जायँगे।
- (२) कलों जीको पानीमें पीसकर, उसीसे वाल घोनेसे सात दिनमें, वाल लम्बे हो जाते हैं।
- (३) श्रामले नीवृके रसमें पीसकर वालोंकी जड़में मलनेसे वाल लम्वे हो जाते हैं।
- (४) करीलकी जड़ पीसकर वालोंकी जडमें मलनेसे वाल लम्बे हो जाते हैं।
- (प्र) नद्दाते समय काले तिलोंकी पत्तियोंसे वाल घोनेसे वाल लम्ये हो जाते हैं।
- (६) सरोके पत्ते पाँच तोले और श्रामले दस तोले—दोनोंको श्राहाई सेर पानीम श्रीटाओ। जब गल जाय, तिलीका तेल श्राघ सेर अपरसे डाल दो श्रीर पकने दो। जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर सबको मसल लो। दबाओंको उसीमें रहने देना। इस दवा-समेत तेलके सिरमें मसलनेसे वाल बढ़ते श्रीर काले होते हैं।
  - (७) कस्मके वीज श्रीर कस्मके पेड़की छाल—दोनोंको वरावर-वरावर लेकर राख कर लो। इस राखको चमेलीके तेलमें मिलाकर मल्हम सी वना लो। वालोंकी जड़ोंमें इस मरहमके मलने से वाल लम्बे श्रीर नरम हो जाते हैं।
    - (=) भैंसके वहीमें ककोडेकी जड़ पीसकर सिरमें लेप करनेसे श्रीर फिर सिर घोकर तेलकी मालिश करनेसे वाल खूव वढ़ जाते हैं। लेपको २।३ घएटे रखना चाहिये श्रीर २१ दिन तक वराबर उसे लगाना चाहिये। एक मित्र इसे श्राजमूदा कहते हैं।



२०० फ, खून श्रौर कीडोंके प्रकोपसे, सिरमें, श्रनेक मुंह वाली है है श्रौर श्रत्यन्त क्लेदयुक्त व्रण या फुन्सियाँ होती हैं। इन ००० को ही श्ररुषिका कहते हैं। बोलवालकी भाषामें इन्हें "वराही" कहते हैं।

#### चिकित्सा ।

- (१) जौंक लगाकर सिरका ख़राब खून निकाल दो।
- (२) माठा श्रौर सेंघानोनके काढ़ेसे सिरको वारम्बार घोश्रो। इसके वाद कोई लेप करो।
  - (३) परवल, नीम श्रौर श्रडूसा—इनके पत्ते पीसकर लेप करो।
- (४) मिट्टीके ठीकरेमें कूटको भूनकर पीस लो। फिर उसे तेलमें मिलाकर लेप कर दो। इससे खुजली, क्लेद, दाह श्रीर पीड़ा सव नाश हो जाते हैं।
- (५) दारूहत्दी, हत्दी, चिरायता, नीमकी छाल, अड्सेके पत्ते
  श्रीर लाल चन्दनका बुरादा—सबको बरावर-वराबर लेकर, सिलपर
  पीसकर लुगदी बना लो। लुगदीसे चौगुना काली तिलीका तेल श्रीर
  तेलसे चौगुनां पानी मिलाकर तेल पका लो। तेल मात्र रहनेपर
  उतारकर छान लो। इस तेलके लगानेसे श्ररुंपिका, दाह, जलन,
  मवाद, दर्द तथा श्रन्य जगहके घाव, फोड़े, फुन्सी जड़से श्राराम हो
  जाते है। ऐसा कोई चर्म रोग ही नहीं है, जो इस तेलके लगातार
  लगानेसे श्राराम न हो। हजारो रोगी श्राराम हुए हैं। परीचित है।



(१०००) हैं मनुष्य स्नान करते समय शरीरका मैल साफ नहीं करता, हैं जो हैं कोना और लिंग श्राटि गुप्त श्रंगोंको खूब श्रच्छी तरह हैं हैं नहीं घोना, उसके फोनोमें मैल जम जाता है। जब उस मेलपर पसीने श्राते हैं, तब खुजली चलने लगती है। खुजाते रहनेसे चहाँ फुन्सी फोडे हो जाते हैं, जिनमेंसे राध वहने लगती है। इस रोगको "बृपणकच्छू" कहते हैं। यह फोतोका रोग कफ श्रीर रक्तके कोपसे होता है।

#### चिकित्सा।

राल, कृट, सेंघानोन श्रौर सफेद सरसो—इन चारोंको पीसकर उवटन वना लो श्रौर फोडोंपर मलो। इस उवटनसे वृपणकच्छू या फोतॉकी खुजली फीरन मिट जाती है।

नोट---- पिछले पृष्ट ४६७ के न० ४ तेजसे भी फोर्तोकी खुजली वगैर व्याधियाँ श्राराम होती है।

> ्रः अव्योगिकी चिकित्सा। ेरः अव्योगिकी चिकित्सा। ेरः अव्योगिकी चिकित्सा।

कर्म हिंदी वगलमें, एक महा कण्ड्यायक फोड़ा होता है, उसे ही है। यह रोग पित्तके कोपसे होता है।

#### चिकित्सा।

ं(१) देवदारु, मैनसिल श्रीर क्र्ट-इन तीनोंको पीस श्रीर स्वेटित करके लेप करनेसे कफ वातसे उत्पन्न हुई कॅखलाई नष्ट हो जाती है।

- (२) जदबार ख़ताईको गुलाबजलमें घिस कर लेप करनेसे कँखलाई जाती रहती है।
- (३) चकचूनीकी पत्ती श्रीर श्ररएडकी पत्ती—इन दोनोंको समान-समान लेकर श्रीर पीसकर गरम कर लो। थोड़ा-सा नमक मिलाकर पीस लो श्रीर गरम करके बॉध दो। कॅखलाई नष्ट हो जायगी।

# भूस्य । १००० रोग-चिकत्सा । भू

#### चिकित्सा ।

(१) ललाटकी शिराको स्निग्ध श्रीर स्विन्न करके, नश्तरसे
- छेद कर खून निकालो। फिर श्रवपीड़ नस्य देकर सिरकी मलामत
निकालो श्रीर कोई तेल मलो, श्रथवा कोई लेप श्रादि करो।

नोट—जिसे शिरावेधन करने या फरद खोजनेका पूरा ज्ञान श्रीर श्रभ्यास हो, जिसे नसींका ज्ञान हो, वही इस कामको करे, नहीं तो जेनेके देने पड़े गे। विना शिरावेधन किये, कोरी दवाश्रोंसे भी यह रोग श्राराम हो सकता है।

- (२) प्रियालके बीज, मुलहटी, कूट, उड़द श्रीर सेंधानोन— इनको पीसकर श्रीर शहदमें मिलाकर सिरपर लेप करो।
- (३) चिरमिटी पीसकर लुगदी बना लो। फिर लुगदीसे चौगुना मीठा तेल श्रौर तेलसे चौगुना भॉगरेका रस लेकर सबको मिला लो श्रौर श्रागपर पकाश्रो। तेल मात्र रहनेपर उतार कर छान लो। इस तेलके लगानेसे खुजली, दारुणक रोग, हृद्रोग, कोढ़ श्रौर मस्तक-रोग नाश होते हैं।

- (४) भॉगरा, त्रिफला, कमल, सातला, लोहचूर्ण श्रीर गोवर— इनके साथ तेल पकाकर लगानेसे दारुएक गोग नण्ट होता श्रीर गिरे हुए वाल सघन श्रीर टिकाऊ होते हैं।
- (५) महुश्राकी छाल, कुट, उड़्द श्रीर लेंधानीन,—इनकी वरावर-वरावर लेकर महीन पीस ली श्रीर शहदमें मिलाकर सिरपर लेप करो। इससे दारुणक रोग नण्ट हो जाता है।
- (६) पोस्तको दृधमें पीसकर लेप करनेसे दारुणक रोग नाश हो जाता है।

नोट-पोम्ताके ढाने या ख़सम्बासके बीजॉको दूधमें पीसवर लगायो ।

- (७) चिरों जीके वीज, मुलहरी, क्र्र, उड़र श्रोर संघानीन— इनको एकत्र पीसकर श्रीर शहदमें मिलाकर लगानेसे टारुएक रोग जाता रहता है।
- ( = ) श्रामकी गुठली श्रीर हरक्-दोनोंको समान-समान लेकर, कुघम पीसकर सिरम लगानेसे वाहणक रोग चला जाता है।
- (१) नीवृका ग्स चीनीमें मिलाकर सिरपर लगाने श्रीर पा६ घएटे बाद सिर घोनेसे सिरकी रूसी-भूमी नष्ट हो जाती है।
- (१०) चनेका वेसन श्राध घण्टे तक सिरकेमें भिगो रखो। फिर उसे शहदमें मिलाकर सिरपर मलो। इससे रूसी-भूसी श्रीर घफा नाश हो जाती है।
- (११) साबुनसे सिर घोकर तेल लगानेसे ऋसी-भूसी नाट हो जाती है।
- (१२) चुकन्दरकी जड़ श्रीर चुकन्दरके पत्तोंका काढा बनाकर, उसमें थोड़ा नमक मिला हो। इस काढ़ेको सिरपर डालनेसे रूसी-भूसी श्रीर जूँ नण्ट हो जाती है।

नोट---पारेको मूर्जीके पत्तींके रसमें या पानाके रसमें पीसकर, उममें एक डोरा भिगो को ख्रीर उसे सिरमें रख दो। सारी जूँ २।३ दिनमें मर जायंगी।



## यक्ष्माके निदान-कारण ।

श्रायुर्वेद-ग्रन्थोंमें लिखा है:—

į

वेगरोधात्त्रयाचैव साहसाद्विषमाशनात् । त्रिदोषो जायतै यद्मागदो हेतुचतुष्ठयात् ॥

मल मूत्रादि वेगोंके रोकने, श्रधिक व्रत-उपवास करने, श्रति
मैथुन श्रादि धातुच्चयकारी कर्म करने, बलवान् मनुष्यसे कुश्ती लडने
श्रथवा विना समय खाने—कभी कम श्रीर कभी जियादा खाने श्रादि
कारणोंसे "च्य" "यदमा" रोग होता है। यह च्य रोग त्रिदोष या
सान्निपातिक है, च्योकि तीनों दोषोंसे होता है। उपरोक्त चार कारणों
के सिवा, इसके होनेके श्रीर भी बहुत कारण हैं, पर वे सब इन चार
कारणोंके श्रन्तर्भृत है।

खुलासा यह है, कि यदमा रोग नीचे लिखे हुए चार कारणोंसे होता है:—

- (१) मलमूत्रादि वेग रोकनेसे।
- (२) त्राति मैथुन द्वारा धातुत्त्वय करनेसे।
- (३) श्रपनी ताकतसे जियादा साहस करनेसे।
- ( ४ ) कम-जियादा श्रीर समय-बेसमय खानेसे।

#### चारों कारणोंका खुलासा।

नोट—(१) उपर जो वेग रोकनेकी बात जिली है, क्या उससे मज, मूत्र, क्लींक, डकार, जंभाई, श्रधोवायु, वीर्य, श्राँस्, वमन, भूल, प्यास, श्वास श्रौर

नींट-इन तेरहों वेगींके रोक्ष्नेसे मतलब हैं ? घगर यही बात है, तो इन तेरह देगोंके रोक्ष्नेसे तो "उदावर्रा" रोग होना जिम्बा है। वहा है ---

> वातविरामूत्रजृम्भाथु च्ववेदगारवमीन्द्रियः । चुत्तृप्योच्छ्वास निद्रायां घृत्योदावर्त्तसभव ॥

यह वात तो ठीक नहीं। कहीं वेगोंके रोजनेने "उटावर्त" होना लिया हो श्रीर कहीं "यहमा"।

चूँकि मल मृत्र थ्रादि वेगोंके रोक्ष्मेसे "उटावर्ग" होता हे, इमसे मालूम होता है, यहाँ ध्रधोवायु, मल थ्रीर मृत्र—इन तीनों वेगोंसे मतलय हे। "भाव-प्रकाश" में ही लिखा है,—"वातमूत्र पुरीपानि निगृहणामि यदानर" श्रर्थात् श्रधोवायु, मृत्र थ्रीर मलके रोक्ष्मेसे "स्वय" रोग होता है। भरद्वाजने न्पष्ट ही कहा है:—

> वातमूत्र पुरीपाणा हीभयाद्यर्यदा नरः। वेग निरोधयेत्तेन राजयद्तमादि सम्मव ॥

मनुष्य जब शर्म-जाज श्रीर दरके मारे श्रधीवायु, मूत्र श्रीर मलको रोकता है, तब उसे "राजयपमा" श्रादि रोग हो जाते हैं।

मतलब यह है, कि जो लोग श्राम पास बैठनेवालों की शमंके मारे या शपने वहों के भयसे श्रधोवायु या गुदाकी हवाको रोक लेते हे श्रयवा किसी काममें दल्तित रहने या मौदा न होनेसे पान्ताने-पेशावकी हाजतको रोक लेते हे उनको ''चय रोग'' हो जाता है। यह वही गलती है। पर हम लोगों में ऐसी चाल ही पढ़ गई है, कि श्रगर कोई सभ्य या ऊँचे दजेंका श्राटमी चार श्राटमियों के बीच में बैठ कर हवा खोलता है, तो लोग उमके सामने ही या उसके पीठ-पीछे, उमकी मसखरी करते हैं, उसे गाँवार कहते हैं। इस सम्बन्धमें शाहन्याह श्रक्यर श्रीर बीरवलकी दिल्लगी मशहूर है। मदों की श्रपेचा श्रीरतों में यह चेहूदा चाल श्रीर भी जियादा है। कन्याश्रांको छोटी उन्हमें ही यह पट्टी पढ़ा दी जाती है, कि श्रयने वहों या खास कर सास, मसुर श्रीर पति श्राटिकी मीज्दगीमें श्रधोवायु कभी न स्रोलना, उसे ऊपर चढ़ा लेना या रोक लेना। इसका नतीजा यह होता है, कि मदों की निम्बत श्रीरतें इस मूँबी रोगकी शिकार वियादा होती हैं श्रीर चढ़ती जवानीमें ही वल-मास-हीन हाड़ोंके कञ्चाल होकर यमसदनकी राही होती है। मदं तो श्रनेक मीक्रॉपर श्रधोवायुको खुलने यमसदनकी राही होती है। मदं तो श्रनेक मीक्रॉपर श्रधोवायुको खुलने

देते हैं, पर श्रीरतें इसकी जियादा रोक करती हैं। यद्यपि हमारी समाजमें यह भेंगड़ी चाल पड़ गई है श्रीर सबको इसके विपरीत काम करना बुरा मालूम होता है, तो भी "स्वास्थ्यरचा" के लिये वेगोंको न रोकना चाहिये। जब ये सब निकलना चाहें, किसी भी उपायसे इन्हें निकाल देना चाहिये। जानवर श्रपने इन वेगोंको नहीं रोकते, इसीसे ऐसे पाजी रोगोंके पजोंमें नहीं फँसते।

(२) यदमाका दूसरा कारण धातुष्ठोंका चय करना है। श्रस्तकों धातुश्रोंके चयसे ही चय रोग होता है। श्रनेक नासमक्त नौजवान दमादम मैशीन चलाते हैं। उन्हें हर समय खी-प्रसग हो श्रच्छा लगता है। एक बार, दो वार या चार छै वारका कोई नियम नहीं। 'श्रपनी पूर्गी जब चाहे तब बजाई।' नतीजा यह होता है, कि वीर्यके नाश होनेसे मजा, श्रस्थि श्रीर मेद, मास श्रमृति सभी धातुएँ चीणा होने लगती हैं। इनके श्राधार पर हो मनुष्य-चोला खड़ा रहता है। जब श्राधार कमजीर हो जाता है या नहीं रहता है, तब चोला गिर पडता है। मतलब यह है कि, वीर्यके नाश होनेसे वायु कृपित होता है श्रीर फिर वह मजा प्रमृति शेप धातुश्रोंको चर जाता है—शरीरको सुखा डालता है, तब मनुष्य चीणा हो जाता है। श्रत दीर्घजीवन चाहनेवालोंको इस निश्चय ही प्राण्वातक रोगसे बचनेके लिये श्रति मैशुनसे बचना चाहिये। शास्त्र-नियमसे मैशुन करना चाहिये। मैशुनसे जाहिरा श्रानन्द श्राता है, पर वास्तवमें यह भीतर-ही-भीतर जीवनी शक्तिका नाश करता श्रीर मनुष्यकी श्रायुको कम करता है।

श्रति मथुनके सिवा, ज्ञत-उपवासोंका नम्बर लगा देना श्रीर दूसरोंको देख कर जलना-कुटना या उनसे ईपा-होप रखना भी चयके कारण हैं। इनसे भी धातुएँ चीण होती हैं। हम हिन्दुओं श्रीर विशेष कर जैनी हिन्दुओंमें ज्ञत—उपवासकी वही चाल है। श्राज एकादशी है, कल नरिंदह चौदम है, परसों रिव-वार है,—इस तरह श्राठ वारोंमें नौ उपवास होते हैं। जैनियोंमें एक-एक स्त्री महीनोंके उपवास कर ढालती है। यही वजह है, कि हिन्दुओंकी श्रिषकांश खियाँ राजरोग, चय रोग या तपेदिकके चंगुलमें फॅसकर भरी जवानीमें उठ जाती हैं। स्वास्थ्य-जाभके लिये उपवासकी बढ़ी जरूरत है, पर जब स्वास्थ्य नाश होने लगे, तब लकीरके फक़ीर होकर उपवास किये जाना, श्रपनी मौत श्राप बुलाना है। श्रत उचितसे श्रिधक उपवास हरगिज न करने चाहिएँ।

(३) यहमाका तीसरा कारण साहस है। जो जोग अपने वलसे जियादा काम करते, रातदिन कामके पीछे ही पहे रहते हैं अथवा अपनेसे जियादा ताक्रतवरों से हुम्ती तहते, बहुत भारी चीज खींचते या उठाते या ऐमे ही श्रीर काम करते है, श्रपनी ताकतका ध्यान रखकर काम नहीं करते, बदनमें मधरटे मिहनत करने की शक्ति होनेपर भी १४ घरटे काम करते हैं। उन्हें चय रोग श्रवस्य होता है।

(8) चोया कारण विषम भोजन है। जो लोग किसी दिन नाक तक हूँ मकर खाते हैं, किमी दिन छाधे पेट भी नहीं, छटाँक भर घने चत्राकर ही दिन काट देते हैं, किमी दिन, दिनके उम चजे, तो किमी दिन शामके > बजे खीर किसी दिन रातके आठ बजे भोजन करते हैं, यानी जिनके खाने पीनेका कोई नियम और कायटा नहीं हैं, वे पशु-रूपी मनुष्य चय केशरीके शिकार होते हैं। अत समकतारों को चाने-पीने में नियम-विकद्य काम न करना च हिये। हमने इस विषयमें अपनी बनाई सुप्रसिद्ध "स्वास्थ्यरचा" नामक पुस्तकमें विस्तारमे लिखा हैं। तो मनुष्य उस प्रत्यके अनुपार जीवन व्यनीत करते हैं, उनके जीवन का वेडा सुन्वमें पार होता हैं।

इन चार कारणोंके श्रलाव बहुत शोक या चिन्ता-फिक करना, श्रसमयमें बुढापा श्राना, बहुत राह चलना, श्रधिक मिहनत करना, श्रित मेंश्रुन करना श्रीर झण या घाव होना मी—क्य रोगके कारण लिचे हैं। पर ये सब इन चारोंके श्रन्टर श्रा जाते हैं। देखनेमें नये मालूम होते हैं, पर बाम्तवमें इनसे जुदे नहीं हैं।

हारीत लिखते हे—मिहनन करने, वोक्ता उठाने, लम्बी राह चलने, श्रजीर्णमें भोजन करने, श्रिन मैथुन करने, ज्वर चढने, विपम स्थानपर सोने श्रीर श्रित शीतल पदार्थों के सेवन करने से कफ कुपित होता है। फिर वह श्रिपने साथी वायु श्रीर पित्तको भी कुपित कर देना है। इस तरह बात, पित्त श्रीर कफ—इन तीनों टोपों में जय रोग होता है।

श्रीर भी लिखा है—खाना कम खाने श्रीर कसरत जियादा करने, दिन-रात सवारीपर चढ़कर फिरने, श्रधिक मैंथुन करने श्रीर बहुत लम्बी सफर करने या राह चलनेसे चय रोग होता हैं। इनके सिवा, फोडे फुन्सियोंके बहुत दिनों तक वने रहने, श्रोक करने, लघन करने, डरने श्रीर बत-उपवास करनेसे मनुष्यको महा भयद्भर यदमा रोग होता है।

## पूर्वकृत पाप भी क्षय रोगके कारण हैं।

हारीत मुनि कहते हैं, जो मनुष्य पूर्व जन्ममें देवमूर्त्तियोंका तोड़ता है, गर्भगत जीवका दुःख देता है, गाय, राजा, ब्राह्मण श्रीर बालककी हत्या करता है, किसीके लगाये बाग़ श्रीर स्थानका नाशकरता है, श्रियोंका जानसे मार डालता है—देवताश्रोंका जलाता है, किसीका धन नाश करता है, देवताश्रोंके धनका हड़पता है, गर्भ गिराता या हमल इस्कात करता है श्रीर किसीका विष देता है— उस मनुष्यका इन विपरीत कर्मोंके फल-स्वरूप महादावण रोग राजयदमा होता है। श्रीर भी लिखा है, स्वामीकी स्त्रीका भोगने, गुरुपत्नीकी इच्छा करने, राजाका धन हरने श्रीर सोना चुरानेसे भी राजयदमा होता है। कहा भी है—

कुष्ठ च राजयद्मा च प्रमेहो यहणी तथा । मूत्रक्रच्छूश्मरी कास श्रतीसार भगन्दरौ ॥ दुष्ट वर्णं गडमाला पद्माघातोत्तिनाशनं । इत्येवमादयो रोगा महापापाञ्जवा स्मृताः॥

कोढ़, राजयदमा, प्रमेह, सूत्रकुच्छ, पथरी, खाँसी, श्रतिसार, भगन्दर, नास्त्रर, गएडमाला, पचाघात—लकवा श्रीर नेत्र फूट जाना— ये सब रोग घोर पाप करनेसे होते हैं।

## यक्ष्मा आदि शब्दोंकी निरुक्ति।

"भावप्रकाश" में लिखा है — इस रोगका मरीज वैद्य-हकीमकी खूव पूजा करता है, इसलिये इसे "यदमा" कहते हैं।

किसीने लिखा है—राजा चन्द्रको त्तय रोग हुआ। वैद्योंको उसके आराम करनेमें वड़ी-बड़ी मुश्किलातोंका सामना करना पढ़ा, उन्हें

वडी वड़ी किताइयाँ दरपेश आई, तर वे लोग दस शोप या चय रोगका "यदमा" कहने लगे।

द्यय रोग सब रोगोंसे जबर्वस्त है, सबमें प्रवल है श्रीर श्रितसार श्रादि इसके भयद्वर सिपाही हैं, इससे वैद्य इसे "रोगराज" कहते हैं। वास्तवमें, यह है भी रोगोंका राजा ही।

सम्पूर्ण कियाओं और धातुओं को यह सय करता है, इसीसे इसे "त्तय" कहते हैं। "वाग्मट्ट" में लिया है:—यह टेह और औपधियों के। त्तय करता है, इसलिये इसे "त्तय" कहते हे प्रथवा इसका जन्म ही त्त्रयसे है, इसलिए इसे "त्त्रय" कहते हैं।

यह रस, रक्त, मास, मेद, श्रस्थि, मज्जा श्रोर शुक्र—इन सातों धातुश्रोंका सोखता या सुखाता है, इसलिए इसका नाम "शोप" रखा गया है।

त्त्वय, शोप, रोगराज श्रीर राजयदमा—ये चारों एक ही यदमा रोगके चार नाम या पर्याय शब्द है।

## च्तय रोगकी सम्प्राप्ति । चय रोग कैसे होता है ?

जब कफ-प्रधान वात श्रादि तीनों दोप कुपित हो जाते है, तथ उनसे रस वहने वाली नाड़ियों के मार्ग रुक जाते हैं। रसवाहिनी शिराश्रों या नाड़ियों के कलनेसे कमश्र रक्त, मास, मेद, श्रस्थि, मज्जा श्रीर शुक्र धातुएँ चीण होती है। जब सब धातुएँ चीण हो जाती है, तब मनुष्य भी चीण हो जाता है।

मनुष्य जो कुछ खाता-पीता है, उसका पहले रस वनता है। रस से रक्त या खून, खूनसे मांस, माससे मेद, मेदसे श्रस्थि, श्रस्थिसे मजा श्रीर मजासे शुक्र याचीर्य वनता है। समस्त धातुश्रोंका कारण रूप "रस" है, यानी मांस, मेद श्रादि छहों धातुश्रोंको वनाने वाला "रस" है। रससे ही खून श्रादि घातुएँ बनती हैं। जब रस ही न होगा, रक्त कहाँसे होगा ? रक्त न होगा, तो मांस भी न होगा। जिन नालियों में होकर "रस" रक्त बनानेकी मैशीनमें पहुँचता श्रीर वहाँ जाकर खून हो जाता है, उन नालियोंकी राहें जब दोषोंके कुषित होनेसे बन्द हो जाती हैं, तब "रस" बननेकी मैशीनमें पहुँच ही कैसे सकता है ? वह वहाँका वहीं यानी श्रपने स्थान—हृदय—में जलकर, खॉसीके साथ मुँहसे निकल जाता है। रस नहीं रहता श्रीर इसीसे खून तैयार करनेवाली मैशीनमें नहीं पहुँचता, इसका नतीजा यह होता है, कि खून दिन-पर-दिन कम होता जाता है श्रीर खूनके कम होनेसे मांस श्रादि भी कम होने लगते हैं। "चरक"में लिखा है:—

> रसास्त्रांत सु रुद्धेसु, स्वास्थानस्थो विदह्यते । सउर्द्ध कासवेगेन, बहुरूपः प्रवर्त्तते ॥

स्रोतों या छेदों अथवा नाड़ियोंके रुक जानेपर, हृदयमें रहने वाला रस विद्ग्ध हो जाता है, जल जाता है। इसके बाद वह, ऊपर की ओरसे, खॉसीके वेगके साथ, मुँह द्वारा, अनेक तरहका होकर वाहर निकल जाता है।

दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं, कि रस ही सब धातुश्रोंकी सृष्टि करनेवाला है। जब उस रसकी ही चाल ठक जाती है, उसी की राहें बन्द हो जाती हैं, तब रक्त श्रादि धातुश्रोंका पोपण कैसे हो सकता है? वाग्मट महाराज इसी बातको श्रीर ढँगसे कहते हैं। उनका कहना है,—जिस तरह तन्दुरुस्त श्रादमियोंके खाये-पिये पदार्थ श्रारिकी श्राप्त श्रीर धातुश्रोंकी गरमीसे पकते हैं, उस तरह चय-रोगीके खाये-पिये पदार्थ श्रारि श्रीर धातुश्रोंकी गरमीसे नहीं पकते। उसके खाये-पिये पदार्थ कोठोंमें पचते हैं श्रीर पचकर उनका मल बन जाता है, रस नहीं बनता। चूंकि रस नहीं बनता, मल बनता है, इसलिये रक्त श्रादि धातुश्रोंका पोषण नहीं होता—उनके

पढ़नेको श्रसल मसाला—रस नहीं मिलता। जब रस नहीं, तब गृन कहाँ ? श्रीर जब स्तृन नहीं, तब मासकी तो बात ही क्या है ?; जब-रोगी केवल मल या विष्ठाके सहारे जीना है। मल द्रदा श्रीर जीवन नाश हुशा। यों तो सभी के चलका सहारा मल श्रीर जीवन का श्रव-लम्ब बीर्य है, पर ज्ञयरोगीको तो कवल मलका ही श्रासरा है, प्रयोक्ति उसमें वीर्यकी नो कमी रहनी है।

एक वात श्रार भी हं, जिस तरह कारण भूत या सब घातुश्रोंको पदा करनेवाले "रस ' के चय होनेसं-फमी होने या नाश होनेसं-कार्यभूत या रससे पैटा टुई धातुश्रों-गृन वगेर -का क्रमसे नय होता है. ठीक उसी तरहपर उल्टे क्रमसे, कार्यभूत गुक्रके चयसे कारगुरूप मजा श्रादि धातुश्रांका चय होना है। गुलामा यो सम-भिये, कि जिस तरह सब घातुश्रोके पटा करनेवाले ''रम''द नाश ठाने से, रक्त, मास और मेद खादि धातुश्रोका नाशहोता है, उनी तरह रम से वनी हुई रक्त श्रादि धातुश्रोमें से वीर्यका नाश होनेसे मजा, श्रस्थि,मेद श्रीर मास श्रादि घानुश्रोका भी नाश होता हो,यानी जिम तरह रसकी घटतीस गृन श्राविकी घटती होती है, उसी नरह शुक्र बीर्य की कमीसे उसके पेटा करनेवाली मजा श्राटि वातुएँ भी घट जाती हैं,—उस हालनमॅं, वेगोंके रोकने श्राटिकारणोर्न, वाताटि होप कृपित होते हैं और रस बहानेवाली नाडियाकी नाह बन्ट कर दते हैं। इसिलये खुन बनानेवाली मैशीनमें यृन वननेका ममाला ''रन ' नर्हा पहुँचता। रसके न पहुँचनेसे स्तृत नहीं वनता श्रीर स्तृत न वननेसे मांस वगेरः नहीं वनते । इस दशामें — उल्टी हालतमें — पहले मश्चन से चीर्य कम होता है। वीर्यके कम होनेले वायु ऊपित होना ह। वायु कुपित होकर मजादि घातुश्रोंको शोग रोता है । घातुशोके समनेसे मनुष्य स्वजाता है। हम समभते हैं, घातुश्राके सीघी श्रोर उल्टी राह से - चय होनेकी बात पाठक अब समक्त जायने। प्रोर भी साफ यें।

समित्रये,—उस दशामें पहले रसका चय होता है, रसके चयसे मांस का चय होता है, मांससे मेदका, मेदसे श्रस्थिका, श्रस्थिसे मजा का श्रीर मजासे वीर्यका चय होता है। इस दशामें पहले वीर्यका, फिर मजाका, फिर श्रस्थिका, फिर मेद श्रीर मांस श्रादिका चय होता है।

## क्षयके पूर्व रूप ।

( च्य होनेसे पहले नज़र श्राने वाले चिह्न)

जव किसीको च्रय रोग होने वाला होता है, तब पहले उसमें नीचे लिखे हुए विह्न या लच्चण नज़र श्राते हैं:—

श्वास रोग होता है, शरीरमें दर्द होता है, कफ गिरता है, तालू स्खता है, कय होती है, श्रश्न मन्दी हो जाती है, नशा सा बना रहता है, नाकसे पानी गिरता है, खॉसी श्रौर श्रधिक नींद श्राती है। तात्पर्य्य यह है, कि जिनको ज्ञय होने वाला होता है, उनमें ज्ञय होने से पहले उपरोक्त शिकायतें देखनेमें श्राती हैं।

इन लक्षणोंके सिवा च्रयके पर्जोमें फॅसने वाले मनुष्यका मन मांस श्रीर मैथुनपर श्रधिक चलता है श्रीर उसकी श्रॉखें सफेद हो जाती है।

वाग्मट्ट महाराज कहते हैं, जिसे चय होने वाला होता है, उसे पीनस या जुकाम होता है, छींकें बहुत आती हें, उसका मुंह मीठा-मीठा रहता है, जठराग्नि मन्दी हो जाती है, शरीर शिथिल और गिरा-पड़ा-सा हो जाता है, मुंह थूक या पानीसे भर-भर आता है, वमन होती हें, खानेको दिल नहीं चाहता है। खाने-पीनेपर बल कम होता जाता है, मुंह और पैरों पर वरम या स्जन चढ़ आती है और दोनों नेत्र सफेद हो जाते हैं। इनके सिवा, चय रोगी खाने-पीनेके ग्रुद्ध-साफ वर्तनोंको अग्रुद्ध समस्ता है, खाने-पीनेके पदार्थोंमें उसे मक्खी, तिनका या बाल प्रभृति दीखते हैं, अपने हाथोंको देखा करता है, दोनों भुजाओंका प्रमाण जानना चाहता है, सुन्दर शरीर देखकर भी

डरना है, स्त्री, शराय और मांसकी यहुन ही रच्या करता है पच उसके नापृन श्रीर वाल भी बहुत बढ़ने हैं। यह सत्र नी जायत श्रवस्थाकी वातें हैं। सो जानेपर, स्वानमें, क्रयवाला पर्नग, सर्पं, वन्डर श्रार किरकेंटा श्रादिसे निरम्यन होना है। कोई लियते हैं. कीश्रा, तोता नीलकएड, गिझ, बन्टर छीर किरकेटा श्राटि पशु-पिनयोपर श्राने नई सवार श्रीर निना जलकी सुर्या निर्देश हेराना है तथा हवा, घृएँ या दावानल—प्रनर्का ग्रागसे पीट्न या सूने हुए बूज देयना है, वाल, हाड या रायके देरॉयर चढना है, ग्रन्य या जन-शून्य गाँव या देश देखता है और आकाशमे भिरते हुए तारे और पहाड देखना ह । यह जय रोग होनेमें पहलेके लत्तरा या सर्यके पेशसीमे हैं। चयके थानेसे पहले ये सप नगरीफ नाने हैं। चतुर लोग इन लज्जांको देसने ही होशियार श्रार मावधान हो जाने है। यहींसे वे रोगके कारणोंको रोक्ते थ्रोर मीजृटा शिकायतीका इलाज करते हैं। पेमें लोग स्वयंसे बहुत कम मस्ते हा। जो नवके पृत्वं स्वॉ को नहीं जानने श्रीर इसलिये सावधान नहीं होने उनशी फिर नीचे लिखी शिकायने या उपद्रव हो जाने हैं —

## पृर्व्व रूपके वादके लक्षगा ।

पहले पूर्वमप होते हैं, उनके वार गेग। जर नर रोग प्रकट हो जाना है तब ज़ुकाम, खॉर्सी, स्वरमेट—गला वंटना, प्रकवि, पमितर्गे का सकाचन और दर्द, रमूनकी कय श्रीर मलमेट—ये लवण होने है।

## राजयध्माके लक्षगा । त्रिरूप च्यके वच्ण ।

पहला दर्जा।

जब जय रोग प्रकट होना हे, त्र पहले फन्घाँ और पमलियाँ में वेदना होती है, हाथाँ और पैराँके तत्तवे जलते हें तथा ज्वर चढ़ा रहता है। नोट—जिख चुके हैं कि, यदमा तीनों दोषों—वात, पित्त श्रीर कफ—के कोपसे होता है। ऊपर जो जच्या जिखे गये हैं, वे साधारण यदमा या यदमाके पहले दर्जेंके हैं। हुस श्रवस्था या दर्जेंका यदमा श्राराम हो सकता है।

इस रोगमें सारी घातुओं का चय हो कर, सारे शरीरका शोषण होता है, ऐसा समक्षना चाहिये। कन्घों श्रीर पसि लयों में श्रूल चलना, हाथ-पैर जलना श्रीर सारे शरीरमें ज्वर बना रहना—ये तीन लच्चण "चरक" में होनहार के लिखे हैं। "सुश्रुत" में छै लच्चण श्रीर लिखे हैं। उन्हें हम नीचे लिखते हैं:—

## यक्ष्माके लक्षण ।

#### षटरूपत्त्य ।

#### दूसरा दर्जा।

"सुश्रुत" में श्रन्नपर श्रक्ति, ज्वर, श्वास-खाँसी, खून दिखाई देना श्रीर स्वर-भेद—ये लच्चण यदमाके लिखे हैं। खुलासा यों सम-भिये, कि खानेकी वात तो दूर रही, खानेका नाम भी वुरा लगता है। ज्वरसे श्रीर तपा करता है, साँस फूलता रहता है, खाँसी चलती रहती है, थूकके साथ खून गिरा करता श्रीर गला वैठ जाता है। यह यदमाके दूसरे दर्जेंके लच्चण हैं। इन लच्चणोंके प्रकट हो जानेपर, कोई भाग्यशाली प्राणी सुवैद्यके हाणोंमें जाकर, बच भी जाता है, पर बहुत कम। इसके श्रागे तीसरा दर्जा है। तीसरे दर्जे वालोंकी तो समाप्ति ही समिसये। वे श्रसाध्योंकी गिनतीमें हैं।

हारीत कहते हैं, छातीमें चत या घाव होने, घातुओं के चय होने, जोरसे कूदने, अत्यन्त मैथुन करने और रूखा भोजन करनेसे, शरीर चीण होकर, मन्द ज्वर हो जाता है और ज्वरके अन्तमें सूजन चढ़ आती है, मैल, मल और मूत्र अधिक आते है, अतिसार हो जाता है: खाया-पिया नहीं पचता, खाँसी ज़ोरसे चलती है, थूक बहुत आता है, शरीर स्वता है, स्त्रीकी इच्छा जियादा होती है श्रीर वात सुनना वुरा लगता है। जिसमें ये लज्जा पाये जायं, उसे "राजयदमा" है। जिस राजयक्मा रोगीके पैर सने हो आते हैं, जिसे एक ग्रास भोजन भी तुरा लगता है श्रीर जिसकी श्रावाज़ एक दमसे मन्दी हो जाती है, उसका राजयन्मा श्राराम नहीं होता।

## दोषोंकी प्रधानता-अप्रधानता ।

लिख श्राये हैं कि, यहमा रोग वातादिक तीनों दोपोंके कोपसे होता है, पर उन तीनोंमेंसे कोई-न कोई दोप प्रधान या सबसे ऊपर होता है। जो प्रधान होता है, उसीके लक्षण या जोर श्रधिक दीखता है।

श्रगर वायुकी उल्वणता, प्रधानता या श्रधिकता होती है तो स्वर भग—गला वैठना, कन्घों श्रीर पसिलयोमें दर्व श्रीर सकोच,— ये लक्षण होते हैं, यानी वायुके वहनेसे गला वैठता श्रीर कन्घों तथा पसिलयोमें पीड़ा होती है। ये वाताधिका या वायुके श्रधिक होनेके चिह्न है।

श्रगर पित्त उल्वण या प्रधान होता है, तो ज्वर, दाह, श्रतिसार श्रीर खून निकलना ये लच्चण होते हैं, यानी पित्तके वढनेसे ज्यरसे शरीर तपता, हाथ-पैर जलते, पतले दस्त लगते श्रीर मुँहसे खून श्राता है।

श्रगर कफ उल्वण या श्रधिक होता है, तो सिरमें भारीपन, श्रश्न पर मन न चलना, खाँसी और कएड जकड़ना—ये लक्षण होते हैं, यानी श्रगर कफ वहा हुश्रा होता है, तो रोगीका सिर भारी रहता है, खानेका नाम नहीं सुहाता, खाँसी श्राती श्रीर गला वैंड जाता है।

"सुश्रुत" में लिखा है,—इय रोग, तीनों टोपोंका सन्निपात रूप होनेसे, एक ही तरहका माना गया है, तो भी उसमें दोपोंकी उल्व्याता या प्रधानता होनेके कारण, उन्हीं उन टोपोंके चिह्न देखनेमें आते है।

## रथान-भेदसे दोषोंके लक्षगा।

वाग्मट्ट कहते हैं, अगर दोष ऊपर रहता है, तो जिकाम, श्वास, खाँसी, कन्धों और सिरमें दर्द, स्वरपीड़ा और अहिव—ये उपद्रव होते हैं। अगर दोष नीचेके अगोंमें होता है, तो अतिसार और शरीर स्खना—ये उपद्रव होते हैं। अगर दोष कोठेमें रहता है, तो कय या वमन होती हैं। अगर दोष तिरछा होता है, तो पसिलयोंमें दर्द होता है। अगर दोष सिन्धयों या जोड़ोंमें होता है, तो ज्वर चढ़ता है। इस तरह चय रोगमें ११ उपद्रव होते हैं।

### साध्यासाध्यत्व ।

#### साध्य लच्चण।

त्तय रोग साधारणतः कष्टसाध्य है, बड़ी दिक्कतोंसे आराम होता है, पर अगर रोगीके वल और मांस चीण न हुए हों, तो चाहे यदमाके ग्यारहों लच्चण क्यों न प्रकट हो जायँ, वह आराम हो सकता है। खुलासा यह है, कि यच्माके समस्त लच्चण प्रकाशित हो जानेपर भी रोगी आराम हो सकता है, बशर्चे कि, उसके बल और मांस चीण न हुए हों।

"वंगसेन" में लिखा है, जिनकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, जिनकी श्रग्नि दीप्त है श्रीर जिनका शरीर दुबला नहीं हुआ है, उन यदमा वालोंका इलाज करना चाहिये। वे श्राराम हो जायंगे।

#### श्रसाध्य लत्त्ए ।

श्रगर रोगीके वल श्रीर मांस जीए हो गये हीं, पर यद्तमाके ग्यारह क्रप प्रकट न हुए हों, खाँसी, श्रतिसार, पसलीका दर्द, स्वेर-भग— गला वैठना, ग्ररुचि श्रौर ज्वर ये हैं लच्चा हों श्रथवा खास, खाँसी, श्रौर खून थूकना—तीन लच्चा हों तो रोगीका श्रसाध्य समसो।

श्रगर रेगिमें ज़ुकाम प्रभृति लक्षण कम भी हों, पर रोगी रोग श्रौर दवाके वलको न सह सकता हो, तो वैद्य उसको श्रसाध्य समभकर, उसका इलाज न करे, यह वाग्महुका मत है।

भाविमश्र जी कहते हैं, यशकामी वैद्य ग्यारह या छं श्रथवा ज्वर, स्रॉसी श्रीर खून थृकना इन तीन लक्तणों वालोंका इलाज नहीं करते।

जो च्चय रोगी खूव जियादा खाने पीनेपर भी स्र्खता जाता है, वह असाध्य है—आराम न होगा।

जिस रोगीको श्रतिसार हो—पतले या श्राम मरोडी वगैरःके दस्त लगते हों, उसका इलाज वैद्यको न करना चाहिये, ध्योंकि वह असाध्य है। कहा है—

मलायत्त वल पुसा शुकायत्त चर्जावितम् । तस्माद्यत्नेन सरद्गोद्यद्विमणः मल रेतसी ॥

मनुष्योंका वल मलके श्रघीन हैं श्रीर जीवन वीर्यके श्रधीन हैं, श्रतः चय रोगीके मल श्रीर वीर्यकी रचा यत्नसे—खूव होशियारीसे करनी चाहिये।

## क्षय रोगका ऋरिष्ट ।

जिम चय-रोगीकी श्रॉखें रूफेद हो गई हो, श्रद्यमें श्ररुचि हो— सानेको मन न बाहता हो श्रीर उर्द्ध श्वास बलता हो, उसे श्ररिष्ट है, वह मर जायगा।

, जिस रोगीका वहुत सा वीर्य कष्टके साथ गिरता हो, वह स्य-रोगी मर जायगा।

٤

श्रगर यदमा-रोगी खून खानेपर भी चीण होता जाता हो, उसे श्रतिसार हो या उसके पेट श्रौर फोर्तोपर सूजन हो, तो समको कि रोगीको श्ररिष्ट है, वह मर जायगा।

नोट--- इन ऊपर लिखे हुए उपद्रवींमंसे, यदि कोई एक उपद्रव भी उपस्थित हो, तो यहमा-रोगीका मरण सममना चाहिये।

## क्षय-रोगीके जीवनकी अविध ।

श्रायुर्वेद प्रन्थोंमें लिखा है,—जो यदमारोगी जवान हो श्रीर जिस की चिकित्सा उत्तमोत्तम वैद्य करते हों, वह एक हजार दिन या दो वरस, नौ महीने श्रीर दस दिन तक जी सकता है। कहा है:—

> पर दिनसहस्रन्तु यदि जीवाति मानवः । सुभिषभ्भिरुपकान्तस्तरुगाः शोषपीडितः ॥

मतलव यह है, कि यहमा रोग वड़ी कितनसे आराम होता है। जिसकी टूटी नहीं होती, जिसपर ईश्वरकी दया होती है, उसे सद्वैद्य मिल जाते हैं। अच्छे अनुभवी विद्वान वैद्योक्षी चिकित्सासे यहमा-रोगी आराम हो जाता है, यानी प्रायः पौने तीन वरसकी उम्र वढ़ जाती है। इस अवधिके वाद, आराम हो जानेपर वह फिर यहमा-रोगमें फॅसकर मर जाता है। किसी-किसीने तो यहाँ तक लिख दिया है। कि अगर यहमा रोगी दवा दारु करनेसे आराम हो जाय, तो मनमें समको कि उसे यहमारोग था ही नहीं, कोई दूसरा रोग था। क्योंकि यहमा रोग तो किसी भी दवासे आराम होता ही नहीं।

हारीत मुनि कहते हैं-

सज्जिविच्चतुरो मासान्षरामास वा बलाधिकः । उत्कृष्टेश्य प्रतीकारै सहस्राह तु जीवित । सहस्रात्परतो नास्ति जीवित राजयदिमरा ॥

राजयदमा रोगी चार महीनों तक जीता है। श्रगर उसमें ताकृत ज़ियादा है, तो छै महीने जीता है। श्रगर उत्तम-से-उत्तम विकित्सा होती रहे, तो हजार दिन या पौने तीन परस तक जीता है। हजार दिनसे श्रिधक किसी तरह नहीं जी सकता। क्योंकि इतने दिनों बाद उसके प्राण, वल श्रीर वीर्य चीण हो जाते श्रीर इन्द्रियाँ विकल हो जाती है।

जो यहमा कभी घटता और कभी वढता नहीं, यिहक एक समान यना रहता और उत्तम चिकित्सासे घीरे-घीरे घटता है, वह अन्तमें अच्छे इलाजसे घट जाता है। जिस यहमावालेकी खॉसी कभी घट जाती और कभी वढ जाती है, कभी कफ आता, कभी वन्द हो जाता और किर वढ जाता है, वह यहमा रोगी तीन या छै महीनेसे जियादा नहीं जीता—अवश्य मर जाता है। उस समय अमृत भी काम नहीं करता।

हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है, कि यहमा या तपेदिक पहले श्रीर दूसरे दर्जेका होनेसे श्राराम हो जाता है, तीसरे दर्जेपर पहुँच जानेसे वड़ी दिक्कतोसे श्राराम होता श्रीर बौथेमें पहुँच जानेसे तो श्रसाध्य ही हो जाता है।

## चिक्तिसा करने-योग्य क्षय-रोगी।

जिस चय-रोगीका शरीर ज्यरसे न तपता हो, जिसमें चलनेफिरनेकी कुछ सामर्थ्य हो, जो तेज दवाश्रोंको सह सकता हो, जो
पथ्य पालन करनेमें मजबून हो, जिसे खाना पच जाता हो श्रीर जो
बहुत दुवला या कमजोर न हो, उस चय रोगीकी चिकित्सा करनी
चाहिये। ऐसे रोगीकी उत्तम चिकित्सा करनेसे वैद्यको यश मिल
सकता है, न्योंकि ये सब चयरोगके पहले दर्जेंके लच्चण है। "सुश्रुत"
श्रादि प्रन्थोंमें लिखा है:—

ज्वरानुबन्धराहित वलवन्त क्रियासहम् । उपक्रमेदात्मवन्त दीप्ताग्निमक्रश नरम्॥ जो स्य-रोगी ज्वरकी पीड़ासे रहित, बलवान, चिकित्सा-सम्बन्धी कियाश्रोंको सह सकने वाला, यहा करने वाला, धीरज धरने वाला श्रोर प्रदीप्त श्रियवाला हो श्रोर जो दुबला न हो, उसकी विकित्सा करनी चाहिये।

## निदान-विशेषसे शोष विशेष । शोषरोगके श्रौर छै भेद।

निदान विशेषसे शोष या चय रोग हुँ तरहका होता है:-

- (१) व्यवाय शोष—यह स्रति मैथुनसे होता है।
- (२) शोक शोप—यह बहुत शोक या रज करनेसे पैदा होता है।
- (३) वार्द्धक्य शोष-यह श्रसमयके वुढापेसे होता है।
- ( ४ ) व्यायाम शोप--यह वहुत ही कसरत-कुश्तीसे होता है।
- (५) अध्व शोप-यह बहुत राह चलनेसे होता है।
- (६) व्रण शोप—यह व्रण या घाव होनेसे होता है। उरःज्ञत शोप—यह छातीमें घाव होनेसे होता है।

नोट—प्रदापि उर जत रोगको यदमासे श्रलग, पर उसके बाद ही कई श्राचार्यों ने लिखा है, पर हम उसे यहाँ इसलिये लिख रहे हैं कि उसकी श्रौर यदमाकी चिकित्सामें कोई प्रभेट नहीं। जो यदमाका हलाज है, वही उरः इत का हलाज है।

#### व्यवाय शोषके लच्छा।

इस शोपमें, "सुश्रुत" में लिखे हुए, वीर्यचयके सब चिह्न होते हैं, यानी लिंग श्रौर श्रग्रहकोपों—फोतोंमें पीड़ा होती है, मैथुन करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती श्रथवा मैथुन करते समय श्रनेक बार वीर्य स्खलित होता है, पर बहुत थोड़ा वीर्य निकलता है श्रौर रोगीका शरीर पाग्डुवर्णका हो जाता है। इस प्रकारके च्रय रोगमें पहले वीर्य च्य होता है। वीर्यके च्य होनेसे वायु कुपित होकर मजा श्रादि धातुश्रोको च्य करता है। खुलासा यह है, जो अत्यन्त मैथुन करते हैं, उनका श्रार पीला पड जाता है। क्योंकि वीर्यके चय होनेसे उलटे क्रमसे धातुएँ चीए होने लगती है। पहले वीर्य चीए होता है, फिर वायु कुपित होता और मजाको चीए करता है। मजाके चीए होनेसे अस्थियाँ चीए होती हैं। अस्थियोंके चीए होनेसे मेद, मेदके चीए होनेसे मांस, मांसके चीए होनेसे खून और खूनके चीए होनेसे रस चीए होता है। अथवा यों समित्रये कि, जब वीर्य चीए हो जाता हैं, तब मजा उसकी कमीको पूरा करती है और खुद कम हो जाती है। मजाको कम देखकर, अस्थियाँ उसकी कमीको पूरा करतीं और खुद कम हो जाती हैं। मजाको कम देखकर, अस्थियाँ उसकी कमीको पूरा करतीं और खुद कम हो जाती हैं। इसी तरह एक दूसरी धातुकी कमी पूरी करने के लिए प्रत्येक धातु कम होती जाती है। धातुओंके कम होने या चीए होनेसे मनुष्य चीए हो जाता है।

#### शोक शोषके वस्तण।

जिस चीजके न होने या नष्ट हो जानेसे रोगीको शोक होता है, शोक शोपमें, उसी चीजका ध्यान उसे सदैव बना रहता है। उसके श्रद्ध शिथिल हो जाते हैं। ज्यवाय-शोष रोगीकी तरह उसकी श्रुक श्रादि समस्त धातुएँ चीण होने लगती हैं। फर्क इतना ही होता है, कि ज्याधिके प्रभावसे लिंग श्रीर फोतों प्रभृतिमें पीढ़ा श्रादि उपद्रव नहीं होते।

खुलासा यह है जिस तरह श्रत्यन्त स्त्री-प्रसग करनेसे शोप रोग हो जाता है, उसी तरह शोक, चिन्ता या फिक्र करनेसे भी शोप रोग हो जाता है। शोक-शोप होनेसे शरीर ढीला श्रीर गिरा-पड़ा-सा रहता है श्रीर विना घातु-चयके भी घातुच्चयके लच्चण देखनेमें श्राते हैं। चिन्ताके समान शरीरकी घातुश्रोंको नाश करनेवाला श्रीर दूसरा नहीं है। चिन्तासे च्यापरमें हाथ-पैर गिर पड़ते हैं, बैठ कर उठा नहीं जाता श्रौर चार क़दम चला नहीं जाता। चिता श्रौर चिन्ता दो बिहन हैं। इन दोनोंमें चिन्ता बड़ी श्रौर चिता छोटी है। क्योंकि चिता तो निर्जीव या मुर्देको जलाकर मस्म करती है, पर चिन्ता जीते हुएको जलाती श्रौर मोटे ताजे शरीरको ख़ाक कर देती है। चिन्तामें इतना बल है, कि वह श्रकेली ही, बिना किसी रोगके, खून श्रौर मांस श्रादि धातुश्रोंको चर जाती है। इस रोगमें सारे काम स्वयं चिन्ता करती है, रोगका नो नाम है, श्रतः चिकित्सकको पहले रोगीका शोक दूर करना चाहिये। क्योंकि रोगके कारण—चिन्ताके मिटे बिना रोग श्राराम हो नहीं सकता।

## वार्द्धक्य शोषके लच्छ ।

वार्द्धभ्य शोषवाले या जरा-शोप-रोगीका शरीर दुबला हो जाता है। वीयं, वल, वुद्धि और इन्द्रियाँ कमजोर या मन्दी हो जाती हैं, कॅपकॅंपी छाती है, शरीरकी कान्ति नए हो जाती है, गलेकी छावाज़ काँसीके फूटे वासन-जैसी हो जाती है, थूकनेसे कफ नहीं निकलता, शरीर भारी रहता छौर भोजनसे छक्वि रहती है। मुँह, नाक और छाँखोंसे पानी वहा करता है, पाखाना और शरीर दोनें। ही सुखे और कुखे हो जाते हैं।

खुलासा यह है, जो यदमा रोग जरा श्रवस्था, बुढ़ापे या जईफीसे होता है, उसमें रोगीका शरीर एकदम दुबला हो जाता है, वीर्य कम हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, इन्द्रियों के काम शिथिल हो जाते हैं, श्रॉख, नाक, कान श्रादि इन्द्रियाँ श्रपने-श्रपने काम सुचार रूपसे नहीं करती, हाथ श्रीर मुँह कॉपते हैं, खाना श्रच्छा नहीं लगता, गलेसे फूटे हुए कॉसीके वर्तन-जैसी श्रावाज़ निकलती है, रोगी घवरा जाता है, पर कफ नहीं निकलता, शरीरपर बोम-सा रखा जान पड़ता है; मुँहका स्वाद बिगड़ जाता है, मुँह, नाक श्रीर श्राँखेंासे

पानी गिरता है, मल या पाखाना सूखा और रूखा उतरता है तथा शरीर भी सूखा और रूखा हो जाता है।

नोट---यह शोप रोग उस बुढ़ापेमें बहुत कम होता है, जो जवानी पार होने या अपने समयपर सबको आता है, बिक्क असमयके बुढापेमें होता है। कहते हैं, यक्मा रोग बहुधा चालीस सालसे कमकी उन्नमें होता है।

## श्रध्व शोषके तत्त्ए।

श्रध्व शोप श्रधिक रास्ता चलनेसे होता है। इस शोपमें मनुष्य के श्रङ्ग शिथिल या ढीले हो जाते हैं। शरीरकी कान्ति श्रागमें भुनी हुई चीजके जैसी श्रीर खरद्री हो जाती है, शरीरके श्रवयव छूनेसे स्पर्शकान नहीं होता श्रीर प्यास लगनेके स्थान—गला श्रीर मुँह सूखने लगते हैं।

खुलासा यह है कि, इस शोपवालेका सारा शरीर ढीला श्रीर वेकाम हो जाता है, शरीरकी शोभा जातीरहती है, हाथ-पैरोमें चुटकी काटनेपर कुछ मालूम नहीं होता, यानी वे सूने हो जाते हैं श्रीर कठ तथा मुख स्खते है।

## व्यायाम शोषके लच्चण ।

इस प्रकारके शोपमें अध्वशोपके लच्चा मिलते है और चत या घाव न होनेपर भी, उरःचत शोपके चिह्न नजर आते हैं।

ध्यान रखना चाहिये, जो लोग श्रधिक कसरत-कुरती या श्रीर मिहनतके काम करते हैं, श्रपने श्राधे वलके श्रनुसार कसरत श्रादि नहीं करते, उनको निश्चय ही यदमा रोग हो जाता है। जो मूर्ख केवल कसरतसे वलचुद्धि करनेकी हीस रखते हैं, उन्हें इस वातपर ध्यान देना चाहिये। कसरतके नियम-कृायदे हमने श्रपनी "स्वास्थ्य-रक्षा" में विस्तारसे लिखे हैं।

## त्रणशोषके निदान-लत्त्रण।

श्रगर व्रण या फोड़े वाले मनुष्यके शरीरसे रुधिर या खून निकल जाता है श्रथवा श्रीर किसी वजहसे खून घट जाता है, घावमें दर्द होता श्रीर श्राहार घट जाता है, तो उसको शोप रोग हो जाता है।

# उरःक्षत शोषके निदान ।

बहुत जियादा तीर कमान चलाने, बड़ा भारी बोक्स उठाने, वल-वानके साथ युद्ध या कुश्ती करने, विषम या ऊँचे-नीचे स्थानसे गिरने, दौड़ते हुए वैल, घोडे, हाथी, ऊँट या मोटर गाड़ी श्रादिके रोकने, लकड़ी, पत्थर या हथियार श्रादिको जोरसे फैंकने, दूसरोंको मारने, बहुत जोरसे चीख़ने, वेदशास्त्रोंके पढ़ने, जोरसे भागने या दूर जाने, गहरी नदियोंको तैरकर पार करने, घोडेके साथ दौड़ने, श्रक-स्मात् उछलने-कूदने या छलांग भरने, कला खाने, जल्दी-जल्दी नाचने श्रथवा ऐसे ही साहसके श्रीर काम करनेसे मनुष्यकी छाती फट जाती है श्रीर उसे भयद्भर उरःचत रोग हो जाता है। जो लोग श्रत्यन्त चोट लगनेपर भी स्त्री-सद्भम करते हैं श्रीर जो रूखा तथा बहुत थोड़ा प्रमाणका भोजन करते हैं, उन्हें भी उरःचत रोग होता है।

खुलासा यह है, कि जो लोग ऊपर लिखे काम करते हैं, उनकी छाती फट जाती श्रौर उसमें घाव हो जाते है। इस छातीमें घाव होने के रोगको ही "उर: इत" रोग कहते हैं, क्योंकि उरका श्रर्थ हृदय श्रौर इतका श्रर्थ घाव है। उर इत रोगीको ऐसा मालूम होता है, मानो उसकी छाती फट या टूटकर गिर पड़ना चाहती है।

त्तय श्रौर उरःत्ततके निदान-लत्तण श्रादि महामुनि हारीतने विस्तारसे लिखे हैं। उनके जाननेसे पाठकोंको वहुत कुछ लाम होने की सम्भावना है, श्रतः हम उन्हें भी यहाँ लिखते हैं:—

उरः ज्त रोगीकी छाती वहुत दुखती है। ऐसा जान पड़ता है,

मानो कोई छातीको चीरे डालता है या उसके दो टुकडे किये डालता है, पसिलयों में दर्व होता है, सारे श्रग सूखने लगते हैं, देह कॉपने लगती है, श्रनुक्रमसे वीर्य, वल, वर्ण, कान्ति श्रीर श्रिप्त चीण होती है; ज्वर चढ़ता है, मनमें टीनता होती है, मलभेद या दस्त होते हें, श्रिप्त मन्द हो जाती है, खॉसनेसे काले रहका, चदवूदार, पीला, गॉठदार, चहुत सा खून-मिला कफ वारम्वार गिरता है। उर चत गेगी वीर्य श्रीर श्रोजके च्रयसे श्रत्यन्त चीण हो जाता है।

खुलासा यह है, कि जो श्रादमी श्रपनी ताकतसे जियाटा काम करता है, उसकी छाती फट जाती है, यानी उसके लंग्ज या फेंफड़ों में ख़राव हो जाती है, वह फट जाते हैं। उनके फटने या उनमें घाव हो जानेसे मुंहसे ख़ून श्राने लगता है। श्रगर उस घावका जल्डी ही इलाज नहीं होता, वह जस्म दवाप खिलाकर जल्डी ही भरा नहीं जाता, तो वह पक जाता है। पकनेसे मवाद पड़ जाता है श्रोर वही मुंहसे निकलने लगता है। वह घाव फिर नहीं भरता श्रोर नास्र हो जाता है। वस, इसीको "उर ज्तत" कहते हैं। उर ज्तका शर्थ हदयका घाव है। लग्ज या फैफडे हदयमें रहते हैं, इसीसे इसे "उर ज्ञत" कहते हैं।

नीट—याट रखो, —ि लिवर, कलेजा, जिनर या यक्तमें विगाव होनेसे भी मुँइसे खून या मवाट थाने लगता है। श्रत वैद्यको श्रच्छी तरह समम-वृक्तकर इलाज करना चाहिये। मनुष्य-शरीरमें यकृत दाहिनी थोरकी पसिलयोंके नीचे रहता है। इसका मुख्य काम खून श्रीर पित्त वनाना है।

जब यकृत या जिवरमें मवाद भर जाता या सूजन या जाती है, तब उसके छूनेसे तकलीफ़ होती है। श्रगर टाहिनी तरण्की पसलीके नीचे दबानेसे सरती-सी मालूम हो श्रयवा फोड़ा-सा दूखे, कुछ पीड़ा हो श्रयवा दाहिनी कावट लेटने से दर्द हो या खाँसी जोरसे उठे, तो समको कि यकृतमें मवाद भर गया है।

जब किसी रोगीका पुराना ज्वर या खाँसी धनेक चेष्टा करनेपर भी धाराम न हाँ, कम-से-कम तब तो यक्ततकी परीचा करो। पर्वोकि यक्ततमें सूजन आये विना ज्वर स्रोर खाँसी बहुत दिनों तक उद्दर नहीं सकते।

#### उर: ज्तके, विशेष लज्ज्ण।

उरः चत रोगीकी छातीमें श्रत्यन्त वेदना होती है, खूनकी कय होती हैं श्रीर खॉसी वहुत श्राती है, खून, कफ, वीर्य श्रीर श्रोजका चय होनेसे लाल रंगका खून मिला पेशाब होता है तथा पसली, पीठ श्रीर कमरमें घोरातिघोर वेदना होती है।

# निदान विशेषसे उर: ज्तके जज्ण।

विणके श्रवरोधसे, धातुको त्तीण करने वाले मैथुनसे, कोठेम वायुकी प्रतिलोमता श्रीर प्रतिलोम हुए मलसे जिसकी छाती फट जाती है,—उसका श्वास, श्रन्न पचते समय, बदवूदार निकलता है।

#### साध्यासाध्य लच्ण।

श्रगर उरः चत रोगके कम तच् हों, श्रश्निदीत हो, शरीरम बत हो श्रीर यह रोग थोड़े ही दिनोंका हुश्रा हो, तो साध्य होता है, यानी श्राराम हो जाता है।

जिस उरः चतको पैदा हुए एक साल हो गया हो, वह बड़ी मुश्किलसे श्राराम होता है।

जिस उरः ज्ञतमें सारे लज्ञण मिलते हों, उसे श्रसाध्य समसकर उसकी चिकित्सा न करनी चाहिये।

नोट—श्रगर कोई उत्तम वैद्य मिल जाता है, तो श्राराम हो भी जाता है, पर रोगी हजार दिनसे श्रधिक नहीं जीता।

श्रगर मुखसे खून गिरता है यानी खूनकी क्य होती हैं, खाँसी का जोर होता है, पेशावमें खून श्राता है, पसलियोंमें दर्द होता है श्रीर पीठ तथा कमर जकड़ जाती। है—तो उरः चत रोगी नहीं। जीता, क्योंकि ये-श्रसाध्य रोगके लज्ञण:हैं।



(१) सभी तरहके यदमा त्रिदोपज होते हैं, यानी हर तरहके यदमा वात, पित्त और कफ तीनों दोपोंके कोपसे होते हैं। यद्यपि यदमामें तीनों ही दोपोंका कोप होता है, पर तीनोंमेंसे किसी एक दोपकी उत्वणता या प्रधानता होती ही हैं। अत दोपोंके वलावलका विचार करके, शोपवालेकी चिकित्सा करनी चाहिये। "चरक" में लिखीं हैं—

यद्यपि सभी यन्मा त्रिदोपसे होते हैं, तथापि वाताटि टोपॉके बलावलका विचार करके यहमाका इलाज करना चाहिये। जसे कन्धे श्रीर पसिलयोंमें दर्व, गूल श्रीर स्वर भेद हो, तो वायुकी प्रधानता समक्षनी चाहिये। श्रगर ज्वर, दाह श्रीर श्रतिसार हो एव खूनकी कय होती हों, तो पित्तकी प्रधानता समक्षनी चाहिये। श्रगर सिर भारी हो, श्रन्नपर श्ररुचि हो, पॉसी श्रीर कएठकी जकड़न हो नो कफकी प्रधानता जाननी चाहिये।

जिस तरह टोणें के वलावलका विचार करना श्रावश्यक है, उसी तरह इस वातका भी विचार करना जरूरी है, कि रोगीके शरीरमें किस धातुकी कमी हो रही है, कौनसी धातु सीए हो रही है। जैसे रस, रक, मास, मेद, श्रस्थि, मजा श्रीर शुक्र—इनमें में किस धातुकी सीएता है। श्रगर खून कम हो, तो खूनकी कमी पूरी करनी चाहिये। श्रगर रस-स्वयंके लक्ष्ण दीखें, तो रस-स्वयंकी चिकित्सा करनी चाहिये। श्रगर मास-स्वयंके चिह हों, तो उसका इलाज करना चाहिये। क्योंकि विना धातुश्रोंके सीए हुए यदमा रोग श्रसाध्य नहीं होता,

श्रनेक श्रधूरे या श्रधकचरे वैद्य यदमाके निदान लक्षण मिला-कर, रोगीको यदमा नाशक उत्तमोत्तम श्रौषधियाँ तो दमादम दिये जाते हैं, पर कौन-कौनसी धातुर्ष चीण हो गई हैं, इसका ख़याल ही नहीं करते, इसीसे उनके। सफलता नहीं होती, उनके रोगी श्राराम नहीं होते। यह काया इन्ही रस रक्त श्रादि सातों धातुश्रों पर ठहरी हुई है। श्रगर ये चीण होंगी, तो शरीर कैसे रहेगा ? यहाँ यह रस रक्त श्रादि धातुश्रोंके च्य होनेके लच्चण श्रौर उनकी चिकित्सा साथ-साथ लिखते हैं—

## रसच्यके चच्ए।

श्रगर रसका चय होता है, तो वड़ी ख़ुश्की रहती है, श्रग्नि मन्द हो जाती है, भूख नहीं लगती, खाना हज़म नहीं होता, शरीर कॉपता है, सिरमें दर्द होता है, वित्त उदास रहता है, यकायक दिल विगड़कर रंज या शोच हो जाता है श्रीर सिर घूमता है।

#### रस बढ़ानेवाले उपाय।

श्रगर च्रय रोगीके शरीरमें रस या रक्तकी कमीके चिह्न पाये जाचें, तो भूलकर भी रसरक-विरोधी द्वा न देनी चाहिये, बिल्क इनको वढ़ानेवाली द्वा देनी चाहिये। हारीत कहते हैं,—जांगल देशके जीवोंका मास खाना, गिलोय, श्रद्रख या श्रजवायनमें पकाया हुआ काथ या जल पीना श्रीर काली मिर्चोंके साथ पकाया हुआ दूध रातके समय पीना श्रच्छा है। इनसे रसकी वृद्धि होती श्रीर च्रय रोग नाश होता है। श्रक्तोंमें गेहूं, जौ श्रीर शालि चाँवल भी हित हैं। नीचे लिखे हुए उपाय परीचित हैं:—

(१) गिलोयका सत्त श्रदरखके स्वरसके साथ चटानेसे रस-

- (२) निनोयका लाहा या फॉट विलाना भी रस श्रीर रक बहानेको लक्हें हैं।
- (2) कानी मिर्चोंके साथ पकाया हुछा गायका दूध अथवा

  , हीडाये तुए गायके दूधमें मिश्री श्रीर दस पन्द्रह दाने गोल मिर्च

  डातकर रीना रसरक बढ़ानेका सबश्रेष्ठ उपाय है, पर इसे रात
  के समय पीना चाहिये। इस तरहका श्रीटाया हुआ दूध जुकामको
  भी फीएन श्रागम करना है।

नार-इन टवार्थीये रम चीर रक्त टीमी बाने है।

(४) श्रनर रोगी खानेको माँने तो बरम दिनके पुराने रोहॅकी कृपीर उठायी रोटी, जौकी पूरी श्रीर पुराने श्रीर शालि बॉदलोंका मान—यं सब रोगीको हे सकते हा।

## रक्तनयने लन्नल्।

श्रगर रकत्त्रया मृनकी कमी होगी तो पाट्डुगेग हो जायगा शरीर पीला पड़ जायगा. काम-धन्येकी दिल न चाहेगा, प्रवास रोग होगा मुँहमें शृक भर-भर श्रावेगा श्रष्टि मन्द्र होगी, भूष न लगेगी श्रीर शर्गर स्वेगा। श्रगर ये नचन दीवें तो न्वजी कमी समक्तर खून बढ़ानेके उपाय करने चाहिए।

#### रक्त वहानेके उपाध ।

हारीत वहने हैं — बी, दूब मिश्री. शहद, गोलमिर्च श्रीर पीपर— इनका पना बनाकर पीनेसे खूनकी बुद्धि श्रवस्य होती है।

हारीत तुनिका यह योग हमने शनेक बार श्राक्रमाया है, कैसी नार्गफ तिली है वैसा ही हैं —श्रवर रोगीका मिजाक नई हो तो पाव भर दूध श्रौडानो, श्रवर मिजाक नरम हो तो श्रोडाने की दरकार नहीं कबे या श्रोडे हुए दूवन एक तोले थी, दाउ मारी अधु, एक तोले मिश्री, १५।२० दाने काली मिर्चोंके श्रीर श्राधी पीपर—इन सबको पीसकर मिला दो श्रीर एक दिल करलो। इसी को पना कहते हैं। इसको किसी दवाके बाद या श्रकेला ही सन्ध्या-सवेरे पिलानेसे खून बढता है, इसमें रत्ती भर भी सन्देह नही। इस पनेके पीनेसे श्रनेकों हाड़ोंके पंजर मोटे-ताजे श्रीर तन्दुरुस्त हो गये। उनका चय भाग गया। पर ख़ाली इस पनेसे ही काम नहीं चल सकता। इसके पिलानेसे पहले, कोई यदमा-नाशक ख़ास दवा भी देनी चाहिये। श्रगर खूनकी कमी-ही हो, कोई उपद्रव न हो श्रीर रोगका खोर न हो, तो केवल इस पनेसे ही चय श्राराम होते देखा है। खाने को हल्का भोजन देना चाहिये।

## मांस च्यके वच्ण।

मांस-त्तय होनेसे शरीर एक दमसे दुवला-पतला हो जाता श्रीर काम धन्धेको दिल नहीं चाहता, क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है, नीद नहीं श्राती, किसी-किसीको बहुत जियादा नींद श्राती है, बातें याद नहीं रहतीं श्रीर शरीरमें ताकृत नहीं रहती।

## मेद च्यके लच्चण।

मेदकी कमी होनेसे शरीर थका-सा रहता है, कहीं दिल नहीं लगता, बदन टूटता श्रौर चलने-फिरनेकी ताकत कम हो जाती है; श्वास श्रौर खॉसीका जोर रहता है, खानेको दिल नहीं चाहता, श्रौर श्रगर कुछ खाया जाता है, तो हज्म भी नहीं होता।

## मेद् बढ़ानेवाले उपाय।

''हारीत संहिता''में लिखा है,—श्रन्पदेशके जीवोंका मांस, इलके श्रन्न, घी, दूध, कल्प-संज्ञक शराब श्रीर मधुर पदार्थ, 'सितो-

पलादि चूर्ण,' पीपरोंके साथ पकाया हुन्ना वकरीका दूध—ये सव मेद वढानेको उत्तम है। खुलासा यह कि, घी, दूध, मिश्री, मक्खन श्रीर मीठे शर्वत, जांगलदेशके जानवरोंके मांसका रस, हल्के श्रीर जल्दी हजम होने वाले श्रन्न, सितोपलादि चूर्ण, शहदमें मिलाकर सवेरे-शाम चाटना श्रीर ऊपरसे मिश्री मिला हुन्ना वकरीका दूध पीना—मेदलय वाले ज्ञय रोगीको परम हितकर है। इनसे मेट बढ़ती श्रीर ज्ञय नाश होता है।

#### श्रारिथच्चयके लच्चण ।

श्रिस्थ या हिंडुयोंके चय होनेसे मन उदास रहता है, कामको दिल नहीं चाहता, चीर्य कम हो जाता है, मुटाई नाश हो कर शरीर दुवला हो जाना है, सज्जा नहीं रहती, शरीर कॉपता है, वमन होती है, शरीर सूखता है, सूजन श्राती है श्रीर चमड़ा कखा हो जाता है इत्यादि।

नोट—राजयत्मा या जीर्ण्डार श्रगर बहुत दिनों तक रहते हैं, तो श्राहमी की हिंहु वाँ पीली पड जाती हैं। विशेषकर, हाथ, पेर, क्मर श्रार पसिलयोंके हाड तो श्रवश्य ही पतले हो जाते हैं। हिंहुगोंके पतले पढनेसे ऊपर लिखे कच्या होते हैं।

#### श्रस्थि वृद्धिके उपाय ।

हारीत कहते हैं.—पके हुए घी श्रीर ट्रुघ शस्यि-वृद्धिके लिये श्रन्छे है। सब तरहके भीठे श्रन्न श्रीर जागल देशके जीवोंके मांस भी हितकारी हैं।

#### शुक्र च्यके वच्चण।

शुक्र या वीर्यके स्वय या कमीसे सम होता है, किसी वात पर दिल नहीं जमता, श्रकस्मात् चिन्ता या फिक्र खड़ी हो जाती है, धीरज नहीं रहता, रोगी जीवनसे निराश हो जाता है, हाथ पैर श्रीर मुँहपर स्जन श्रा जाती है, रातको नींद नहीं श्राती, मन्दा-मन्दा ज्वर बना रहता है, श्रथवा दाह या जलन होती है, क्रोध श्राता है, ख्रियाँ बुरी लगती हैं, शरीर काँपता है, जी घबराता है, जोड़ोंपर स्जन श्रा जाती है श्रीर शरीर क्रवा हो जाता है।

#### शुक्र बढ़ानेके उपाय।

हारीत कहते हैं, श्रगर वीर्य कम हो गया हो, तो उसके बढ़ानेके लिये नीचे लिखे पदार्थ हित हैं। जैसे,—श्रच्छी तरह पकाये हुए रस, नौनी घी, दूध, मीठे पदार्थ, ककहीकी जड़की छाल, विदारीकन्द श्रौर सेमलकी मूसरीको दूधके साथ मिश्री मिलाकर पीना। चौथे भागके पृष्ठ १८४ में लिखी हुई "धातुवर्द्धक-सुधा" गायको खिलाकर, चही दूध पीनेसे वीर्य खूब बढ़ता है।

(२) श्रगर च्रय-रोगी ताकृतवर हो श्रौर उसके वातादिक दोष वढ़े हुए हों तो स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन श्रौर वस्ति-क्रियासे उसका शरीर शुद्ध करना चाहिये। पर, श्रगर रोगोके रस रक्त श्रादि धातु चीण हो गये हों, तो भूलकर भी वमन विरेचन श्रादि पञ्चकमों से काम न लेना चाहिये। जो वैद्य बिना सोचे-समभे ऊँटपनेसे च्यरोगीकी शुद्धिके लिये कय श्रौर दस्त श्रादि कराते हैं, उनके रोगी विना मौत मरते हैं। मनुष्योंका बल वीर्यके श्रधीन है श्रौर जीवन मलके श्रधीन है, इसलिये धातुचीण-च्य-रोगोके वीर्य श्रौर मलकी रचा श्रवश्य करनी चाहिये। जिसमें च्य-रोगीका जीवन तो मल ही के श्रधीन होता है। वाग्भट्टमें लिखा है—

#### सर्वधातुत्त्वयार्त्तस्य वल तस्य हि विड्बलम ।

जिसकी समस्त धातुएँ चीण हो गई हैं, उस चयरोगीको एक मात्र विष्ठाके बलका ही सहारा है।

"वाग्भट्ट"में ही श्रौर भी कहा है, कि चय रोगीका खाया-विया, शरीर श्रौर धातुश्रोंकी श्रग्निसे न पककर, कोठोंमें पकता है श्रौर 'मल हो जाता है 'त्रौर उसी मलके सहारे ग्रह जीता है। इससे स्थ-रोनी श्रगर यलवान न हो तो उसे पञ्चकमों से श्रुद्ध न करना चाहिये। श्रगर दस्त एकदम न होता हो, मल सृख गया हो, तो हलकी सी दस्तावर द्वा देकर एकाध दस्त फरा देना चाहिये।

- (३) कोई भी रोग क्यों न हो, सबमें पथ्य पालन श्रीर श्रपथ्य के त्यागकी वड़ी जरूरत हे। विना पथ्य-पालन किये रोगी श्रम्यतसे भी श्राराम हो नहीं सकता है, जब कि पथ्य-पालनसे विना द्वाके ही श्राराम हो जाता है। बहुत-से रोग ऐसे हे, जिनमें रोगीका मन उन्हीं चीजांपर चलता है, जिनसे रागीका रोग बढता है श्रथवा जो चीजें रोगीके हकमें नुकसानमन्द हाँ। खासकर चय रोगीका दिल ऐसे ही पटार्थोंगर चलता है, जिनसे उसकी रस, रक्त, मास, मेट श्राटि घातुएँ चीण होनेकी सम्भावना हो। इसलिये चय रोगीका मन जिन जिन पदार्थोंपर चले, उन-उन पदार्थोंको उसे हरिगज न देना चाहिये। उसे ऐसे ही पटार्थ देने चाहियें, जिनसे उसकी घातुएँ वढे श्रीर गरमी कम हो। चय-रोगीको मीठे घन पदार्थ सदा हिनकारी है, क्योंकि इनसे घातुश्रों की चुन्नि होती है।
- (४) अगर जीर्ण्ड्यर श्रीर यहमावालेको उत्तम-से-उत्तम दवा देनेपर भी लाभ न हो, तो उसके यक्तनपर ध्यान देना चाहिये। क्योंकि यक्तके देाप श्राराम हुए विना हजारो दवाश्रों से भी जीर्ण् ज्वर श्रीर च्य रोग श्राराम हो नहीं सकते। यक्तमें खरावी होने, स्जन आने था मवाद पड़नेसे मन्दा मन्दा उपर चढा रहता है, भूख नहीं लगती कमजोरी श्रा जाती है श्रीर शरीर पीला हो जाता है। इसारे शास्त्रोंमें यक्तके निदान लच्चण वहुत ही कम लिखे हैं। वगसेनने वेशक अच्छा प्रकाश डाला है। वह लिखते हें—

मन्दञ्वराग्निः कफपित्तिलिंगै रुपद्धतः चीराबलोतिपाराडुः । सच्यान्य पार्श्वेयकृतप्रदुष्टे ज्ञेय यकृदाल्युदरं तथैवः॥

रोगीके शरीरमें मन्दा मन्दा ज्वर बना रहे, भूख मारी जाय, कफ श्रीर वित्तका कोप दीखे, बल नाश हो जाय श्रीर शरीरका रङ्ग पीला पड़ जाय, तो समभो कि दाहिनी पसलीके नीचे रहने वाला यकृत— लिवर—कलेजा या जिगर ख़राब हो गया है।

हिकमतकी पुस्तकोंमें लिखा है, श्रयसर तपेकोन , तपेदिक श्रीर सिलकी वीमारी वालों यानी जीर्णंज्वर, चय श्रीर उर.चत-रोगियोंके यकृतमें सूजन या वरम श्रा जाती है। यकृत या लिवरमें सूजन श्राजानेसे जीर्णज्वर श्रीर यदमा तथा उरः तत रोग श्रसाध्य हो जाते हैं। श्रगर जल्दी ही यकृतका इलाज न करनेसे उसमें मवाद पड़ जाता है, तो उस दशामें मुँहकी राहसे वह मवाद या ज़रा-ज़रा-सा खून-मिला मवाद निकलने लगता है। "इलाजुल गुर्वा" में लिखा है, सिल या फैंफड़ेमें घाव होनेसे ऐसा बुख़ार आता है, कि वह सैंकड़ो तरहके उपाय करनेसे भी नहीं उतरता। खॉसीके साथ खून निकलता श्रौर रोगी दिन-दिन बल-हीन होता जाता है। इस हालतमें वासलीककी फस्द खोलना और पीछे ज्वर और खाँसीकी दवा करना हितकारी है। इसकी साफ पहचान यही है. कि यकतमें सूजन श्रीर मवाद पड़नेसे रोगी श्रगर दाहिनी करवट सोता है, तो खॉसी ज़ोरसे उठती है, श्रतः रोगी दाहिनी करवट सोना नहीं चाहता श्रीर सो भी नहीं सकता। यकृतकी ख़राबीका हाल वैद्य हाथसे छूकर भी जान सकता है। श्रगर दाहिनी पसिलयोंके नीचे दवानेसे कडापन मालूम होता हो, पके फोड़े पर हाथ लगाने-जैसा दर्द होता हो, तो निश्चय ही यक्ततमें खराबी हुई समभानी चाहिये। इस हालतमें फस्द खोलना, यकृत पर लेप लगाना श्रीर यकृत दोष नाशक दवा देना हितकारी है। श्रगर यक्ततमें दर्द हो, तो उस पर तारपीनका तेल मलकर गरम जलसे सेक करना चाहिये श्रथवा गोमूत्रको गरम करके श्रीर वोतल में भर कर सेक करना चाहिये श्रथवा गरम जल या गोमूत्रमें फला-लनका दुकढ़ा मिगोकर सेक करना चाहिये। हमने यहाँ दो चार यातें इशारतन लिख दी हैं। यक्तके निदान-लक्षण श्रीर चिकित्सा हमने सातवें भागमें लिखे हैं।

(५) यहमा रोग नाशार्थ कोई खास टवा जैसे, लवगादि चूर्ण, सितोपलाटि चूर्ण, च्यवनप्राध अवलेह, हाजारिण्ट, जातीफलाटि चूर्ण, मृगांक रस प्रभृति उत्तमोत्तम रसों या दवाश्रोंमेंसे कोई देनी चाहिये, पर साथ ही ऊपरके उपहव जैसे कन्घोंका दर्द श्रोर स्वरभद्ग श्राटिके कपरी उपाय भी करने चाहिएँ। इस तरह करनेसे रोगीका उतना जियाहा कष्ट नहीं होता। जैसे,—रोगी यहुत ही कमजोर हो तो उसे घी, दूघ, शहद, कालीमिर्च श्रोर मिश्रीका पना बनाकर, किसी दवाके वाद, सवेरे-शाम योड़ा-घोड़ा पिलाना चाहिये। श्रथवा नौनी धीम मिश्री श्रोर शहद मिलाकर खिलाना चाहिये। श्रथवा नौनी धीम मिश्री श्रोर शहद मिलाकर खिलाना चाहिये। वकरीका दूघ पिलाना चाहिये। श्रगर पच सके तो वकरी का मास खिलाना चाहिये। यच्या-रोगीका वकरी श्रीर हिरन यहुत हिनकारी है, इसीसे चैद्य लोग चय-रोगीके पलंगके पास हिरन या वकरीका बाँध रखते हैं। "भाव-प्रकाश" में लिखा है:—

छागमास पयर्छाग छाग सपि सनागरम् । छागोपसेवी शयन छागमध्येनु यद्मनुत् ॥

वकरीका मास लाना, वकरीका दूच पीना, सोंठ मिला कर वकरीका घी खाना, वकरोंकी सेवा करना और वकरे-दकरियोंमें सोना—यहमा-रोगीको दित है। श्रगर कन्धों श्रौर पसिलयों में दर्द हो, तो शतावर, चीर-काकोली, गन्धतृण, मुलहटी श्रौर धी—इन सबको पीस श्रौर गरम करके, इनका लेप दर्दस्थानों पर करना चाहिए। श्रथवा गूगल, देवदारु, सफेद चन्दन, नागकेशर श्रौर धी—इन सबको पीस श्रौर गरम करके सुहाता-सुहाता लेप दर्द-स्थानोंपर करना चाहिये।

श्रगर खूनकी कृय होती हों, तो महावरका स्वरस दो तोले श्रौर शहद ६ माशे-इनको मिलाकर पिलाना चाहिये।

नोट—पीपन, बेर श्रीर शीशम श्रादि वृचोंकी शाखाश्रींपर जो नाज-नान पदार्थ नगा रहता है, उसे "नाख" कहते हैं। पीपरकी नाख उत्तम होती है। पीपरकी नाखको गरम जनमें पकाकर महावर बनाते हैं।

(६) लिख श्राये हैं, कि च्य-रोगीके पथ्यापथ्यका खूब ख़याल रखना चाहिये। उसे श्रपथ्य श्रहार-विहारों से बचाना चाहिये। च्यवालेको श्राग तापना, रातमें जागना, श्रोसमें बैठना, घोडे श्रादि पर चढ़ना, गाना-बजाना, जोरसे चिक्काना, स्त्री-प्रसंग करना, पैदल चलना, कसरत करना, हुक्का-सिगरेट पीना, मलमूत्र श्रादि वेगोका रोकना, स्नान करना श्रीर कामोत्तेजक कामोंसे बचना चाहिये, वयोकि इस रोगमें मैथुन करनेकी इच्छा बहुत प्रबल होती है। मैथुन करनेसे चीर्य च्या होता है श्रीर वीर्य-च्यसे च्यरोग होता है। जिस कामसे रोग पैदा हो, वही काम करना सदैव चुरा है। विशेषकर, वीर्यच्यसे हुए यहमामें तो इस वातको न भूलने की बड़ी ही ज़रूरत है।

# स्थित अस्ति । अस्ति ।

प्र०-च्यरागके श्रीर नाम क्या है <sup>१</sup>

ड०—च्यरागका सस्कृतमें चय, यनमा, शोप श्रौर रागराज कहते है।

हिकमतमें इसे तपेदिक और सिल कहते हैं।

डाकृरीमें इसे कनजमशन (Consumption), थाइसिस (Pthisis) और ट्रवर फ्लोसिस (Tuber culosis) कहते हैं।

प्र०- त्त्रयके ये नाम क्यों ?

ड०—इस रोगमें, शरीरका रोज व-रोज चय होता है, श्रथवा यह शरीरकी रस रक्त श्रादि घातुश्रोके चय कग्ना है श्रथवा यह रोग वैद्योंकी विकित्साका चय करता है, इसलिये इसे "चय" कहते हैं।

यह राग पहले किसी साम या चन्द्र नामके राजाका हुआ था, इस्तिलेये इसे "राजयदमा" कहते हैं।

राजाश्रोके श्रागे पीछे श्रानेक लाग चावदार मुसाहिय वगैरः चलते है. उसी तरह इसके साथ भी श्रानेक रोग चलते है, इसलिए इसे "रोगराज" कहते हैं।

यह रस श्रादि सात घातुश्रोंका खुलाता है, इसलिए इसे "शोप" कहते है।

कनजमशनका अर्थ भी जय है। इस रोगसे शरीर छी जना है। फैंफड़ोंकी नाशकारिणी शक्ति जल्ही-जल्ही या धीरे धीरे तरकी करती है, इसलिए इसे ऑगरेजीमें थाइस्सि और कनजपत्तन कहते हैं। इसको टूबर क्लोसिस इसलिए अहते है, कि एक टूबरिकेल

नामक की झा' (Germ) या कीटाणु फेंफ झों में पैदा हो कर, उन्हें आहिस्ते-आहिस्ते खा खाकर नष्ट कर देता है। साथ ही टॉकसाइन नामक एक भयकर विष पदा कर देता है, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक और मारक है।

प्र0-डाक्टरीमें च्यके क्या कारण लिखे हैं ?

उ०—श्रायुर्वेदके मतसे हम इसके पैदा होनेके कारण लिख श्राये हैं। श्रव हम डाक्टरीसे इसके कारण दिखाते हैं—

डाक्टरीमें इसकी पैदाइशका कारण, श्रसल में, कीटाणु या जर्म (Germ) है। बहुतसे चय रोगी जहाँ-तहाँ थूक देते हैं। उनके थूक-खखारमें से कीटाणु श्वास-द्वारा या भोजनके पदार्थी पर वैठ कर दूसरे स्वस्थ लोगोंके फेंफड़ों या श्रामाश्योंमें घुस जाते हैं श्रीर इस तरह च्य रोग पैदा करते हैं।

जो लोग मिलों या श्रजनों वगैरः में काम करते हैं, श्रथवा छापे-ख़ानो या टेलरशापोमें काम करते हैं श्रथवा वहुत शराब वगैरः पीते हैं, उनके शरीर इन कीटा शुश्रोंके डेरा जमानेके लायक हो जाते हैं।

जिनके शरीर निमोनिया, प्लेग, इनफ्लूएजा, चेचक या माता वगैरः रोगोसे कमज़ोर हो गये हैं, उन पर च्यके कीड़े जल्दी ही हमला कर देते हैं।

जिनके रहनेके स्थान घनी (Densely-populated) बस्तीमें होते हैं, जिनके घरोंमें श्रंधेरा ज़ियादा होता हैं, जिनके रहनेके कमरे खूब हवादार (Well ventilated) नहीं होते, जिनके श्वासमें धूल, धूश्राँ या गई गुवार ज़ियादा जाता है, उन पर स्वयंके कीटा श्रु श्रवश्य हमला करते हैं।

जिनको रात-दिन नान तेल लकड़ीकी चिन्ता रहती है, जिन्हें काफी भोजन श्रीर पर्याप्त घी दूध नहीं मिलता, जो भंग, चरस,

श्राप्तीम, गाँजा, चन्दू श्रीर शराब वगैरः नशीली चीजोंको जियादा सेवन करते हैं, जिन्हें घनी वस्तीमें रहनेकी वजहसे साफ हवा नहीं मिलती, जो लोग हस्त मैथुन—हैन्ड प्रैक्टिस या मास्टर वेशन प्र प्रश्वित कानून कुद्रतके ज़िलाफ काम करते हैं, उन सब लोगोंके शरीर चयके कीड़ोंके वसनेके लिए उपयुक्त स्थान होते हैं।

# प्र०-कुछ श्रीर भी कारण वताश्रो।

उ०—छातीमें चोट लग जाने, किसी बुरी या यदबूदार चीज़के फेंफड़ो में यकायक घुस जाने, गरम शरीरमें यकायक सर्दी लग जाने, गरम जगहसे यकायक सर्द जगहमें चले जाने, ठन्डी हवा या लूओं में शरीर खुला रखने, किसी वजहसे फेंफड़ों द्वारा खून जाने, ऋतुश्रों में उल्ट फेर होने, किसी तेज चीजसे छातीके फटने श्रादि श्रनेकों कारणों से च्या रोग होता है। लेकिन श्राजकल जियादातर यह रोग रातमें जागने, वेश्याश्रोंमें रातभर धूमने, श्रित मैंथुन करने, रात-दिन घाटे-नफेकी चिन्ता करने, बाल बचों के गुजारेकी चिन्ता में चूर रहने श्रादि कारणें से होना है।

प्र0-यह रोग किनकी श्रधिक होता है ?

उ०-यह रोग मदौंकी श्रपेना श्रीरते को एव वूढ़े श्रीर वर्चोकी श्रपेना जवाने को जियादा होता है। कोई-कोई कहते हैं कि, श्रीरतें। की श्रपेना मदौंको यह जियादा होता है। वहुत करके, श्रंटारह सालकी उम्रसे तीस साल तककी उम्र वालेंको यह श्रपना शिकार बनाता है।

काश्मीर प्रमृति उत्तरीय देशोंमें यह रोग गरमी श्रीर जाड़ेमें होता है। पूर्वीय देशोंमें, ख़रीफकी श्रृतुमें होता है। ऐसे लोग सुचिकित्सक की चिकित्सासे श्राराम हो सकते हैं, पर जिन्हें यह रोग गर्मियोंमें हुरू होता है, उनका श्राराम होना कठिन ही नहीं, श्रसम्भव है। जिनकी छाती छोटी होती है, जिनकी गर्दन लम्बी श्रीर श्रागे को भुकी हुई होती है, जिनके कन्धोंपर मांस बहुत ही कम होता है, ऐसे लोगोंको यह ज़ियादा होता है।

प्र०-चयकी साफ पहचान बतास्रो।

उ०-श्रगर नीचे लिखे लच्चण देखे जार्चे तो च्चय समभाः-

- (१) कन्धे श्रीर पसलियों में दर्द।
- (२) हाथ-पैगोमें जलन होना।
- (३) सारे शरीरमें महीन-महीन ज्वर रहना।
- ( ४ ) शारीरिक वज्नका नित्य प्रति घटना ।

प्र०-च्यरागीके लच्च बताश्रो।

उ०—पहले खाँसी त्राती है। सूखी खाँसी बहुधा होती है। हल्ता हल्का ज्वर रहता है। पीछे कुछ दिन बाद खाँसीमें खून त्रानें लगता है। चेहरा लाल-सुर्ख हो जाता है। नाखून टेढ़े होने लगते श्रीर वहुत बढ़ जाते हैं। श्रॉखें नेत्र-के।पोमें घुस जाती हैं। पैरोंपर कभी-कभी सूजन चढ़ श्राती है। जिधरके फैंफड़ेमें घाव होता है, उधरकी तरफ लेटनेसे तकलीफ होती है। कफ फैंफड़ोंके घरोंमें जमा हो जाता है। उसकी गाँठें पड़ जाती हैं। श्रन्तमें पक्कर, राध श्राने लगती है।

## श्रथवा यों समिभयेः—

रोग होनेसे पहले रोगीको बहुत दिनों तक जुकाम बना रहता है। नाक बहा करती है। छींकें श्राया करती हैं। पीछे जुकामसे ही बुख़ार हो जाता है। यह बुख़ार ज़रा-सी फ़ुरफ़री या सर्दी लगकर चढ़ता है। फेंफ़ड़ोंमें जलन सी होने लगती है। खाँसी श्राती रहती है। उसमें कफ़के साथ थोड़ा-थोड़ा खून श्राता रहता है। दिलकी घड़कन (Palpitation of heart) बढ़ जाती है। छातीका दर्द घीरे-घीरे बढ़ता है। दमेके कारण बड़ी तकलीफ होती है। गला

स्वात है। हाथों की हथे ही। ग्रीर पैरों के तल वों में जलन होती है। कसी-कभी कन्धों के दर्द के मारे रोगी वेस्तेन सा हो जाता है। या तो नींद साती ही नहीं या बहुत जियादा श्रानी है। पहले तो जीम सफेद दीयती है, पर पीछे लाल नजर श्राती है। श्रांयं भीतर के घुस जाती है। उनका रग सफेद हो जाता है। होठ काले या नीले हो जाते हैं। सेहरा लाल हो जाता है। छाती में सुई सुभाने की-सी पीड़ा होती है। रोगी बड़ी तकली फसे छाती के पकड़ कर खाँसता है। बड़ी मुश्कल से थोड़ा कागदार श्रीर सेपटार कफ सुख़ीं-माहल निकलता है।

प्र०—त्त्यके लत्त्रण विशेष रूपसे कहिये।

उ०—रोग होते ही जुकाम होता है, फिर स्खी पॉसी थ्रानं लगती है, ययि उस समय वह पैटा ही होती है, श्रपने जोगमें नहीं होती, तो भी उसके मारे रोगीको वड़ी नफलीफ होती है। रोगीके मुपसे पतला-पतला थ्रोर चिकना-चिकना वलगम निकलने लगना है। इसके भी बाद, उस फफमें पून मिलफर थ्राने लगना है, इसलिए वह स्याही माइल होना है। इसके भी गद, कभी भूरी, कभी पीली थ्रीर कभी हरी पीप श्राने लगती है। वहुत दिन गीननेपर गून-ही-पून जियादा थ्राने लगता है। उसमें घोर दुर्गन्ध होती हैं। पीपकी वद्यू ऐभी होती हैं, जैसी कि हड़ीके जलनेकी होती हैं। जिनकी पीप यहुन ही जियादा खड़ जाती है या जिनका जुकाम रोगके शुक्में गहन दिन नक बना रहता है, उनके। कफ शूक्ने समय खुद ही वद्यू मालूम होती है।

जो यद्वूदार सून कफके साथ माता है, वह पानीमें डालनेसे दूव जाता है। रोगीके कफकी परीका, पानीसे गिलास भरकर, उस में कफ डाल्कर की जाती है। हकी को तोन जलके भरे गिलासरों कफको डाल्दे हैं। उसे किना हिलाये डुलाये, ३१४ घएटे बाट देसते हैं। म्रगर कफ पानीपर तैरता रहता है तो रोगको साध्य मानते हैं, डूव जाता है तो असाध्य मानते हैं। अगर इस तरह जलकी परीजा से निर्णय नहीं होता,तो जलते हुए कोयलेपर कफको डालते हैं। श्रगर उसके जलनेसे भयंकर बदवू उठती है तो उसे "सिल हक़ीक़ी" कहते हैं। यह अवस्था भयंकर होती है। रोगीका आराम होना असम्भव समका जाता है। कोई कहते हैं, अगर कफके जलनेपर उससे हड़ीके जलने की सी वू या गन्ध आवे तो समको कि, रोगीको ठीक "च्य" रोग हुआ है। क्योंकि च्यमें ज्वर और खाँसी प्रभृति लच्चण देखनेमें आते है। जीर्ण ज्वर प्रभृतिमें भी ये ही लच्चण होते हैं। इसलिये च्य-ज्वर और दूसरे ज्वर या चयकी खाँसी और अन्य खाँसियोंका पहचानना कठिन होता है।

प्र०- चयवालेके कफके सम्वन्धमें श्रीर भी कहिये।

उ०—लिख श्राये हैं, कि कफ विपविपा होता है। कभी वह श्रत्यन्त गाढ़ा गोंदसा होता है, कभी मटमेलासा खून-मिला होता है। उसमें गोंदकी तरह इतना चेप होता है कि, जिस वर्त्तनमें रोगी कफ थूकता है, उसके उल्टा कर देनेपर भी वह नहीं छूटता। श्रगर पीप कम पका होता है, तो उसके साथ खून श्राता है श्रौर घावके से खुरएटके छिलके निकलते है। श्रगर श्राप किसी घड़ीसाज़ से खुर्बीन शीशा (microscope) लाकर वर्तनमें देखें, तो श्रापको उसमें चयरोगको पैदा करनेवाले कीटाणु या जर्म (Germs) दिखाई देंगे। इनके सिवा खून श्रौर चर्वा प्रभृति श्रौर भी कितने ही पदार्थ दीखेंगे।

प्र-श्राप च्यके लच्चण साफ तौरपर एक बार श्रौर बताइये, पर मुख्तसिरमें।

उ०—इस रोगवालेको वुखार हर वक्त चढ़ा रहता है। खाना खाने के वाद कुछ श्रीर वढ़ जाता है। इसके सिवा, जुकाम, खॉसी, कफ का बहुतायतसे श्राना, कफके साथ पीप श्राना, बालोंका बढ़ना, कन्घों श्रीर पसलियोंमें वेदना, हाथ-पैरोंमें जलन, या तो भूख लगना ही नहीं या बहुत लगना, गालों या चेहरेपर ललाई, बदनमें रूखापन या खुश्की, मुँहसे खून श्राना वग़ रा लक्षण श्रवश्य होते हैं। रोगीकी नाडी तेज़, गरम, वारीक श्रौर श्रन्दरको घुसी हुई चलती है। पेशाव में चर्वी और चिकनाई श्राती है। रोगी दिन ब-दिन स्खता जाता है।

प्र०—स्वयके ज्वरके सम्यन्धमें कुछ श्रीर कहिये।

उ०- च्यरोगमें ज्वर तो मुर्य लच्च है श्रीर खॉसी उसकी सहचरी है। इसमें थर्मामीटर लगाकर देखनेसे न्वर प्रायः ६=॥ डिग्रीसे १०३ डिग्री तक देखा जाता है। किसीको इस रोगमें दो बार ज्वरके दौरे होते है। पहला दौरा दिनके १२ वजेसे दोपहर बाद २ वजे तक होता है। दूसरा दौरा शामके ६ वजेसे रातके ६ वजे तक होता है। पहला १२ वजेवाला दौरा कुछ खानेके वाद होता है। तइकाऊ, रातके तीन वजे, सभी चयवालोंको पसीने श्राते हैं श्रीर ज्वर कम हो जाता है। पर ज्वरकी इस कमीसे रोगीको कोई लाभ नहीं होता. उसकी ताकत रोज व रोज घटनी जाती है। श्रन्तमें वह यमालयका राही होता है। हाँ, एक वात श्रीर है। प्राय ज्वरका ताप १०३ डिग्री तक रहता है, पर कोई-कोईको इससे भी जियादा होता है। सवेरे ३ वजे सभी चयवालोंका बुखार नहीं उतर जाता। कितनोंका वेशक कम हो जाता है, पर कितने ही तो चौवीसों घराटों ज्वरके तापसे यकसाँ तपते रहते हैं, यानी हर समय ज्वर एकसा चढ़ा रहता है। जिनका ज्वर तड़काऊ तीन वजे पसीने श्राकर हल्का हो जाता है, उनका ज्वर भी दिनके १२ वजे, दोपहरको, अवश्य फिर बढ़ जाता है।

प्र०-रोगीकी नण्डीके सम्बन्धमें भी कुछ कहिये।

उ०—रोगीकी नाड़ी या नन्ज तेज चलती, गरम श्रीर वारीक रहती तथा भीतरको छुली हुई सी चलती है। नाड़ीकी चाल वेशक तेज रहती है, लेकिन रोगकी कमी वेशी होनेपर नाड़ीकी चालमें फर्क हो जाता है। रोग होनेपर, श्रारम्भमें, नाड़ीकी चाल तेज होती है, पर न्यों-ज्यों रोग श्रपना भयद्वर रूप घारण करता या बढ़ता जाता है, नाड़ीकी चाल भी तेज होती जाती है। नाड़ीपर उँगली रखकर श्रीर दूसरे हाथमें घड़ी लेकर, श्रागर श्रापं नाड़ीके खटके गिनें, तो श्रापको ६० से लेकर १०० तक खटके एक मिनटमें गिननेमें श्रावेंगे। लेकिन कभी-कभी एक मिनटमें ११० बार तक नाड़ीके खटके गिन्ती में श्राते देखे जाते हैं।

प्र०—चय ज्वरके पसीनों श्रीर दूसरे ज्वरोंके पसीनोंमें क्या श्रन्तर है ?

उ०— च्य-ज्वरमें रातके समय दो-तीन दफा बहुत ही ज़ियादा पसीने श्राते हैं, यहाँ तक कि श्रोढ़ने-बिछानेके सारे कपडे पसीनोंसे तर हो जाते हैं। पसीने इस रोगमें छातीपर श्रकसर श्राते हैं, ज़ब कि श्रोर ज्वरोंमें सारे श्ररीरमें श्राते हैं। इस रोगमें पसीने श्रानेसे रोगी एकदम जल्दी-जल्दी कमजोर होता जाता है। पसीनोसे उसे सुख नहीं मिलता, उसका शरीर हल्का नहीं होता, जैसा कि दूसरे ज्वरोंमें पसीने श्रानेसे रोगीका शरीर हल्का हो जाता श्रोर उसे श्राराम मिलता है। रातमें पसीने श्राते हैं, उसे डाक्टरीमें रात के पसीने (Night Perspiration) कहते हैं। ये रातके पसीने इस च्या रोगमें रोगके श्रसाध्य (Incurable) होनेकी निशानी हैं। ऐसा रोगी नहीं बचता।

प्र०-इस रोगमें पेशाब कैसा होता है ?

उ०— त्त्य रोगीके पेशावमें चर्वी श्रीर चिकनाई होती है। पेशाव का रंग किसी क़दर कलाई लिये होता है। जब रोगीका खून त्त्रयकी वजहसे जलता है, तब पेशावमें श्यामता या कलाई होती है। जब पित्तकी जियादती होती है तब पेशाबका रंग पीला होता है। श्रगर त्य-रोगीका पेशाब सफेद रंगका हो तो समक्षो कि, रोगीकी श्रोज श्रातु त्तीण हो रही है। श्रगर ऐसा हो, तो रोगीको श्रसाध्य समक्षो श्रीर उसका इलाज हाथमें मत लो। मूर्ख वैद्य रोगीका पेशाब सफेश देखकर मनमें सममते हैं कि, रोगीको श्राराम है; लेकिन यह वात उल्टी है। चयमें पेशाव सफेद होना मरण-चिह्न है।

प्र०—ग्रच्छा, च्य-रोगीकी जीभ कैसी होती है ?

उ०— च्य-रोगीकी जीम शुक्षमें सफेद रहती है, लेकिन दिन चीतनेपर वह लाल-लाल दिखाई पड़ती है। ज्यों-ज्यो रोगीका मरण-काल निकट श्राता जाता है, उसकी जीभ श्रनेक तरह के रगोंकी दिखाई देने लगती है। कभी किसी रगकी होती है श्रीर कभी किसी रगकी।

प्र० - चय-रोगीके शरीरके किन-किन श्रगोमें वेदना होती है ?

उ०— चय रोगीकी छातीमें भयद्वर वेदना होती है। तीरसे छिदते हैं। उसकी पीठ श्रीर पसिलयों में भी वेदना होती है। इसी तरह कभी कन्धे, कभी पीठ श्रीर कभी छाती या पसवाड़ा में पीडा होती है। श्रगर एक तरफ के फैंफड़े में रोग होना हे तो पीड़ा एक तरफ होती है। श्रगर दोनों तरफ के फैंफड़ों में रोग होता है तो दोनों तरफ वेदना होती है। खॉसने, सॉस लेने श्रीर टर्द की जगहपर हाथ लगाने या दवानेसे वड़ी तकलीफ होती है।

प्र०-क्या त्त्य रोगीके शरीरकी तपत्यागरमी कभी कम होती है?
ड०-यद्यपि त्त्य रोगीको पसीने दिन-रातमें कई बार श्रीर
बहुत श्राते हैं। रातके समय तो प्रास तौरसे बहुत पसीने श्राते हैं,
पर इन पसीनोंसे उसकी तपत या शरीरकी गग्मी कम नहीं होती।
उसका बदन तो पसीनों पर पसीने श्रानेपर भी तपता ही रहता है।
अगर ईश्वरकी छपासे वह श्राराम ही हो जाता है, तब उसकी तपत
कम होती है।

प्र०—चय रोगीके मल त्याग श्रीर भूखकी क्या हालत होती है ? ड०—इस रोगीको बहुचा भूख नहीं लगती, क्योंकि श्रामाश्रय अपना काम (Function) वन्द कर देता है। लिवर श्रीर तिल्ली बढ़ जाते हैं। रोगीको वमन होतीं, जी मिचलाता श्रीर पतले दस्त लगते हैं।

प०- क्या चय रोगीका दिमागृ भी ख़राब हो जाता है ?

उ०—श्राप जानते होंगे, मनुष्य शरीरमें खून चक्कर लगाया करता
है। वह हदयमें श्राकर शुद्ध होता है श्रीर शुद्ध होकर शरीरके
सव श्रद्धोंको पोपण करता है। चूकि च्य रोगमें फेंफड़े कफसे
भर जाते हैं, इसलिये वह खूनको शुद्ध नहीं करते। श्रशुद्ध रक्त ही
मस्तकमें जाता है। इसलिये मस्तकमें श्रनेक विकार हो जाते हैं।
रोगीका सिर भारी रहता है। वह मनमानी वकता है। किसी बात
पर क़ायम नहीं रहता, उसे नींद नहीं श्राती। रात भर करवटें
बदलता है। चैन नहीं पड़ता। करवट भी बदलना कठिन हो जाता
है, क्योंकि ताकृत नहीं रहती। सीधा पड़ा रहता है। सीधे पड़े
रहनेसे उसकी पीठ लग जाती है, श्रतः पीठमें घाव हो जाता है।
वैठना चाहता है, पर वैठा नहीं रहा जाता, इसलिये फिर पड़ जाता
है। मस्तिष्क विकारोंके कारण रोगीको बड़ी तकलीफ श्रीर वेचैनी
रहती है।

प्र०-कोई ऐसी तरकीव बताइये जिससे साधारण श्रादमी भी श्रासानीसे जान सके कि, रोगीको ज्ञय है या श्रन्य ज्वर ?

उ०—साधारण ज्वरमें, अगर खाना खानेके बाद, ज्वर रोगी पर आक्रमण करता है तो रोगीको मालूम हो जाता है कि, मुक्ते ज्वर चढ़ रहा है, पर यदमामें यह वात नहीं होती। चय वालेको भी भोजनके वाद ज्वर बढ़ता है, पर रोगीको पता नहीं लगता।

साधारण ज्वरमें, श्रगर पसीना श्राता है तो कमो-वेश सारे शरीरमें श्राता है, पर च्च-ज्वरमें, पसीना छाती पर ज़ियादा श्राता है। यह फ़र्क़ है।

साधारण ज्वरमें, पसीने श्रानेसे रोगीका बदन इल्का हो जाता

है, उसे आराम मालूम होता है, पर स्वयज्वरमें पसीना आनेसे शरीर हल्का नहीं होता, विक कमज़ोरी जियादा जान पड़ती है।

साधारण किसी भी ज्वरमें, रोगीके शरीर पर हाथ रखने या उसका वदन छूनेसे उसी समय वटन गरम जान पड़ता है, किन्तु ज्ञय रोगीके शरीर पर हाथ रखनेसे, उसी समय, हाथ रखते ही, वदन गरम नहीं मालूम होता। हाँ, थोड़ी देर होनेसे गरमी जान पडती है।

साधारण कोई ज्वर श्रपने समय पर चढता श्रौर समय पर उतर भी जाता है। श्रौर, सवेरेके समय तो ज्वर श्रवश्य ही उतर जाता है, लेकिन चय-रोगीका ज्वर हर समय कमोवेश वना ही रहता है। तीन वजे रातको खूव पसीने श्राते हैं, पर फिर भी ज्वर नहीं उतरता, कुछ-न-कुछ वना ही रहता है।

विपमज्वर या शीतज्वर श्राटिमें किनाइन (Quinine) देनेसे श्रवश्य लाभ होता है, लेकिन च्रयज्वरमें कुनैन देनेसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि मुकसान ही होता है।

श्रीर ज्वरोंके साथ की बॉसियोंमें पीप नहीं श्राती, कफमें कोई गन्ध नहीं होती, लेकिन चयकी बॉमीमें रोगीके कफमें पीप होती है, खून होता है, उसमें वदवू होती हैं। श्रगर चय वालेका कफ श्रागके जलते हुए कोयले पर डाला जाता है, तो उससे हड्डी जलने की-सी या पीपकी-सी बुरी दुर्गन्ध श्राती है।

श्रीर ज्वरवाले रोगीका मुँह सोते समय खुला नहीं रहता। श्रगर खाँसी होती है तो कभी-कभी खुला रहता है, लेकिन चयरोगी का मुँह सोते समय खुला रहता है, क्योंकि उसके फैफडे कमजोर हो जाते हैं।

प्र०-च्य रोग तीन दर्जीमें वाँटा जाता है, उसके तीनों दर्जीके वस्य कहिये।

उ०-नीचे हम तीनों श्रवस्थाश्रोंके लक्तण लिखते हैं:--

पहला दर्जा — सबसे पहले ज़ुकाम होता है, वह बहुत दिनों तक पना रहता है। थोड़ी-थोड़ी सूखी खाँसी आती रहती है। फिर ज़ुकाम विगड़ जाता और बढ़कर मन्दा-मन्दा जबर पैदा कर देता है। यह जबर ऐसा होता है कि, रोगीको मालूम भी नहीं होता। खाँसने पर थोड़ा-थोड़ा पतलासा कफ आता है। हाथोंकी हथेलियाँ और पावोंके तलवे जलते है। कन्धे और पसवाड़े दर्द करते हैं। भूख-प्यास वगैर.में जियादा फेर-फार नहीं होता। यह पहला दर्जा है। अगर रोगी यही चेत जावे, किसी अनुभवी वैद्यके हाथमें चला जावे, तो जगदीशकी दयासे आराम हो सकता है।

दूसरा दर्जा-गृज़त करनेसे जाड़ा लगकर ज्वर चढ़ने लगता है। जिस समय पीप बनने लगती है, ज्वर ठएड लगकर रातमें दो वार चढ़ता है। कमजोरी मालूम होती है, खाँसी चलती रहती है, फैफड़ोंसे खून आने लगता है, हाथ-पॉवॉमें जलन होती है, मन्दा-मन्दा ज्वर हर समय बना ही रहता है, जरा भी मिहनत करने से—मिहनत चाहे दिमागो हो चाहे शारीरिक—फौरन थकान आ जाती है, दिलकी धड़कन बढ़ जाती है, जीम सफेर हो जाती है, मुंह लाल और होंठ नीले हो जाते हैं। श्रॉखें सफेर श्रीर भीतर को नेत्रकोषोंमें घुसी जान पड़ती हैं। छातीमें सुई सुभानेकी सी वेदना होती है, खॉसी बहुत बढ़ जाती है। खॉसनेसे कॉसीके फूटे वासनकी सी श्रावाज निकलती है। ज्वर थर्मामीटरसे देखनेपर १०३ डिग्री तक देखा जाता है। नाडीकी फड़कन प्रति मिनट पीछे ११० या इससे भी श्रधिक हो जाती है। रोगोकी वेचैनी बढ़ जाती है। नीद नहीं श्राती। शरीर सूखता श्रीर कमजोर होता जाता है। कमजोरी वहुत ही ज़ियादा हो जाती है। इस अवस्था या दर्जेमें श्रगर पूर्ण श्रमुभवी वद्यका इलाज जारी हो जावे, तो कुछ लाम हो सकता है। रोगी कुछ दिन श्रीर ससारमें रह सकता है। रोगसे कतई छुटकारा होना तो श्रसस्भव हो नहीं महाकठिन श्रवश्य है।

तीसरा दर्जा-इस दर्जेंगे ज्वर और खॉमी समीका जोर वढ़ जाता है। कफ पहलेखे गाढा होकर अधिकनासे आने लगता है। जहाँ गिराया जाता है, वहाँ गोदकी तरह चिपक जाता है। उसमें खूनके लोथडे होते हैं। कफमें जो पीप श्राती है, उसमें दुर्गन्य होती है। यह रोगीको स्वय अपनी नाकसे मालम होती श्रीर बुरी लगती है। रोगीको न स्रोते चैन न वटे चैन। उटता है. वैटता है. फिर पड़ जाता है, ब्योंकि वैठनेकी ताकत नहीं होती। उसकी प्रावाज बदल जाती है। गरमीके मौसममें वह चाहता है कि, मे अपने हाथ-पॉव वर्फमें डाले रहूँ। कभी हाथ पेरोक्ता ठडे जलसे भिगोता है कभी निकालता है, पर चेन नहीं पड़ता। सवेरे ही जाती श्रीर सिर पर गाढा श्रौर चेपदार पसीनावहुत श्राता है। उसे नीद नहीं श्राती। पावींपर स्जन चढ श्राती है। वाल गिरने लगते हैं। ज्यर साढे श्रद्वानचें डिग्रीसे १०३ डिग्री तक होता रहता है। उपरके दो दीरे जरूर होते है। खाना खाने वाद, धगर धाता है, तो १२ वजे ज्वर वढता हे श्रीर यह दो वजेतक वढी हुई हालतमें गहना है, फिर हलका हो जाता है। शामको ६ वजेसे रातके ६ वजे तक फिर ज्वरका टीरा हो जाता है। वह रातको तीन बजे तक पसीने श्राकर कुछ हलका हो जाता है, पर एकदम उतर नहीं जाता। इस तरह रोगीकी हालत दिन पर दिन विगढ़ती जाती है श्रीर ये सव शिकायत उसकी जीवनी-शक्तिको नाश कर देती हे। कोई इलाज कारगर नहीं होता। अन्तम रोगी सब कुटुम्बियोको रोता विलपता छोटकर, यमराजका मेहमान वननेको, इस ना पायेदार दुनियासे क्रूच कर जाता है।

प्र-जब रोगीका श्रन्त समय निकट श्रा जाता है, तब क्या हालतें होती है ?

उ० — जब रोगीका मृत्युकाल पास छा जाता है, तब उसकी भूख खुल जाती है, पहले वह नहीं खाता था तो भी खन कुछ खाने लगता है। उसका श्रामाशय श्रपनाकाम नहीं करता, इसलिए उसका साया- विया पतले दस्तों श्रीर वमनके द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके नेत्र नेत्रकोषोमें घुसे हुए साफ सफेद चमकते हैं, गाल बैठ जाते हैं, सिर चमकने लगता है श्रीर पैरोंकी पीठ सूज जाती हैं। इस तरह होते-होते उसे जोरसे खाँसी श्राती है। उससे रोगीको खूनकी क्य होती है श्रीर वह दूसरी दुनियाको कुच कर देता है।

प्र०—िकतने दिन पहले हम रोगीके मरणके सम्बन्धमें जान सकते है श्रीर किन लच्चणोंसे ?

उ०-कालज्ञानका श्रभ्यास करनेसे वैद्य या जो कोई भी श्रभ्यास करे वह, कम-से-कम है महीने पहले, रोगीके मरणकालके सम्बन्ध में जान सकता है।

जव रोगीके मुँहसे उसके फैंफड़ोंके दुकडे या नसोंके हिस्से निकलने लगते हैं, दोष गाढ़े रूपमें निकलने बन्द हो जाते हैं, पैरोकी पीठ सूज जाती हैं, उनपर वरम श्रा जाता है, तब रोगीके मरनेमें प्रायः चार दिन रह जाते हैं।

जब रोगीके दोनों जावड़ोंपर बडे-बडे दानो-जैसी कोई चीज पैदा हो जाती है, तब उसके मरनेमें ५२ दिन रह जाते हैं।

जव रोगीके सिरमें काले रगका एक वड़ा दाना-सा निकल श्राता है श्रीर उसे दवानेपर पीड़ा नहीं होती, तब रोगीके मरनेमें ४० दिन रह जाते हैं।

जव रोगीके सिरपर लाल-लाल फुन्सियाँ निकल श्राती हैं। उनसे चिकना सा पीला-पीला पानी निकलता है श्रीर श्रॅग्ठेपर हरियाली सी श्रा जाती है, तब रोगी चार दिनसे श्रधिक नहीं जीता।

प्रo—चिकित्सा न करने योग्य श्रसाध्य रोगियोंके लच्चण बताइये। उ०—च्य-रोगीका थूक जलके भरे गिलासमें डालनेसे श्रगर इब जाये—नीचे पैदेमें बैठ जावे, तो उसका इलाज मत करो, क्योंकि वह नहीं बचेगा। श्रगर थूक या कफ पानीपर तैरता रहे, तो वेशक इलाज करो। मुमकिन है, श्रच्छे इलाजसे श्राराम हो जावे।

क्तय-रोगीके कफको जलते हुए कीयलेपर डाल दो। श्रगर उस से घोर दुर्गन्घ उठे, तो रोगीको श्रसाध्य समस्रो श्रीर उसका इलाज हाथमें मत लो।

कफ पानीके भरे पर्तनमें डालनेसे द्वा जावे, पेंदेमें वैठ जावे, आगपर डालनेसे दुर्गन्ध दे, वाल गिरने लगं, पतले इस्त लगें, या आमके दरत आवें, आखें और पेशाय सफेर हो, खॉसी और जुकाम का जोर हो, भोजनपर रुचि न हो, कफ निकलनेमे चहुत तकलीफ हो, नेत्र ऑखोके खड्डोंमें घुस जावें, कमजोरी चहुत हो जावे, ज्वरका जोर जियादा हो, तव समभ लो कि रोगी नहीं वचेगा। उसका इलाज हाथमें लेकर वृथा वटनामी कराना है।

जिस रोगीको दम-दमपर पतली टट्टी लगती हों, फफके वहे वहें हण्पे गिरते हों, श्वास वह रहा हो, हिचिकियाँ चलती हों, पहले परीं पर सूजन श्राई हो या श्रीर श्रम सृज गये हो, फन्धा श्रीर पसवाडों वगैर में पीड़ा बहुत हो, रोगीको चैन न हो तो समक्त लो कि, रोगी हरगिज नहीं वचेगा।

जिस रोगीको अच्छा वैद्य अच्छी-मे-प्रच्छी उवा हे. पर उसका रोग न घटे, दिनपर दिन उपद्रव वहते जावे, कमजोरी अधिक होती जावे, और रोगी अपने मुँहसे वारस्वार कहता है। कि, में अब नहीं वर्चूगा, वह रोगी हरगिज नहीं वचेगा, अत ऐसे रोगीका इलाज कभी भी न करना चाहिये।

प्र0—डाक्टर लोग चय रेगकी पैदाइश किस तरह कहते हैं ? उ०—डाक्टर कहने हैं, चप्रका प्रधान कारण कीटाणु या जर्म (Germs) हैं। इनकी श्रॅगरेजीमें वेसीलस ट्रयरक्लोसिस (Bacillus Tuber-culosis) कहते हैं। डाक्टर कहते हैं कि फैं कड़ों में इन कीटाणु श्रॉ के हुए विना चय रोग नहीं होता। इन कीडों के रहने की जगह चय-रेगी का थूक-खकारया कफ वगैरः है। चय-रेगी इधर-उधर चाहे जहाँ थूक देते हैं, उनमें से वे कीटाणु, स्वस्थ मनुष्यके शरीरमें, उसके चाँस लेनेके समय, नाक द्वारा, भीतर घुस जाते हैं अथवा भोजन पर बैठकर भोजन-द्वारा अच्छे भले मनुष्यके आसाशयमें पहुँच जाते हैं। अगर वंशमें किसीको चय रोग होता है और उसके थूक-खकार आदिसे वचाव नहीं रखा जाता, तो उसके थूक वगैरःके कीडे दूसरोंके अन्दर प्रवेश करके चय पैदा करते हैं।

हवा श्रीर धूलमें मिलकर जिस तरह श्रीर रोगोंके कीड़े एक जगहसे दूसरी जगह जा पहुँवते हैं, उसी तरह इस चय रोगके कीड़े भी चय रोगीके कफसे निकल कर, हवामें मिलकर, तन्दुरुस्त ' श्रादिमयोंके नाक श्रीर मुंहमें घुस कर, फैंफड़ों तक जा पहुँचते हैं श्रीर फिर वहाँ श्रपना डेरा जमा लेते हैं।

ये कीटागु प्रायः नित्य बढ़ते रहते है श्रीर थूक द्वारा बाहर निकल-निकल कर भले चगोको मारते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि, इनकी छुटाईका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ये नङ्गी श्रॉखों (Naked eyes) से नही दीखते। हॉ, खुईबीन या सूदम-दर्शक यत्र, जिसे श्रॅगरेजीमें माईकोसकोप कहते हैं, से वे श्रच्छी तरह नजर श्राते हैं।

जव चय-रोगी श्राराम हो जाता है, तब डाक्टर लोग श्रक्सर चय-रोगीके खून श्रीर थूककी परीचा खुर्दबीनसे करते हैं। श्रगर उनमें चयके कीटाणु नहीं पाये जाते, तब उसे रोगमुक्त समभते हैं। हाँ, श्रगर ये पचीस हज़ार कीटाणु, एक सीधमें, पिक लगा कर, एक दूसरेसे सटकर, रखे जावें तो ये एक इश्च लम्बी जगहमें श्राजा-वेंगे। इसी तरह एक पदम जीवाणुश्रोका वज़न सिर्फ एक माशे भर होता है। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं। २४ घन्टेमें एक कीटाणुसे तीन पदमके क़रीब हो जाते हैं। इस तरह ये बढ़ते बढ़ते रोगीके फेंफड़ोंमें घाव पैदा करके उन्हें ख़राब कर देते हैं। घाव हो जानेसे ही रोगीके धूकमें खून श्रीर पीप श्राने लगते हैं। रोगी कमज़ोर होता जाता है

श्रीर कीड़ोंका चश बढ़ता जाता है। ये इतने छोटे जीव, जिनको धादमी ध्यानमें भी नहीं ला सकता, दुर्लभ मानव देहका सत्यानाश फर डेते है।

ये कीटाणु नित्यप्रति यहते रहते हैं, श्रीर थ्क-द्वारा वाहर निक्कतते हैं, इसिलये रोगीको बारम्यार ध्रुक्तना पड़ता है। इसवास्ते रोगीके थ्कनेका एक चीनीका टीनपाट रखना चाहिये। उसमें थोड़ा पानी डालकर चन्द कतरे कारवॉलिक ऐसिड या फिनाइलके डाल देने चाहिएँ, क्योंकि वे इन टोनां दवाश्रोंसे फौरन नाश हो जाते हैं। जो लोग ऐसा इन्तजाम नहीं करते, थ्क्रका जहाँ तहाँ पड़ा रखते हैं, वह श्रपनी मौत श्राप बुलाते हैं, क्योंकि कफके स्ख जाने पर, ये कीटाणु हवामें उड़-उड़ कर, साँस लेनेकी गहोंसे, दूसरे लोगोंके श्रन्दर घुसते श्रीर उन्हें भी वेमीन मारते हैं। रोगीका खुद ही पराई बुराई या श्रीरोंके नुकसानका खयाल करके दीवारों, फशों श्रीर सीढियों पर न थ्कना चाहिये। श्राप मरने चले, पर दूसरोका क्यों मारते हें?

इन कीडोंकी वात हमारे त्रिकालज्ञ ऋपि-मुनि भी जानते थे। यूरोपियनाने श्रवश्य पता लगाया है, पर श्रव लाखेंा-करोडो वर्ष वाद। हमारे "शत्पथ ब्राह्मण्" में एक श्लोक है—

नो एव निष्टीवेत् तस्मात् यद्यप्यासवतः । इच मन्येत श्रभिवात परीयाच्छीर्वे सोमः॥ पाप्पा यद्तम सयायाश्रेय स्यायति पापीयान्। प्रत्य वरो ह देव यस्माद्यद्तमा प्रत्यवरोहाते॥

श्रर्थात् हे देव, श्राप कैसेही कमज़ोर क्या न हा, श्राप उठने वैठने में असमर्थ क्या न हीं, श्राप जहाँ-तहाँ न थूकें, क्योंकि यदमा एक पाप है। वह पापी दूसरों पर चढ वेठता है। यानी यदमा छुतहा ( Contagrous या Infections ) रोग है। वह एकसे दूसरेकी लग जाता है। श्रथवा यदमाके कीडे एकके थूकसे निकल कर, नाक मुख श्रादि श्वास-मार्गों द्वारा दूसरोंके अन्दर घुस जाते श्रीर उनका प्राणनाश करते हैं।

प्र०--यदमा कहाँ-कहाँ होता है ?

ड०-यन्मा शरीरके प्रत्येक श्रंगमें हो सकता है और होता भी है, पर विशेष रूपसे वह नीचे लिखे श्रगोंमें होता है:-

(१) फैफड़े,(२) कठ, (२) हड्डी,(४) हड्डी और उनके जोड़, (५) श्रॉतें, श्रौर (६) कठमाला।

मतलव यह कि, उपरोक्त फैफड़े श्रादिका च्रय बहुत करके होता है। सारे शरीरमें तब होता है, जब कीटाशु टाकसिन नामक विष पैदा करते हैं श्रीर वह विप सारे शरीरमें फैलता है, पर ऐसा कम होता है। श्राजकल तो बहुत करके फैफड़ोंका ही च्रय होता है श्रीर उसीसे रोगी चोला छोड़ चल देता है। श्रुक्तमें यह फैफड़ेंके श्रगले भागमें होता है। श्रगर बायें फैफडेंपर होता है तो दाहने फैंफडें से काम चला जाता है, पर ऐसा भी बहुत कम होता है।

प्र--फैफडोंके चयके लच्च तो वताइये।

À

उ०—(१) छातीतंग होती, कन्धे मुक जाते, (२) घीरे-घीरे श्ररीर
में कमज़ेरी होती श्रीर कभी-कभी एक दमसे कमजोरी श्रा जाती है।
(३) चमड़ा ज़रा-ज़रा पीला-सा हो जाता है। (४) कभी-कभी गालें।
पर ललाई दीखती है। (५) जुकाम बहुधा बना रहता है। (६) रोगी
का मिजाज बदल जाता है। दयालु, स्वभाववाला निर्देयी हो जाता
श्रीर निर्देयी दयालु हो जाता है। (७) पहले जो चीजें या जो
वातें श्रच्छी मालूम होती थी, ज्ञय होनेपर बुरी लगती हैं। रुचि बदल
जाती है। (६) काम करनेसे थकाई जल्दी श्राने लगती है। (६)
शामके वक्त मन्दा-मन्दा ज्वर या हरारत रहती है। टैम्परेचर धना से
धा डिगी तक हो जाता है। (१०) भूख नहीं लगती, (११) दिलकी
चड़कन बढ़ जाती है। (१२) छातीमें दर्द होता है। (१३) खाँसी

श्वलती है। (१४) शामका खॉसी वढ़ जाती है। (१५) श्रॉबें ज़ियादा सफोद हो जाती है। (१६) फैंफडोर्से दाह या जलन होती है।

प्रo—चातप्रधान, पित्तप्रधान श्रीर कफप्रधान चयके लच्चा प्रताश्री।

ड०--

#### वातप्रधान च्य।

(१) सिरमें दर्द, (२) पसिलयोंमें टर्ट, (३) कन्घों वगैरःमें दर्द, (४) गला वैट जाना, (५) श्रावाजमे सरसराहट, श्रीर (६) मन्दा-मन्दा ज्वर।

#### वित्तप्रधान च्या

(१) द्यातीमें सन्ताप, (२) हाथ पैरोंमें जलन, (३) पतले दस्त ( श्रतिसार ), (४) खून मुँहसे श्राना, (५) मुँहमें बदवू, श्रीर (६) तेज बुखार।

#### कफप्रधान च्या

(१) अरुचि, (२) वमन, (३) खाँसी, (४) ग्वास, (५) सिर-द्दै, (५) श्रारीरमें द्दै, (७) पसीने आना, (६) जुकाम, (९) मन्दायि, (१०) मुँह मीठा मीठा रहना, (११) हर समय मन्दा मन्दा ज्वर। प्र०-वस्माकी सर्यादा कहें।।

ड॰-- पर दिन सहस्रन्तु यदि शीवाति मानव । सुभिषग्मिरुपक्रान्तस्तरुग्। शोपपाीडित ॥

अगर ज्ञयरोगी १००० दिन तक जीता रहे तो सममेा कि, रोगी जवान था और किसी सुचिकित्सकने उसका इलाज किया था।

प्र०—हिकमतवाले चयपर क्या कहते है ?

उ०—हकीम लेग चयके। दिक या तपेदिक कहते हैं। इस तपेदिकके लच्च हमारे अलेपक ज्वरसे मिलते हैं। प्रलेपक ज्वर कफ-पित्तसे होता है, पर कोई-कोई इसे त्रिदोपसे हुआ मानते हैं।

4

प्रलेपक ज्वरमे हलका-हलका ज्वर रहता है, पसीनेंसे शरीर तर रहता है श्रीर ठएडकी फुरफुरी लगती है। श्रॅगरेज़ीमें इसे हैकटिक फीवर कहते हैं।

हिकमतके मतसे कमज़ोरी, चीणता, मन्दाग्नि श्रीर श्रित मैथुन श्रादि इसके कारण है। कहते हैं, उसमें सर्दी लग कर बुख़ार चढ़ता है, हाथ-पाँचके तलवे गर्म रहते हैं, मन्दा-मन्दा ज्वर रहता है, भूख नहीं लगती, पसीना चीकटा-सा श्राता है, जीम पर मैल होता है, दस्त लगते हें, किसी श्रंगमें पीप पैदा हो जाता है तथा थकान श्रीर वेदना वगैरः लच्नण होते हैं। सारांश यह कि, हकीमोंका दिक, डाफ्टरों का हैकटिक फीवर श्रीर श्रायुर्वेदका प्रलेपकज्वर राजयदमाकी एक-ख़ास श्रवस्था है, यानी वह किसी श्रवस्था विशेपमें होता है।

हकीम लोग चयको "सिल" भी कहते हैं। हमारी रायमें "सिल" उरः चतको कहना चाहिये। सिल शब्दका अर्थ कमजोरी और दुवलापन होता है और दिकका अर्थ भी कमजोर है।

हकीम कहते हैं कि, नीचे लिखे कारणोंसे यह राग होता है:-

- (१) नजलेके पानीके फैफड़ों पर गिरने श्रीर खराश पैदा कर 🗸
- (२) न्यूमोितयाका ठीक ठीक इलाज न होने, उसके दोषोंके पक जाने श्रीर फैंफड़ोंमें जलन कर देनेसे दिक होता है।
- (३) पुरानी खाँसीका श्रच्छा इलाज न होने, उसके बहुत दिनो तक वने रहने, उसकी वजहसे फैंफड़ोंके कमज़ोर हो जाने, श्रीर उनमें ख़राश होकर घाव हो जानेसे दिक होता है।

वे इसका देा हिस्सोंमें तक्सीम करते हैं:—

- (१) सिल-हकीक़ी।
- (२) सिल-गैरहक़ीक़ी।

#### उनकी तारीफ।

(१) सिलहक़ीक़ी होनेसे रोगीके थूकमें खून श्रीर पीप श्राते है।

- (२) सिल गैर-हकीकी होनेसे केवल कचा कफ आता है। खून और पीप नहीं आते।
- (१) सिल गैर हकीकी—जिसमें ख़ाली कचा कफ गिरता है, श्राराम हो सकती है, पर (२) सिल हकीकी, जिसमें ख़न श्रीर पीप निकलते हैं, श्राराम होनी मुश्किल है।

#### पहचाननेकी तरकीव।

सिलं हकीकी है या गैर हकीकी—इसकी पहचान हकीम लाग नीचेकी तरकीवोंसे करते हैं:—

वे लोग सिलवाले रोगीके थूकको पानीसे भरे गिलासमें डाल देते हैं श्रीर उसे विना हिलाये-डुलाये घएटे देा-घएटे रखे रहते हैं। किर देखते हैं कि, रोगीका कफ ऊपर तैर रहा है या गिलासके पेंदे में जा वैठा है।

श्रगर कफ ऊपर तैरता हुश्रा पाया जाता है, नीचे नहीं येठता, तव रोगको सिल गैरहकीकी समक्तते हैं श्रौर रोगीका इलाज हाथमें ले तेते हैं, फ्योंकि उन्हें श्राराम हो जानेकी श्राशा हो जाती है।

श्रगर कफ पेंदेमें नीचे चला जाता है, तो सिल-हक़ीकी समभते हैं। ऐसे रागीका इलाज हाथमें नहीं लेते, क्योंकि सिल हक़ीक़ीका श्राराम होना मुश्किल है।

## श्रीर परीचा-विधि ।

श्रगर इस परीचामें कुछ शक रहता है, तो वे रोगीके कफ या थूकको जलते हुए केायलेपर डाल देते हैं। श्रगर उससे घोर दुर्गन्ध श्राती हैं, तो सिलहकीकी समभते हैं श्रीर उस रोगीका इलाज नहीं करते।

प्र०-रोगी श्रीर परिचारकके सम्बन्धमें भी कुछ कहिये।

उ०—रोगी और परिचारक यानी मरीज और तीमारटारी करने -बाला मी विकित्साके दो मुख्य अग हैं। केवल उत्तम औषधि और सद्वैद्यसे ही रोग नहीं जा सकता। बंहुघा रोगीके जि़ही और कोघी वगैरः होने तथा सेवा करनेवाले (तीमारदार) के अच्छा न होनेसे, आसानीसे आराम हो जानेवाले रोग भी कष्ट-साध्य या असाध्य हो जाते है, श्रतः हम उन दोनोके सम्बन्धमें यहाँ कुछ लिखते हैं, क्योंकि यदमा जैसे महा रोगमें इसकी बड़ी ज़रूरत है।

रोगीको वैद्यपर पूर्ण श्रद्धा श्रौर भक्ति रखनी चाहिये,। वैद्यकी श्राक्षा ईश्वरकी श्राक्षा समभानी चाहिये। दवा श्रौर पथ्यापथ्यके मामलेमें कभी ज़िद न करनी चाहिए। जैसा वैद्य कहे वैसा ही करना चाहिये।

रोगी और रोगीके सेवकके कमरे साफ़ लिपे-पुते, हवादार और रोशनी वाले (Well-ventilated) होने वाहिएँ। रोगीके विस्तर सदा साफ़-सफेद रहने चाहिएँ। धूक्तनेके लिये पीकदानी रक्खी रहनी वाहिये। उसमें राख रहनी चाहिये। अथवा चीनीके टीनपाट में थोड़ा पानी डाल कर, उसमें कुछ कारबोलिक ऐसिड या फिनाइल मिला देनी चाहिये। रोगीके पलँगकी चादर, उसके पहननेके कपड़े रोज बदल देने चाहियें।

सेवक या परिचारकको रोगीकी कड़वी बातों या गाली-गलौज से चिढ़ना न चाहिए। बुद्धिमान लोग रोगी, पागल और बालककी वातोंका बुरा नहीं मानते। मनमें समझना चाहिये कि, रोगने रोगी को चिड़चिड़ा या ख़राब कर दिया है। रोगीका इसमें ज़रा भी कुसूर नहीं। वह जो कुछ करता है, रोगके ज़ोरसे करता है, अपनी इच्छासे नहीं।

परिचारकको चाहिये, रोगीको सदा तसल्ली दे। वह बात न करना चाहे, तो उसे बात करनेको बुधा न सतावे। ऐसी बातें कहे कि जिनसे उसका दिल खुश हो। श्रगर रोगी चाहे तो श्रच्छे-श्रच्छे दिलचस्य किस्से कहानी खुनाचे। रोगीसे यहुत देर तक वार्ने करनेसे उसमें कमजोरी ग्राती है श्रीर कमजोरी बढ़नेसे रोग बढ़ता श्रीर मीत पास ग्रानी है।

रोनीके साफ विद्यौनोंपर उत्तमोत्तम गुगन्धित फूल डाले रगने चाहिएँ। उसे खुशबृदार फूलोंकी मालाएँ पहनानी चाहिएँ। उसके सामने मेजपर गुलडस्ते रखने चाहिएँ। श्रगर रोगी धनवान हो तो उसे फूलोंकी शुरुयापर सुलाना चाहिए।

रोगीके पीनेका पानी—वेद्यकी आवानुसार—श्रोटा छानकर, लाफ़ सुराहीमें रखना चाहिये। उस सुराहीको रोज कपूरले वसा देना चाहिये। पीनेके पानीपर कपढ़ा ढका रखना चाहिये। रोगीके आराम होनेका इसपर बहुन कुछ वारमदार है। सबेरेका औटाया पानी रातको और रातका श्रीटाया सबेरे नहीं पिलाना चाहिए। जल हमेशा खुले मुँह—विना ढकन दिये—श्रोटाना उचित है।

रोगीके कमरेमें श्रधिक भीड़-भाड़ न होने देनी चाहिए। लोगोंके जमा होनेसे कमरेकी हवा गन्दी होनी है, जिससे रोगीको चुकसान पहुँचता है। उसके कमरेमें धूल-वृश्रॉ वगैरः न होने चाहिएँ। धूल श्रीर धूएँसे खाँसी रोग पेटा होता श्रीर वढ़ता है श्रीर त्तय रोगीको सॉसी पहले ही होती है।

रोगीके कमरेमें विज्ञलीका पखा न होना चाहिये। श्रगर ज़रूरत हो तो कपडेका पखा लगवा लंना चाहिए—श्रथवा दूसरे भागमें लिखे हुए तरीकेसे हाथके पद्मेकी हवा करनी चाहिए। विज्ञली या गैसकी रोशनी भी रोगीको हानिकारक होती है। मिट्टीका तेल या किरासिन तेल भी बुरा होता है। चिराग देशी ढगका जलाना श्रच्छा है। श्रगर रोगी श्रमीर हो तो कपूरकी विचयाँ या बीके दीपक जलाने चाहिएँ। ग़रीवको तिलीके तेलके चिराग जलाने चाहियेँ। मोमवत्तीकी रोशनी भी श्रच्छी होती है। रोगीके कमरेमें लोबान या गूगलकी धूनी रोज़ सवेरे-शाम देनी वाहिए। गूगलकी धूनी बहुत उत्तम होती है। "श्रथवें वेद" में लिखा है—

न त यद्मा श्ररुन्धते नैनशयथाश्ररनुते । य भेषजस्य गुग्गुलो सुराभिगेन्ध श्ररनुते ॥ विश्वञ्चस्तस्माद यद्मा मृगाश्वाइवेरते । यद् गुग्गुल सैन्धव वद्वाप्यास समुदियम् ॥

जो श्रादमी गूगलकी सुन्दर गन्धको सूँघता है, उसे यदमा नहीं सताता । सब तरहके कीष्टागु इसकी गन्धसे हिरनोंकी तरह माग जाते हैं। श्रतः रोगीके कमरे श्रीर श्रास-पासके कमरोंमें, गूगल, लोबान, कपूर, छारछरीला, मोथा, सफेद चन्दन, श्रीर धूप | इत्यादिकी धूनी नित्यप्रति देनी चाहिए।

रोगीके कमरे श्रीर उसके श्रास-पासके कमरोंमें गुलाब-जल श्रीर इत्र वगैरः सुगन्धित द्रव्योंका छिड़काव करना चाहिये। द्वारोपर फूलोंकी मालाएँ, श्रामकी वन्दनवारें या नीमके पत्तोंको वॉध देना चाहिये, ताकि कमरेमें जो हवा श्रावे वह शुद्ध श्रीर खुश-वृदार हो।

रोगीको नित्य सवेरे स्योंदयसे पूर्व ही उठा देना चाहिये। फिर उसे किसी ऐसी सवारीमें जिसमें वैठनेसे कप्ट न हो, बिठाकर शहर से बाहर जंगलमें ले जाना चाहिये। वहीं उसे शीच वगैरःसे निपटाना चाहिये। सवेरेकी बेलाको अमृत-बेला कहते हैं। उस समयकी अमृतमय वायुसे खूनमें लाली और तेज़ी आती और मन प्रसन्न होता है। हाँ, रोगीको चाहिये, कि वह वहाँ अपने दोनों हाथ सिरपर उठा कर, मुँहसे घीरे-घीरे हवा खींचे और नाक द्वारा घीरे-घीरे निकाल दे। हवाको कुछ देर अपने अन्दर रोककर तब छोड़ना चाहिये। ऐसा व्यायाम नित्य प्रति करनेसे रोगीको बड़ा लाभ होगा। शामको

भी, सूर्यास्तके पहले ही, रोगीको जगलमें जाना और उसी तरह मुँहसे श्वास खींच-खींचकर, फुछ देर रोककर, नाकसे छोड़ना चाहिये। अगर मौसम वरसात हो तो जगलमें न जाकर अपने घरके वाहर किसी सायादार और खुली जगहमें ताजी हवा खानी चाहिये, पर घरसाती ठएडी हवासे वचना भी चाहिये। मौसम गरमीमें, रोगी धनवान हो तो, जकर शिमला, मस्री, दार्जीलिंग प्रभृति शीतल स्थानोंमें चले जाना चाहिए। चय-रोगीको गरमी वहुत लगती है। अगर वह ऐसे ठएडे स्थानोंमें जाकर अपना इलाज करावे, तो वड़ी जल्दी रोगमुक्त हो। चय रोगीको स्नानकी मनाही नहीं हं। अगर उसमें ताकत हो, तो खुवकी लगाकर नहावे। अगर वह इस लायक न हो तो शीतल जलमें तीलिया भिगो-भिगोकर शरीरको रगड़-रगड़कर घोवे और फिर पॉछकर साफ धुले हुए यस्त्र पहन ले। अगर रोगी कमजोर हो तो निवाय जलसे यह काम करे। समुद्र-स्नान अगर मयस्सर हो तो जकर करे। वह चयरोगीको मुफीद है।

जब रोगी वाहर टहलने जावे, तब घरके दूसरे लोग उस घरकेा साफ़ करके, उसके पलंगकी चाइर वगैरः वदल दें। चयवालेके पलंग की चादरको नित्य वदल देना अन्छा है, फ्योंकि वह उसके पसीनोंसे रोज गन्दी हो जाती है। उसको कपडे भी नित्य-की-नित्य धावीके धुले हुए या घरके धुले पहनाने चाहियें। कुछ भी न हो तो रोगीके कपड़ों को खूब उवलते हुए जलमें डाल दें और उसमें थाडासा कारवी-लिक ऐसिड भी डाल दे, तािक चयके कीटाणु वगैरः नष्ट हो जावें। रोगीके कपडे घरके और लोग हरिंगज काममें न लावें। रोगीको खाने-पीनेको पथ्य पदार्थ देने चाहियें। इस रोगमें तन्दुकस्त गधीका खूब हितकर समका जाता है। पर उसे यानी गधीको गिलोय और अड्रूसा वगैरः खिलाना चाहिये। गायका दूध हो, तो तन्दुकस्त गाय का हो। वहुतसी गायोंको यद्मा होता है। उनका दूध पीनेसे अच्छेन

भलोंका चय हो जाता है। हाँ, गायका दूध कचा कभी न पिलाना चाहिये; श्रीटाकर पिलाना चाहिये।

शुक्रजन्य चय रोगीको दूध-घी, मांस-रस या शोरवा श्रथवा शतावर श्रादिके साथ बनाये पदार्थ या दूध श्रादि हितकर हैं। जिसे शोकसे चय हुश्रा हो उसे मीठे, ठएडे, चिकने दूध वगैरः पदार्थ देने चाहिएँ। उसको तसल्ली देनी चाहिये श्रीर ऐसी बातें कहनी चाहिएँ, जिनसे उसका दिल खुश हो। चयवालेको उसका दाह शान्त करने, ताकृत लाने श्रीर कफ नाश करनेके लिये श्रागे लिखा हुश्रा "षडंग यूष" देना चाहिए। श्रध्व शोष (राह चलनेसे हुए शोप) वाले रोगीको ठएडी, मीठी श्रीर पृष्टिकारक दवाएँ श्रीर पथ्य देने चाहिएँ। उसे दिनमें सुलाना श्रीर हर तरह श्राराम देना चाहिए।

त्तय-रोगीको, श्राम तौरपर, गेहूँका दिलया, गेहूँके दरदरे श्राटे |
के फुलके, जौका श्राटा, साँठी चाँवल, घी, दूध, मक्खन, बकरेके
मांसका शोरवा, बथुएकी तरकारी, कमलकी जड़, तोरई, हरा कहरू,
पुराने चाँवलोंका भात, पुराने गेहूँकी ख़मीर उठायी रोगी, जौकी पूरी,
काली मिचौंके साथ पकाया मिश्री-मिला गायका दूध पिलाना
चाहिए श्रीर श्रासानीसे पच जाने वाली खानेकी चीजें रोगीको देना
श्रच्छा है। साबूदाना, श्रराकट, मैलिन्सफूड श्रादि पथ्य इन्के होते
हैं। बहुत ही कमज़ोरको यही देने चाहिएँ। जगली पित्तयों श्रीर
हिरन श्रादिका मांस-रस, इन्की शराब, बकरीका घी, जौका माँड,
मूँगका जूस श्रीर बकरेके मांसका शोरवा विशेष हितकर है। यह
शोरवा, जुकाम, सिरदर्द, खाँसी, स्वास, स्वरभग श्रीर पसलीकी
पीडा—त्त्य-सम्बन्धी छहाँ विकारोंके शान्त करनेमें बहुत श्रच्छा
समका जाता है।

बहुत सी उपयोगी वातें हमने "यदमा-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें" शीर्षकके अन्तर्गत लिखी हैं। उन सबपर रोगी और चिकित्सकको खूब ध्यान देना चाहिये। रोगीके सब काम नियम श्रीर वॅधे टाइमसे होने चाहिएँ। उसे शारीरिक श्रीर मानसिक (Physical & mental) परिश्रम, स्त्रीप्रसंग, चिन्ता फिक श्रार बहुत ज़ियादा खाने-पीने प्रभृतिसे बचना चाहिये। वेंगन, बेलफल, करेला, राई, गुस्सा, दिनमें सोना, मीठा खाना श्रीर मैथुन करना चय वालेको परम श्रहितकारक हैं। राह चलनेकी थकानसे हुए श्रष्वशोपमें दिनमें सोना बुरा नहीं है।

हाँ, एक वात श्रीर सबसे जरूरी कहकर हम श्रपने प्रश्नोत्तर ख़त्म करंगे। वह यह है कि चय-रोगीको, जहाँ तक समव हो, वक-रीका ही दूघ, दही श्रीर घी देना चाहिए। क्योंकि वकरीके दूघ-घी श्रादिमें श्रिघक गुण होते हैं। वह जो श्राक, नीम प्रभृतिके पचे खाती है, इसीसे उसके घी दूघ श्रादिमें चय रोगनाशक शक्ति होती है। चय श्रीर प्रमेहका वड़ा सम्बन्ध है। प्रमेहीको वकरियोंके बीचमें सोना श्रीर वकरीकी मींगनी वगैरः खानेसे श्राराम होना श्रनेक श्राचाय्योंने लिखा है। श्रागे यदमा नाशक नुसखा नम्बर २ देखिये।



# ्रेस्ट अस्मानाश्यक नुसखे। हैं व्यक्ष्मानाश्यक नुसखे।

(१) श्रर्जुनकी छाल, गुलसकरी श्रीर कौंचके बीज—इनको दूघ में पीसकर, पीछे शहद, घी श्रीर चीनी मिलाकर पीनेसे राजयदमा श्रीर खाँसी—ये रोग नाश हो जाते हैं।

नोट—इन दवार्त्रोंके ६ माशे चूर्याको—पाव भर बकरीके कचे दूधमें, ६ माशे शहद श्रोर ६ माशे चीनी मिलाकर, उसीके साथ फॉॅंकना चाहिये। परीचित है।

- (२) बकरीका मांस खाना, बकरीका दूध पीना, बकरीके घी में सोंठ मिलाकर पीना श्रौर बकरे-बकरियोंके बीचमें सोना—च्चय -रोगीको लाभदायक है। इन उपायोंसे ग़रीब यदमा-रोगी निश्चय ही श्राराम हो सकते हैं।
- (३) शहद, सोनामक्खीकी भस्म, बायविडंग, शुद्ध शिलाजीत, लोहभस्म, घी श्रीर हरड़—इन सबको मिलाकर सेवन करने श्रीर पथ्य पालन करनेसे उम्र राजयदमा भी श्राराम हो जाता है।

नोट-वासेनके इसी नुसखेमें सोनामक्ली नहीं जिली है।

- (४) नौनी घीमें शहद श्रौर चीनी मिलाकर खाने श्रौर ऊपरसे दूध-सहित भोजन करनेसे चय रोग नाश हो जाता है। परीचित है।
- (५) ना-बराबर शहद श्रीर घी मिलाकर चाटनेसे भी पुष्टि होती श्रीर चय नाश होता है। घी १० माशे श्रीर शहद ६ माशे इस तरह मिलाना चाहिये। परीचित है।
- (६) खिरेंटी, श्रसगन्ध, कुम्भेरके फल, शतावर श्रौर पुनर्नवा— इनको दूधमें पीसकर नित्य पीनेसे उरःत्तत रोग चला जाता है।

- (७) वकरेके चिकने मांस-रसमें पीपर, जौ, कुलथी, सोंठ, अनार, आमले और घी—मिलाकर पीनेसे पीनस, ज़ुकाम, श्वास, खाँसी, स्वरभङ्ग, सिरदर्द, अठिच और कन्घोंका दर्द—ये छै तरहके रोग नाश होते हैं।
- (=) श्रसगन्ध, गिलोय, भारङ्गी, यच, श्रडूसा, पोहकरमूल, श्रतीस श्रौर दशमूलकी दशों दवाएँ—इन सवका काढ़ा पीने श्रौर कपरसे दूध श्रौर मांसरस खानेसे यदमा रोग नाश हो जाता है।
- (६) बन्दरके मांसको सुखाकर पीस लो। इसके सूखे मास-चूर्णको खाकर, दूध पीनेसे यदमा नाश हो जाता है। कहा है:—

कापिमांस तथा पीत च्वयरोगहर परम् । दशमूल बलारास्नाकषायः च्वयनाशनः ॥

वन्दरका मांस भी वकरीके दूधके साथ धीनेसे स्तयको नष्ट करता है। दशमूल, खिरेंटी श्रीर रास्नाका काढ़ा भी स्तयको दूर करता है। परीनित है।

- (१०) हिरन श्रीर वकरीके सूखे मांसका चूर्ण करके, वकरीके दूधके साथ पीनेसे चय रोग चला जाता है।
- (११) बच, रास्ता, पोहकरमूल, देवदारु, सोंठ श्रीर दशमूल की दशों दवाएँ—इनका काढ़ा पीनेसे पसलीका दर्द, सिरका रोग, राजयदमा श्रीर खाँसी प्रभृति रोग नाश हो जाते हैं।
- (१२) दशमूल, धनिया, पीपर श्रीर सोंठ, इनके काढ़ेमें दाल-चीनी, इलायची, नागकेशर श्रीर तेजपात— इन चारोंके चूर्ण मिला कर पीनेसे खाँसी श्रीर ज्वरादि रोग नाश होकर वलशृद्धि श्रीर पुष्टि होती है।
- । (१३) दो तोले लाख, पेठेके रसमें पीसकर, पीनेसे रक्तत्त्वय या मुंदसे खून गिरना श्राराम द्वोता है।

- (१४) चव्य, सोंठ, मिर्च, पीपर श्रीर बायबिडंग—इन सबका चूर्ण घी श्रीर शहदमें मिलाकर चाटनेसे स्वय रोग निश्चय ही नाश हो जाता है।
- (१५) त्रिकुटा, त्रिफला, शतावर, खिरेंटी श्रीर कंघी—इन सबके पिसे-छने चूर्णमें "लोहभस्म" मिलाकर सेवन करनेसे श्रत्यन्त उग्र यदमा, उरःचत, कएठरोग, बाहुस्तम्भ श्रीर श्रदिंत रोग नाश हो जाते हैं।
- (१६) परेवा पत्तीके मांसको धूपमें, नियत समयपर, सुखा कर, शहद श्रीर घीमें मिलाकर, चाटनेसे श्रत्यन्त उग्र यदमा भी नाश हो जाता है।
- (१७) श्रसगन्ध श्रौर पीपलके चूर्णमें शहद, घी श्रौर मिश्री मिलाकर वाटनेसे च्य रोग वला जाता है।
- (१८) मिश्री, शहद श्रौर घी मिलाकर चाटनेसे चय नष्ट हो जाता है। नाबरावर घी श्रौर शहद मिलाकर चाटने श्रौर ऊपरसे दूघ पीनेसे चय रोग चला जाता है। परीचित है।
- (१६) सोया, तगर, क्रूट, मुलेठी श्रीर देवदारू,—इनको घीमें पीस कर पीठ, पसली, कन्धे श्रीर छातीपर लेप करनेसे इन स्थानों का दर्द मिट जाता है।
- (२०) कवूतरका मांस वकरीके दूधके साथ खानेसे यदमा नाश हो जाता है। कहा है—

सशांषित सूर्यकराहीं मास पारावत यः प्रतिघस्रमत्ति । सर्पिर्मधुभ्या विालहनराे वा निहान्ति यद्माणमातिप्रग्ल्मम् ॥

कवूनरका मांस, सूरजकी किरणोंसे सुखाकर, हर दिन खानेसे श्रथवा उसमें घी श्रीर शहद मिलाकर चाटनेसे श्रत्यन्त बढ़ा हुश्रा राजयदमा भी नाश हो जाता है। परीचित है।

(२१) दिनमें कई दफ़ा दो-दो तोले श्रग्रकी शराव, महुएकी शराव या मुनक्केकी राराव पीनेसे यदमा नाश हो जाता है।

नोट-प्रचमा रोगमें शराब पीना हितकर है, पर धोटी-धोडी पीनेसे जाम होता है।

- (२२) गायका ताजा मक्खन ६ माशे, दाहद ४ माशे, िमश्री ३ माशे
   श्रीर सेनिके वरक १ रत्ती इनको मिलाकर खानेसे यदमा श्रवश्य
   नाश हो जाता है। यह नुसख़ा कभी फेल नहीं होता। परीक्षित है।
  - (२३) वकरीका घी वकरीके ही दूधमें पकाकर श्रीरपीपल तथा गुड़ मिला कर सेवन करनेसे भूख वढती, खॉसी श्रीर चय नाश होते हैं। परीक्तित है।
  - (२४) श्रगर त्तय या जीर्ण्ड्यर वालेके शरीरमें ज्वर चढ़ा रहता हा, हाथ पैर जलते हों श्रोर कमजोरी वहुत हा, तो "लात्तादि तेल" की मालिशकराना परमहितकर है। श्रनेकां वार परीत्ताकी है। कहा भी है—

दीर्वल्ये ज्वर सन्तापे तल लाज्ञादिक हितम् । सञ्चतान्राजमापान्यो नित्यमश्नाति मानवः । तस्य ज्ञय ज्ञय यान्ति मृत्रमेहोति दारुण् ॥

कमजोरी, ज्वर श्रौर सन्तापमें लाजादि तेल हिन कारी है। जो मनुष्य राजमाप—एक प्रकारके उड़ डोंकी घीके साथ खाता है, उसका ज्ञय श्रौर श्रति दारुण प्रमेह रोग नाश हो जाता है।

#### धान्यादि काथ।

धिनया, सींड, दशसूल और पीपर—इन तेरह दवाओं के बराबर, बराबर कुल मिलाकर देा या अहाई तोले लेकर, काढा बनाकर, पिलानेसे यहमा और उसके उपद्रव—पसलीका दर्व, खॉसी, ज्वर, वाह, रवास और जुकाम नाश हो जाते हैं। परीचित है।

#### त्रिफलाचवलेह ।

✓ त्रिफला, त्रिकुटा शतावर श्रीर लोइ-चूर्ण—हरेक दवा चार-चार -तोले लेकर क्रूटकर रख लो। इसमें से एक तोले चूर्णकी मात्रा शहद के साथ चटानेसे उरः चत श्रीर कंड-चेदना नाश हो जाते हैं।

# विडंगादिलेह ।

वायिबडंग, लोहभस्म, शुद्ध शिलाजीत श्रौर हरक़—इनका 🗸 चूर्ण घी श्रौर शहदके साथ चाटनेसे प्रवल यदमा, खाँसी श्रौर श्वास श्रादि रोगोंका नाश होता है। परीचित है।

# सितोपलादि चूर्ण।

तज १ तोले, इलायची २ तोले, पीपर ४ तोले, बंसलोचन ५ तोले श्रीर मिश्री १६ तोले—इन सबको पीस-छान कर रखलो। यही ''सितोपलादि चूर्णं'' है। इस चूर्णंसे जीर्णंज्वर—पुराना बुख़ार, श्रीर च्चय या तपेदिक निश्चय ही श्राराम हो जाते हैं। परीचित है।

नोट—इस चूर्णंको मामूली तौरसे शहर्में चटाते हैं। अगर रोगीको दस्त लगते हों तो शर्वत अनार या शर्वत बनफशामें चटाते हैं। इन शर्वतोंके साथ यह खूब जल्दी श्राराम करता है। इमकी मान्ना १॥ माशेसे ३ माशे तक है। यदमा- वालेको एक मात्रा चूर्णं, शहद ४ माशे और मक्खन या घी १० माशेमें मिलाकर चटानेसे भी बहुत वार श्रच्छा चमरकार देखा है। जब इमे घी और शहदमें चटाते हैं, तब "सितोपलादि लेह या चटनी" कहते हैं। "चक्रदत्त" में लिखा है—इस सितोपलादिको घी और शहदमें मिलाकर चटानेसे श्वास, खाँसी और चय नाश होते हैं तथा श्रव्हि, मन्दागिन, पसलीका ददं, हाथ-परोंकी जलन, कन्घोंकी जलन और ददं, ज्वा, जीमका कहापन, कफरोग, सिक्षे रोग और जपरका रक्तपित्त ये भी शाराम होते हैं। इस चूर्णंकी प्रायः सभी आचारयों ने भर-पेट प्रशंसा की है और परीलामें ऐसा ही प्रमाणित भी हुंचा है। हमारे दवाखाने यह सदा तैयार रहता है और हम इन रोगों में बहुधा पहले इसे ही रोगियोंको देते हैं।

# मुस्तादि चूर्ण।

नागरमोथा, श्रसगन्ध, श्रतीस, साँठकी जड़, श्रीपर्णी, पाठा, श्रतावरी, खिरेंटी श्रीर कुड़ाकी छाल—इनका चूर्ण दूधके साथ पीनेसे श्वास श्रीर उरःक्त रोग नाश होते हैं। परीक्तित है।

## वासावलेह।

श्रडूसा श्रीर कटेरीका रस शहद श्रीर पीपर मिलाकर, पीनेसे शीव्र ही दाक्ण श्वास श्राराम हो जाता है। परीचित है।

#### दूसरा वासावलेह।

श्रद्धेके श्राध सेर स्वरसमें श्रद्ध सोनामक्सी मिश्री श्रौर छोटी पीपर—ये तीनों चार चार तोले मिलाकर मन्दाग्निसे पकाश्रो। जव गाढ़ा हो जाय उतारले। श्रौर शीतल होनेपर उसमें चार तोले शहद मिलादो श्रौर श्रमृतवान या शीशीमें रखदो। इसमेंसे एक तोले रोज़् खानेसे खॉसी, कफ, च्रय श्रौर ववासीर रोग नष्ट हो जाते हैं। परीचित है।

# तालीसादि चूर्ण।

तालीस पत्र १ तोले, गोलिमर्च २ तोले, साँड ३ तोले, पीपर ४ तोले, वसलेचन ५ तोले, छोटी इलायचीके दाने ६ माशे, दालचीनी ६ माशे श्रीर मिश्री ३२ तोले—इन सबको पीस-क्रूटकर कपढ़-छान करलो श्रीर रखदो। इसकी मात्रा ३ से ६ माशे तक है। इसके अनुपान शहद, कचा दूघ, वासी पानी, मिश्रीकी चाश्रनी, श्रनारका शर्वत, वनफशाका शर्वत या चीनीका शर्वत है, यानी इनमेंसे किसी एक के साथ इस चूर्णको खानेसे श्वास, खॉसी, श्रवचि, संग्रहणी, पीलिया, तिझी, ज्वर, राजयदमा श्रीर छातीकी चेदना—ये सब श्राराम होते हैं। इस चूर्णसे पसीने श्राते हैं श्रीर हाड़ोंका ज्वर निकल जाता है। श्रनेक वार श्राजमायश की है। इसे चहुत कम फेल हैते देखा है। अगर इसके साथ-साथ "लाज्ञादि तैल" की मालिश भी की जाय, तब तो कहना ही क्या १ परीज्ञित है।

# लवंगादि चूल ।

लोंग, शुद्ध कपूर, छोटी इलायची, कल्मी-तज्ञ, नागकेशर, जाय-फल, ख़स, वैतरा-सोंठ, कालाज़ीरा, काली श्रगर, नीली भाँईका वंसलोचन, जटामासी, कमलगट्टेकी गिरी, छोटी पीपर, सफेद चन्दन, सुगन्धवाला श्रीर ककोल—इन सबको बराबर-वराबर लेकर, महीन पीसकर कपड़ेमें छान लो। फिर सब दवाश्रोंके वज़नसे श्राधी "मिश्री" पीसकर मिला दो श्रीर बर्तनमें मुँह बन्द करके रख दो। इसका नाम "लवंगादि चूर्णं" है। इसकी मात्राध रत्तीसे २ माशे तक है। यह चूर्णं राजाश्रोंके खाने योग्य है।

यह चूर्ण श्रग्नि श्रौर स्वाद वढ़ाता, दिलको ताकृत देता, शरीर पुष्टकरता, त्रिदोप नाश करता, वल वढ़ाता, छातीके दर्द श्रौर दिलकी घवराहटको दूर करता, गलेके दर्द श्रौर छालोंका नाश करता, खाँसी, जुकाम, 'यदमा', हिचकी, तमक-श्वास, श्रतिसार, उरः चत—कफके साथ मवाद श्रौर खून श्राने, प्रमेह, श्रद्दि, गोला श्रौर संग्रहणी श्रादिको नाश करता है। परीचित है।

नोट-कप्र ख्व सफेर श्रीर जल्दी उड़ने वाला लेना चाहिये श्रीर कमलगट्टे के भीतरकी हरी-हरी पत्ती निकाल देनी चाहिये, क्योंकि वह विपवत् होती हैं।

# जातीफलादि चूर्ण।

यह नुसख़ा हमने "विकित्सा-चन्द्रोदय" तीसरे भागके संग्रहणी प्रकरणमें लिखा है, वहाँ देखकर बना लेना चाहिये। इस चूर्णसे संग्र-हणी, श्वास, खॉसी, श्रव्हि, च्य श्रीर वात-कफ जनित जुकाम ये सब श्राराम होते हैं। बादी श्रीर कफका जुकाम नाश करने श्रीर उसे यहानेमें तोयह रामवाण है। इससे जिस तरह संग्रहणी श्राराम होती है, उसी तरह च्य भी नाश होता है। जिस रोगीको च्यमें जुकाम,

सग्रहणी, वॉसी, श्वास श्रादि उपद्रव होते है, उसके लिये बहुन ही उत्तम है। इसके लेवन करनेसे रोगीको नींद भी प्राती है श्रीर वह श्रपने दु सको भूल जाता है।

श्रमर चय-रोगीको इसे देना हो, तो इसे, शामके वक्त, श्रद्धमें मिलाकर चटाना छोर ऊपरसे निवाया-निवाया दूघ भिश्री भिलाकर पिलाना चाहिये। शामको इसके चटाने शोर सवेरे "लवगादि चूर्ण" विलानेसे श्रवण्य लाभ होगा। यह श्रपना काम करेगा शोर वह गाना हज़म करेगा, भूष लगायेगा, नींद लायेगा श्रीर दस्तको वाँचेगा।

नोट—श्रार एय-रोगीको पायाना साफ न होता हो 'प्या कफ्के माय खून श्राता हो या कफ्में पद्मू मारती हो, तो ''हाणारिष्ट' दिनमें कर्ष्ट यार चटाना चाहिये। जिन एयवाजोंको क्ष्मार्था मिष्मायत शर्मा हो, टनके जिये ''द्राक्तरिष्ट'' रामवाण है। हमने हा चूर्को और टागोके परिष्टमें बहुत रोगी श्राराम किये हैं।

#### द्राचारिष्ट ।

उत्तम वह वहे वीज निकाले हुण मुनके सवा संग लेकर, कर्लाहार देग या कट़ाहीमें ररकर, ऊपरले दम सेर पानी डालकर, मन्डी-मन्डी श्रागसे पकाश्रो। जब श्रहाई सेर पानी वाकी रह जाय, उतारकर शीतल कर लो श्रोर मल छान लो। पीछे उसमें सवा संर मिश्री भी मिलादो। इसके बाद टालचीनी २ तोले, छोटी इलायची के बीज २ नोले, नागकेशर २ तोले, तेजपात २ तोले, प्रायिष्ठम २ नोले श्रोर फूल-वियम् २ तोले, काली मिर्च १ तेल श्रोर छोटी पीपर १ नाले,—इन सबकी जाकुट करके उसी मुनकों के मिश्री-मिले जाहे में मिला दे। पीछे एक चीनी या कॉचके वरतनमें चन्दन, प्रगर श्रोर कपूरकी धूनी देकर, यह सारा मसाला भर है। उत्परसे ढकना चन्द करके कपट्-मिट्टीसे सन्धें चन्द कर दे।। इवा जाने के सोस न रहे, इसका ध्यान रस्तो। फिर इसे एक महीने तक पेसी जगहपर रख देा, जहाँ दिनमें धूप श्रौर रातका श्रोस लगे। जब महीना-भर हा जाय, मुँह खेालकर सबका मथा श्रौर छानकर बातलोमें भर देा श्रौर काग लगादेा। बस यही सुप्रसिद्ध "द्राचारिष्ट" है। ध्यान रखेा,यह कभी बिगड़ता नहीं।

इसकी मात्रा ६ माशेसे दे। तोले तक है। इसे अकेला ही या "लवंगादि चूर्ण" श्रीर "जातीफलादि चूर्ण" सवेरे शाम देकर, दे। पहरके
बारह वजे, सन्ध्याके ४ बजे श्रीर रातके। दस बजे चटाना चाहिये। इस
श्रकेलेसे भी उरः चत रोग नाश होता है। श्रगर कफके साथ हर बार
खून श्राता हो, तो इसे हर दे।-दे। घर्ग्टेपर देना चाहिये। मुखसे खून
श्रानेका यह फीरन ही श्राराम करता है। इसके सेवन करनेसे बवासीर
उदावर्च, गोला, पेटके रोग, क्रमिरोग, खूनके दे। ष, फीड़े-फुन्सी, नेत्ररोग, सरके रोग श्रीर गलेके रोग भी नाश हो जाते हैं। इससे श्रात्र
वृद्धि होती, भूखलगती, खाना हजम होता श्रीर दस्त साफ होता है।
श्रनेक चारका परीचित है।

# दूसरा द्राचारिष्ट।

वड़े वड़े विना वीजके मुनक्के सवा सेर लेकर, चौगुने जल यानी पाँच सेर पानीमें डालकर, क़लईदार वासनमें मन्दाग्निसे श्रौटाश्रो जव सवा सेर या चौथाई पानी वाक़ी रह जाय, उतारकर मल-छानले। फिर उसमें पाँच सेर श्रच्छा गुड़ मिलादे। श्रौर तज, इलायची, नाग-केशर, महॅदीके फूल, काली मिर्च, छोटी पीपर श्रौर वायविडग—दो-दे। तोले लेकर, महीनपीस छानकर उसीमें डालदे। श्रौर क़लईदार कड़ाही में उड़ेलकर फिर श्रौटाश्रो। श्रौटाते समय कलछीसे चलाना बन्द मत करो। श्रगर न चलाश्रोगे तो गुठलेसे हो जायँगे। जब श्रौट जाय, इसे श्रमृतवानों में भर दे। इसकी मात्रा १ से चार तोले तक है। बलावल देखकर मात्रा मुक्रैर करनी चाहिये। इसके सेवन करनेसे छातीका दर्द, छातीके भीतरका घाव, श्वास, खाँसी, यद्मा, श्रक्चि,

प्यास, दाह, गलेके रोग, मन्दाग्नि, तिल्ली श्रीर ज्वर श्रादि रोग नाश हो जाते हैं। श्रनेक वारका परीचित है। कभी फेल नहीं होता।

#### द्राचासव।

वड़े-वडे दाख सवासेर, मिश्री पाँच सेर, मड़वेरीकी जडकी छाल श्रवाई पाव, धायके फूल सवा पाव, विकनी छुपारी, लोंग, जावित्री, जायफल, तज,वड़ी इलायची, तेजपात, सोंठ, मिर्च, छेटी पीपर, नाग-केशर, मस्तगी, कसेक, श्रकरकराश्रीर मीठा क्ट्र-इनमेंसे हरेक श्राध श्राध पाव तथा साफ पानी सवा छत्तीस सेर—इन सबके। एक मिट्टी के घडेमें भरकर, अपरसे ढकना रखकर, कपट़ मिट्टीसे मुख धन्द-करदे।। फिर जमीनमें गहरा गड्डा खेादकर, उसीमें घडेके। एद्रह दिन वाद घडेके। कितालकर दवादे। श्रीर १४ दिन मत छेडे।। पद्रह दिन वाद घडेके। निकालकर, उसका मसाला भभकेमें डालकर, श्रक्तं खींचले।। इस श्रक्तेमें दे। तोले केशर श्रीर एक माशे कस्त्री मिलाकर, कांचके मांडमें भरकर एक दे। श्रीर तीन दिन तक मत छेड़ो। चोथे दिनसे इसे पी सकते हो। सवेरे ही छै तेले, दे। दरको १० तोले श्रीर रातके। १५ तोले तक पीना चाहिये। अपरसे भारी श्रीर दूध घीका भे।जन करना चाहिये।

इस श्रासव में पीने से खाँसी, श्वास श्रीर राजयदमा रोग नाश होते वीर्थ बढ़ता, दिल खुश श्रीर जरा जरा नशा श्राता है। इसके पीने वालेकी स्त्रियाँ दासी हो जाती है। भाग्यवानोंका ही यह श्रमृत मयस्सर होता है। यदमा वालेके लिए यह ईश्वरका श्राशीर्वाद है। कई दफाफा परीन्तित है।

### द्राचादि घृत।

विनाचीजके मुनक्केदो सेर श्रीर मुलेठीतीन पाव-दोनोंको खरल

में कुचलकर, रातके समय दस सेर पानीमें भिगो दो। सबेरे ही मन्दाग्निसे श्रीटाश्रो। जब चौथाई पानी रह जाय, उतारकर छानलो।

इसके बाद, विना वीजोंके मुनक्के चार तोले, मुलेठी छिली हुई चार तोले श्रौर छोटी पीपर श्राठ तोले, इन तीनोंको सिलपर पीस कर लुगदी बनालो।

इसके भी बाद गायका उत्तम घी दो सेर, तीनो दवाश्रोकी खुगदी श्रीर मुनका-मुलेठीका काढ़ा—इन सबको क़लईदार कड़ाही में चढ़ाकर, मन्दी-मन्दी श्रागसे पकाश्रो। उत्परसे थनदुहा गायका दूध श्राठ सेर भी थोड़ा-थोड़ा करके उसी कड़ाहीमें डालदो। जब दूध श्रीर काढ़ा जल जायं, तब चूल्हेसे उतारकर छान लो श्रीर किसी वासनमें रख दो।

इस घीको रोगीको पिलाते हैं, ढाल राटी श्रौर भातके साथ खिलाते हैं। श्रगर पिलाना हो, तो घी में तीन पाव मिश्री पीसकर मिला देनी चाहिये। जिन रोगियोंको घी दे सकते हैं, उन्हें यह दवाश्रोसे वना द्राचादि घृत खिलाना-पिलाना चाहिये। क्योंकि खाँसी चालोंको श्रगर मामूली घी खिलाया जाता है, तो खाँसी बढ़ जाती है। जिस चय-रोगीको खाँसी बहुत जोरसे होती है, उसे मामूली घी चुकसान करता है, पर बिना घी दिये रोगीके श्रन्दर खुशकी बढ़ जाती है। श्रतः ऐसे रोगियोंको यही घी पिलाना चाहिये। चय श्रौर खाँसी वालोंको यह घी श्रमृत है। यह खुशकी मिटाता, खाँसीको श्राराम करता श्रौर पृष्टि करता है।

### च्यवनप्राश अवलेह।

१ वेल, २ अरणी, ३ श्योनाककी छाल, ४गंभारी, ५ पाढ़ल, ६ शाल-पर्णी, ७ पृश्चिपर्णी, म मुगवन, ६ माषपर्णी, १० पीपर, ११ गोखरू, १२ चड़ी कटेरी, १३ छोटी कटेरी, १४काकड़ासिंगी, १५ मुई श्रामला, १६ दाख, १७ जीवन्ती, १८ पोहकरमूल, १६ श्रगर, २० गिलोय, २६ हरड़, २२ वृद्धि, २३ जीवक, २४ ऋपभक, २५ कचूर, २६ नागरमोया, २७ पुनर्ववा, २८ मेदा, २८ छोटी इलायची, ३० नील कमल, ३१ लालचन्टन, ३२ विदारीकन्ट, ३३ श्रड्सेकी जड़, ३४ काकेाली, ३५ काकजवा, श्रीर ३६ वरियारेकी छाल —

इन २६ दवाश्रोंको चार-चार तोले लो श्रीर उत्तम श्रामले पाँच सी नग लो। इन सवको ६४ सेर पानीम डालकर, कलईदार वासन में श्रीटाश्रो। जव १६ सेर पानी वाकी रहे, उतारकर काढ़ा छान लो।

इसके वाद, छाननेके कपड़ेमेंसे आमलोंको निकाल लो। फिर उनके वीज और तत्रे या रेशा निकालकर, उनको पहले २४ तोले घीमें भून लो। इसके वाद उन्हें फिर २४ तोले तेलमें भून लो और सिलपर पीसकर लुगदी वनालो।

श्रव श्रदाई सेर मिश्री, ऊपरका छुना हुश्रा कादा श्रीर पीसे हुए श्रामलोंकी लुगदी—इन सबको कलईटार वासनमें मन्द्राशिसे पकाश्रो। जब पकते-पकते श्रीर शोटते घोटते लेहके जैसा यानी चाटने लायक हो जाय, उतारकर नीचे रखे।

फिर तत्काल वंसलोचन १६ तोले, पीपर म तोले, टालचीनी २ तोले, तेजपात २ तोले, इलायची २ तोले और नागकेशर २ तोले— इन छुढोंको पीस-छानकर उसमें मिला टो। जय शीतल हो जाय उसमें २४ तोले शहद भी मिला दो श्रीर घीके चिकने वर्तनमें रखटो।

इसकी मात्रा ६ माशेसे दो तोले तक है। इसे खाकर ऊपरसे वकरीका दूघ पीना चाहिये। कमजोरको ६ माशे सवेरे श्रौर ६ माशे शामको चटाना चाहिये। कोई कोई इसपर गायका गरम दूघ पीने की भी राय देते हैं।

इसके सेवन करनेसे विशेषकर खॉसी और श्वास नाश होते हैं; इतसीण, वृढ़े और वालककी श्राग्न वृद्धि होती है, स्वरभग, छाती के रोग, हदयरोग, वातरक, प्यास, मूत्रदोष और वीर्य-दोष नाश होते हैं। इसके सेवन करनेसे ही महावृद्ध च्यवन ऋषि जवान, बलवान, श्रीर रूपवान हुए थे। यह कमज़ोर और घातुत्तीणवाले स्त्री पुरुषों के लिए श्रमृत-समान है। जो इसको बुढ़ापेकी लैन-डोरी श्राते ही सेवन करता है, वह जवान-पट्टा हो जाता है। इसकी रूपासे उसकी स्मरण-शक्ति, कान्ति, श्रारोग्यता, श्रायु और इन्द्रियोंकी सामर्थ्य बढ़ती, स्त्री-प्रसगमें श्रानन्द श्राता, शरीर सुन्दर होता और भूख वढ़ती है।

# वृहत् वासावलेह ।

श्रड्सेकी जड़की छाल १२॥ सेर लाकर ६४ सेर पानीमें डाल कर पकाश्रो, जब चौथाई या १६ सेर पानी बाक़ो रहे, उतार कर छान लो। फिर उसमें १२ सेर चीनी श्रौर त्रिकुटा, दालचीनी, तेज-पात, इलायची, कायफल, नागरमोथा, क्रूट, कमीला, सफेद जीरा, काला ज़ीरा, तेवड़ी, पीपरामूल, चन्य, क्रुटकी, हरड़, तालीसपत्र श्रौर धनिया—इनमेंसे हरेकका चार-चार तोले पिसा-छुना चूर्ण मिलाकर पकाश्रो श्रौर घोटो, जब श्रवलेहकी तरह गाढ़ा होनेपर श्रावे, उतार कर शीतल कर लो। जब शीतल हो जाय, उसमें एक सेर शहद मिला दो। इसकी मात्रा ६ माशे से १ तोले तक है। श्रवु-पान—गरम जल है। इसके सेवन करनेसे राजयहमा, स्वरमंग, खॉसी श्रौर श्रमिनन्ध श्रादि रोग नाश होते हैं।

#### वासावलेह।

श्रड्सेका स्वरस १ सेर, सफेद चीनी ६४ तोले, पीपर म तोले श्रीर घी ३२ तोले,—इन सबको एक कृलईदार बासनमें डाल कर, मन्दाग्निसे पकाश्रो। जब पकते-पकते श्रवलेहके समान हो जाय, उतार लो। जब खूब शीतल हो जाय, ३२ तोले शहद मिला कर किसी श्रमृतबानमें रख दो। इसके सेवन करनेसे राजयदमा, श्वास खाँसी, पसलीका दर्द, हृदयका शून, रक्तिपत्त और ज्वर ये रोग नाश होते हैं।

# कर्पूराद्य चूर्ण।

कपूर, दालचीनी, ककोल, जायफल, तेजपात श्रीर लीग प्रत्येक एक-एक तोले, वालछुड़ २ तोले, गोलमिर्च ३ तोले, पीपर ४ तोले, सोंठ ५ तोले श्रीर मिश्री २० तोल—सवको एकत्र पीसकर कपड़े में छान लो।

यह चूर्ण हृदयको हितकारी, रोचक, चय, गॉसी, स्वरभग, चीणता, श्वास, गोला, ववासीर, वमन श्रीर फगठके रोगोंको नाश करता है। इसको सब तरहके खाने पीनेके पदार्थोंमें मिलाकर रोगीको देना चाहिये। जो लोग दवाके नाममे चिढते हं, उनके लिए यह श्रच्छा है।

## पडंग यूप।

जौ ४ तोले, कुल्थी ४ तोले श्रीर वकरेका चिकना मास १६ तोले इन सवको श्रठगुने या १६२ तोले (२ संर डेढपाव) जलमें पकाश्रो। जब पकते-पकते चौथाई पानी रहजाय, चार तोले घी डालकर बद्यार दे दो। फिर इसमें १ तोले संघानोन, जरा मी हींग, थोड़ा-थोड़ा श्रनार श्रीर श्रामलोंका स्वरस, ६ रत्ती पानीके साथ पिसी हुई सोंठ श्रीर है ही रत्ती पानीके साथ पीसी हुई पीपर डाल दो। इसी मास-रसका नाम "पडगयूप" है। इस यूपके पीनेसे स्वय वालेके झुकाम या ग्रीनस श्रादि सभी विकार नए हो जाते हैं।

#### चन्दनादि तैल।

चन्दन, नख, मुलेठी, पद्माख, कमलकेशर, नेत्रवाला, कूट-छार-छरीला, मॅजीठ, इलायची, पत्रज, वेल, तगर, ककोल, यस, चीढ़, देवदार, कचूर, हल्दी, दारुहल्दी, सारिवा, कुटकी, लोंग, श्रगर, केशर, रेखुका, दालचीनी श्रौर जटामासी—इन सबको पहले हमाम-दस्तेमें कूट लो। फिर कुटे हुए चूर्णको सिलपर रख पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो।

पीपर वृत्तकी लाख सवा सेर लाकर, पाँच सेर पानीमें डालकर श्रौटाश्रो। जब चौथाई या सवा सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो।

श्रव एक क़लईदार कडाहीमें तीन सेर तिलीका तेल, श्रदाई सेर दहीका तोड़, सवा सेर लाखका छाना हुश्रा पानी श्रीर ऊपरकी लुगदी रखकर मन्दाशिसे पकाश्रो। श्राठ नौ घएटे बाद जब पानी श्रीर दहीका तोड़ जलकर तेल मात्र रह जाय, उतार लो श्रीर छान-कर बोतलमें भर दो।

इस तेलकी नित्य मालिश करानेसे ज्वर,यहमा, रक्तित्त, उन्माद, पागलपन, मृगी, कलेजेकी जलन, सिरका दर्द श्रीर धातुके विकार नाश होकर शरीरकी कान्ति सुन्दर होती है। जीर्णज्वर श्रीर यहमा पर कितनी ही बार श्राज़मायश की है। परीक्तित है।

नोट—जब काग उठने लगें तब घीको पका समको श्रीर जब काग उठकर वैठ जाय, कागोंका नाम न रहे, तब समको कि तेल पक गया। यह चन्द्रनादि तैल चय श्रीर जीर्ग्यज्वरपर खासकर फ़ायदेमन्द है। शरीर पुष्टि करने वाला चन्द्रनादि तैल हमने "स्वास्थ्यरचा" में लिखा है।

# लाचादि तैल।

इस तैलकी मालिशसे जीर्याज्वरी श्रौर चय-रोगीको बड़ा फ़ायदा होता है। प्रत्येक ग्रन्थमें इसकी तारीफ़ लिखी है श्रौर परीचामें भी ऐसा ही सावित हुश्रा है। इसके बनानेकी विधि "विकित्सा-चन्द्रो-दय" दूसरे भागके पृष्ठ ३६४ में लिखी है। यद्यपि उस विधिसे बनाया तेल बहुत गुण करता है, पर उसके तैयार करनेमें समय ज़ियादा लगता है, इसलिये एक ऐसी विधि लिखते हैं, जिससे १२ धर्में ही लाकादि तैल तैयार हो जाता है।

पीपलकी लाख एक सेर लाकर चार सेर पानीमें डालकर आटाश्रो। जब एक सेर या चौथाई पानी वाकी रहे, उतारकर छान लो। फिर उस छुने हुए पानीमें काली तिलीका तेल १ सेर श्रीर गायके दहीका तोड़ ४ सेर मिला दो।

इन सव कामोंसे पहले ही या लाखका चूल्हेपर रखकर, सौंफ, श्रसगन्ध, हल्दी, देवदारु, रेग्रुका, कुटकी, मरोड़फली, कूट, मुलेटी, नागरमोथा, लाल चन्दन, रास्ना, कमलगहेकी गरी श्रीर मंजीठ एक-एक तोले लाकर, सिलपर सवको पानीके साथ पीसकर लुगदी कर लो।

एक कलईदार कड़ाहीमें, लाखके छने पानी, तेल श्रीर दहीके तोड़ को डालकर, इस लुगदीको भी चीचमें रख दो श्रीर मन्दाग्निसे चारह घर्टे पकाश्रो। जब पानी श्रीर दहीका तोड़ ये दोनों जल जायें, केवल तंल रह जाय, उतारकर शीतल कर लो श्रीर छानकर घोतलों में भर दो।

इस तेलके लगाने या मालिश करानेसे जीर्णज्वर, विषमज्वर, विजारी, खुजली, शरीरकी वद्व और फोडे फुन्सी नाश हो जाते हैं। इससे सिरफे दर्दमें भी लाभ होता है। अगर गर्मिणी इसकी मालिश कगती है, तो उसका गर्भ पुष्ट होता और हाथ-पैरोंकी जलन मिटती है। यह तेल अपने काममें कभी फेल नहीं होता।

#### राजमृगाङ्क रस।

मारा हुन्ना पारा ३ भाग, सोनाभस्म १ भाग, ताम्वाभस्म १ भाग, युद्ध मैनसिल २ भाग, युद्ध गधक २ भाग स्त्रीर युद्ध हरताल २ भाग—इन सबको एकत्र महीन पीसकर, एक वड़ी पीली कौड़ीमें भर लो। फिर वकरीके दूधमें पीसे हुए सुहागेसे कौड़ीका मुँह बन्द

कर दो। इसके बाद उस कौड़ीको एक मिट्टीके वर्तनमें रखकर, उस वर्तनपर ढकना रखकर, उसका मुँह और दराज़ कपड़-मिट्टीसे वन्द कर दो और सुखा लो।

श्रव एक गज़ भर गहरा, गज़ भर चौड़ा श्रौर उतना ही लम्बा गढा खोदकर, उसमें जगली करहे भरकर, बीचमें उस मिट्टीके बासन को रख दो श्रौर श्रागलगा दो। जब श्राग शीतल हो जाय, उस बासन को निकालकर, उसकी मिट्टी दूर कर दो श्रौर रसको निकाल लो। इसका नाम "राज मृगाङ्क रस" है। इसमें से चार रसी रस, नित्य, १५ कालीमिर्च, दस पीपर, ६ माशे शहद श्रौर १० माशे घीके साथ खाने से वायु श्रौर कफ-सम्बन्धी स्य रोग तत्काल नाश हो जाता है।

#### श्रमृतेश्वर रस ।

पाराभस्म, गिलोयका सत्त श्रौर लोह भस्म — इनको एकत्र मिला कर रख लो। इसीका नाम "श्रमृतेश्वर रस" है। इसमें से २ से ६ रत्तो तक रस ना-बराबर घी श्रौर शहदमें मिलाकर नित्य चाटनेसे राजयदमा शान्त हो जाता है। यह योग "रसेन्द्रचिन्तामणि" का है।

# कुमुदेश्वर रस ।

सोनाभस्म १ भाग, शुद्ध पारा १ भाग, मोती २ भाग, भुना सुहागा १ भाग श्रीर गंधक १ भाग—इनको काँजीमें खरल करके, गोला बना लो। गोलेपर कपड़ा श्रीर मिट्टी व्हेसकर उसे सुखा लो। फिर एक हाँडीमें नमक भरकर, बीचमें उस गोलेको रख दो। इसके बाद हाँडीपर पारी रखकर, उसकी सन्ध श्रीर मुँह बन्द करके, उसे चूल्हेपर चढा दो श्रीर दिन-भर नीचेसे श्राग लगाश्रो। जब दिन भर या १२ घएटे श्राग लग ले, उसे उतारकर शीतल कर लो। शीतल होनेपर, उसमें सिद्ध हुए रसको निकाल लो। इसीका नाम "कुमु॰ देश्वर रस" है।

इसकी मात्रा एक रत्तीकी है, श्रतुपान घी श्रौर कालीमिर्च है। एक मात्रा खाकर, ऊपरसे कालीमिर्च-मिला घी पीना चाहिये। इसके सेवन करनेसे श्रत्यन्त खानेवाला, प्रमेही, श्रितसार रोगी, नित्य प्रति चीण होनेवाला रोगी श्रौर जिसके नेत्र सफेद हो गये हों ऐसा मतुष्य, खॉसी श्रौर चय रोगवाला रोगी निश्चय ही श्राराम होते हैं।

#### मृगाङ्क रस।

शुद्ध पारा १ तोले, सोनाभस्म २ तोले श्रीर सुहागेकी खील २ माशे—इन सबको कॉजीमें पीसकर श्रीर गोला बना कर सुखा लो। फिर उसे मूपमें रख कर बन्द कर दो। इसके बाद, एक हॉडीमें नमक भर कर, उसके बीचमें दवाश्रोंके गोले वाली मूप रख कर, हॉडीपर ढकना देकर, हॉडीकी सन्घें श्रीर मुख बन्द कर दो। फिर श्रागपर चढ़ाकर ४ पहर तक पकाश्रो। पीछे उतार कर शीतल कर लो। इस की मात्रा २ से ४ रत्ती तक है। एक मात्रा रसको शहदमें मिलाकर, उसमें १० कालीमिर्च या १० पीपर पीस कर मिला दो श्रीर चाटो। इस रससे राजयदमा श्रीर उसके उपद्रव नाश होते हैं।

#### महामृगाङ्क रस ।

सोना भस्म १ माग, पाराभस्म २ भाग, मोती-भस्म ३ माग, शुद्ध गघक ४ माग, सोनामक्खीकी भस्म ४ भाग, मृगा भस्म ७ भाग श्रीर सुद्दागेकी खील ४ भाग, इन स्वको शर्वती नीवूके रसमें ३ दिन तक खरल करो श्रीर गोला वना कर तेज धूपमें सुद्धा लो। सुद्धनेपर उस गोलेको मूपमें रख कर बन्द करो। फिर एक हॉडीमें नमक भर कर, इसके वीचमें मूपको रख कर, हॉडीका मुद्ध श्रच्छी तरह षन्द कर दो और हाँडीको चूल्हेपर चढ़ा १२ घएटों तक बराबर आग लगने दो। इसके बाद उतारकर शीतल कर लो। इसकी मात्रा २ रत्ती की है। अनुपान गोल मिर्च और घी अथवा पीपलोंका चूर्ण और घी। इसके सेवन करनेसे राजयत्मा, ज्वर, अक्वि, वमन, स्वर-भग और खाँसी प्रभृति रोग आराम होते हैं।

यदमा, तपेदिक या जीर्णज्वर पर स्वर्णमालती वसन्त सर्वोत्तम दवा है। उसकी विधि हमने दूसरे भागमें लिखी है, पर यहाँ फिर लिखते हैं—

| सुवर्ण भस्म          | १ तोले |    |
|----------------------|--------|----|
| मोती गुलाबजलमें घुटे | २      | 77 |
| शिंगरफ शुद्ध रूमी    | ३      | 53 |
| काली मिर्च धुली-छनी  | ક      | ,, |
| जस्ता भस्म           | 5      | 33 |

पहले सोनेकी भस्म और शिंगरफको खरलमें डालकर ६ घएटों तक घोटो। फिर इसमें मोतीकी ख़ाक, मिर्च और जस्ता-भस्म भी मिला दो और तीन घएटे खरल करो। इसके भी बाद, इसमें गायका लूनी घी इतना डालो कि मसाला खूब चिकना हो जावे। अन्दाज़न ६ तोले घी काफी होगा। घी मिलाकर, इसमें कागजी नीवुओंका रस डालते जाओ और खरल करते रहो, जब तक घी की चिकनाई कृतई न चली जावे, बराबर खरल करते रहो। चाहे जितने दिन खरल करनी पड़े। बिना चिकनाई गये, मालती बसन्त कामका न होगा। कोई-कोई इसे ४८ दिन या सात हफ़्ते तक खरल करनेकी राय देते हैं। कहते हैं, ७ इक्ते घोटनेसे यह रस बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर इस पर खूब परिश्रम किया जावे तो बेशक हुक्मी दवा बने।

नोट-श्वगर सोनाभसा न हो तो सोने के वर्क मिला सकते हो, पर सोनेके बर्क जाँच कर ख़रीदना। श्वाजकत उनमें कपट-व्यवहार होने लग गया है। श्वगर सुवर्णभस्मकी जगह सोनेके वर्क मिलाश्री तो सोनेके वर्क श्रीर शिंगरफ या हिंगुलको तद तक घोटना जब तक कि धर्म की धमक न चली जावे। धमन्तमालतीम गृद्ध स्रती व्यक्तिया-मन्म दाली जाती हैं, पर वह धानकल टीक नहीं मिलती, इनलिए जस्ताभम्म मिलाई जाती हैं घीर करीब करीब टर्मांके धरावर काम टेनी हैं।

सेवन-विधि—इसकी मात्रा कम-से-कम १ रत्ती की है। सबेरे-शाम खानी चाहिये।

> सितोपतादि चूर्ण १ माशे शहर श्रसली ६ माशे मानतो वसन्त १ ग्ली

नीनोंको मिलाकर चाटनेसे जीर्ण्ड्यर, नपेटिक, चय थाइनिस, तपेकोन, कमजोरी, चयकी नॉसी, साधारण गॉसी, श्रितिमार या सत्रहणीके साथ रहने वाला ज्यर, श्रीरनोका प्रमृतज्यर श्राटि इसके सेवनसे निस्सन्देह जाने रहने हैं। किसी रोगके श्रागम हो जाने पर जो कमजोरी रह जाती है, वह भी इससे चली जानी श्रीर नाकत श्राती हैं।

#### अथवा

गिलोयका सत्त २ माने छोटी पीपरॉक्त चूर्ण २ रत्ती छोटी इलायचीका चूर्ण २ रत्ती यसन्त मालती १ रत्ती शहर ४ माशे

इन सत्रको मिलाकर चाटनेसे जीर्णन्वर श्रीर स्वयन्वरमें 'निश्चय ही लाम होता है।

#### अथदा

वसन्त मालती १ रत्ती छोटी पीपरका चृर्ण २ रत्ती शहद

३ माशे

इस तरह चारनेसे भी पुराना ज्वर चला जाता है।

नोट— छोटं पीपरोंको २४ घण्टेतक गायके दूधमें भिगोकर श्रीर पीछे निकता कर, छायामें सुखा जेना चाहिये। ऐदी पीपर सितोपजादि चूर्णमें डाजनी चाहिएँ श्रीर ऐसी ही माजती वसन्तके साथ खानी चाहिएँ।

#### अथवा

मक्खन २ तोलेमिश्री १ तोलेमालती वसन्त १ रत्ती

मिलाकर खानेसे वल वीर्य बढ़ता श्रीर स्खी खाँसी श्राराम हो जाती है।

# एक और बढ़िया वसन्त मालती।

२ तोले जस्ता-भस्म काली मिर्च (साफ) २ तोले १ तोले म्मोनेके वर्क १ तोले श्रवीध मोती ४ तोले श्रद्ध शिंगरफ २ तोले छोटी पीपरका चूर्ण शुद्ध खपरिया ४ तोले २ तेाले गिलोयका सत्त १ ते।ले श्रमुक भस्म (निश्चन्द्र) श्राधे तेाले कस्तूरी श्राधे तेले श्र∓बर

#### बनानेकी विधि।

(१) काली मिर्च, पीपर, गिलोयका सत्त—इनके। पीसकर कपड़ेमें छान अलग-अलग रख दो।

- (२) मोतियोंको खरलमें पीसकर, एक दिन, श्रक़े वेदमुश्क डाल-डालकर खरल करो श्रीर श्रलग रख दे।।
- (३) शुद्ध शिंगरफ श्रीर मातियोंका खरलमें डाल घाटा श्रीर काली मिर्च, पीपरका चूर्ण, खपरिया भस्म, गिलायका सत्त, श्रभ्रक भस्म—ये सव मिलाकर ३ घएटे घाटा। श्रन्तमें सानेके वर्क भी श्रलग पीसकर मिलादा श्रीर खूब खरल करा। जब तक सानेके वर्क की चमक न चली जावे, खरल करते रहा।
- (४) जब सब दवाएँ मिल जावें, तब इसमें १० तोले गायका मक्खन मिला दो श्रीर खरल करें।
- (५) जब मक्खनमें सब चीजें मिल जावें, तब कागजी नीवुश्रों का रस डाल-डालकर खूब खरल करो, जब तक विकनाई कृतई न चली जावे खरल करते रहो, उकताश्रो मत। चिकनाई चली जाने से ही दवा श्रच्छी बनेगी।
- (६) जव चिकनाई न रहे, उसमें कस्तूरी श्रौर श्रम्यर भी मिला दे। श्रौर घेाटकर एक-एक रत्तीकी गेालियाँ बनाकर छायामें सुखा लो। बस, श्रमृत—सचा श्रमृत वन गया।

नोट—छोटी पीपर पीस-छानकर वस चूर्णमें नागरपानींके रसकी २१ भाव-नार्ये देकर सुखा लो श्रीर शीशीमें रख लो ।

#### सेवन विधि।

श्रड्सेके नौ पत्तोंका रस, जरा-सा शहद, एक माशे ऊपरकी भावना दी हुई पीपरोंका चूर्ण श्रौर १ रत्ती मालती वसन्त—सबकेा मिलाकर चटनी बनालो। सवेरे-शाम इस चटनीका चटाना चाहिये।

इसके श्रलावः दिनके २ वजे, च्यवनप्राश २ तोले ताजा गायके दूधमें सेवन कराना चाहिए श्रीर रातका, सोनेसे पहले, २ रत्ती सोना मस्म, ६ माशे वितोपलादि चूर्णमें मिलाकर सेवन कराना चाहिये।

इस तरह २ महीने बसन्तमालती—यह ख़ास तौरसे बनाई हुई वसन्तमालती—सेवन करानेसे कैसा भी च्रय-ज्वर क्यों न हो, श्रवश्य लाभ होगा। इतना ही नहीं, रोग श्राराम होकर, एक बार फिर नई जवानी श्राजावेगी।

(२५) कुमुदेश्वर रस भी च्चय रोगमें बड़ा काम करता है। उसके सेवनसे वह रोगी, जिसकी आँखें सफेद हो गई हैं और जो नित्यप्रति चीण होता है, आराम हो जाता है। हमने कुमुदेश्वर रसकी एक विधि पहले लिखी है, यहाँ हम एक और कुमुदेश्वर रस लिखते हैं, जो बहुत ही जल्दी तैयार होता और चयको मार अगाता है। ग्रीवोंके लिए अच्छी चीज़ है:—

शुद्ध पारा

शुद्ध गघक

श्रभ्रक भस्म हज़ार पुटी

श्रद्ध शिगरफ

शुद्ध मैनशिल

लोहभस्म

इन सबको समान-समान लेकर, खरलमें डाल, २ घएटे तक खरल करो। फिर इसमें शतावरके स्वरसकी २१ भावनाएँ देकर सुखा लो। वस, कुमुदेश्वर रस तैयार है।

नोट--लोहभस्म वह लेना, जो मैनशिल द्वारा फूँकी गई हो और ४० आँच की हो, श्रगर ताज़ शतावर न मिले तो शतावरका काढ़ा बना कर भावना देना।

#### सेवन-विधि।

कुमुदेश्वर रस ३ रत्ती

.मिश्री २ मारो

कालीमिर्चका चूर्ण ५ नगका

शहद ४ माशे

इस तरह मिलाकर सवेरे-शाम श्रीर दोपहरका चटायो।

द्यगर रोगीका चय या श्रीर ज्वरके कारण दाह—जलन हा ते। इस रसमें १ मारो वचलाचन श्रीर १।२ रसी छोटी (लायचीका चूर्ण मिला कर देना चाहिए। दा मात्रामें ही जलन दूर हा जायेगी।

श्रगर रेगिका पेशाव पीला श्राता हो, श्रांर उसमें जलन होती हो, तो रेगिका चन्दनादि श्रकं ६ तोला श्रीर शर्वत वनफशा ४ तोले मिलाकर दिनमें ३ वार पिलाना चाहिए। यह श्रकं पेशायकी जलन श्रीर पीलेपनका देा चार मात्रामें ही नाश कर देना है। इस श्रक्तंका कुमुदेश्वर रस सेवन कराते हुए, उसकं साथ साथ, दुनरे टाइमपर देते हैं। यह श्रकं ज्यर नाश करनेमें भी श्रपूर्व चमत्कार दिगाता है।

# चन्द्नादि श्रक्ष ।

सफेट चन्द्रन, लालचन्द्रन, रासकी जड़, प्रशाप, नागरमाथा, ताजा गिलोय, शाहतरा, नीमकी छाल, गुलायक फूल, फूल नीलोफर, त्रिफला, दारुहट्दी, फासनी, कोंचक योजाकी गरी, सोंफ, नत्रयाला, घनिया, तुलसीके यीज, धमासा, मुएडी, मुलहटी, छोटी इलायची, पोस्तके डोडे, बहेडेकी जड़, गन्नेकी जड़, जवामेकी जड़, कासनीकी जड़ श्रीर गावजुवा—ये सब एक एक ताले, पेटेका रस १ संर, लम्बी लौकीका रस १ संर, काहू १ छटाँक श्रीर जलफा १ छटाँक।

इनमेंसे पेठे और लौकीके रस अलग रस हो और शेप द्वाओं को जैक्किट करलो। वादमें, एक चीनीके टीनपाटमें पेठे और लीकी का रस डाल, उसमें द्वाओंका चूर्ण डाल कर शामके। भिगोदो, सबेरे उसमें १०।१२ सेर जल डाल हो।

भमके के मुँहमें १ माशे केशर, १ माशे कस्तूरी, १ माशे श्रम्यर शीर ३ माशे कप्रकी पेटली वना लटका दो । फिर श्रर्ककी विधिसे श्रर्क सींचलो, पर श्राग मन्दी रखना। इस वातल या ७॥ सेर श्रक् धींच. सकते हो। श्रगर इसे श्रौर भी बढ़िया बनाना हो, तो इस श्रक्तें बकरीका दूध मिला-मिलाकर, दो बार फिर श्रक्तें खींच लेना चाहिये।

नोट—ये तीनों नुमक्ते प॰ देवदस्त शर्मा—वैद्यशास्त्री, शङ्करगढ़ ज़िला-गुरुदासपुरके हैं; श्रत. हम शास्त्रोजीके कृतज्ञ हैं। हमने ये परोपकारार्थ ितये हैं, श्राशा है, श्राप समा करेंगे । ''परोपकाराय सता विभूतय ।''

(२६) चय रोग नाशक एक श्रीर उत्तम श्रीषधि लिखते हैं-

इलायची, तेजपात, पीपर, दालचीनी, जेठी-मधु, चिरायता, पित्त--पापड़ा, खैरकी छाल, जवासा, पुनर्नवा, गोरखमुण्डी, नागकेशर, बवूलकी छाल श्रीर श्रड्सा—इन सबको एक-एक छटाँक लेकर जौकुट करो श्रीर सबका ६४ भाग—छुण्पन सेर पानी डालकर, कृलईदार कड़ाहीमें काढ़ा पकाश्रो। जब चौथाई यानी १४ सेर पानी रह जावे, उतारकर, उसमें १ सेर शहद मिलाकर, चीनीके पुख्ता भॉड़में भर दो। उसका मुँह बन्द करके, सन्धोंपर कपरौटी कर दो श्रीर जमीनमें गढ़ा खोदकर एक महीना गाड़े रखो।

एक महीने बाद निकालकर छान लो। श्रगर इसे बहुत दिन टिकाऊ बनाना हो, तो इसमें हर दो सेर पीछे सवा तोले रैक्टीफाईड स्पिरिट मिला दो।

इसकी मात्रा तीन माशेकी होगी। हर मात्रा २ तोले जलमें मिलाकर, रोगीको, रोगकी हर श्रवस्थामें, दे सकते हैं। यह बहुत उत्तम योग है। यह पेटेन्ट दवाके तौरपर वेचा जा सकेगा, क्योंकि यह विगड़ेगा नहीं।

- (२७) हमने पीछे इसी भागमें "द्रान्तासव" का एक जुसख़ा श्रपना सदाका श्राज़मूदा लिखा है। यहाँ एक श्रीर जुसख़ा लिखते हैं। यह भी उत्तम हैं:—
- (१) ढाई सेर बीज निकाले मुनके लेकर कुचल लो और साढ़े-पश्चीस सेर जलमें डाल, क़लईदार कड़ाहीमें काढ़ा पकालो। जबः

चौथाई जल रहे उतार लो। उस काढ़ेको एक मज़तृत मिट्टी या -चीनीके वर्तनमें भर टो।

फिर उसमें १० सेर एक सालका पुराना गुड़ डाल दो। ६४ तोले धायके फुल क्रूटकर डाल दो। श्रीर, वायिष्ठग, पीवर, डालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर श्रीर काली मिर्च हरेक चार-चार तोले भी डाल दो। इसके वाट, उसका मुँह वन्टकर सन्धों पर कपराटी करके, जमीनमें १ महीने तक गाड़ रखो।

एक महीने वाद, छानकर काममें लाश्रो। यह उत्तम "ट्राचासवण है। श्रगर इसे श्रीर विदया करना हो, तो इसका भभके द्वारा श्रक्, खींच ले। श्रगर इसे कम मात्रामें जियादा गुणकारी श्रीर वहुत दिन तक न विगड़ने वाला बनाना चाहो, तो इसमें हर सी नोलेमें एक तोले रैक्टीफाइड स्पिरिट मिला देना।

#### सेवन-विधि।

श्रगर स्पिरिट न मिलावें तो इसकी मात्रा श्राघा तोलेसें ? तोले तक हो सकती है, पर स्पिरिट मिलानेपर इसकी मात्रा १॥ मार्ग से ३ माशे तक है। इसे शीनल जलमें मिलाकर पीना चाहिये।

(२५) हमने उघर सितोपलाटि चूर्ण, तालीमाटि चूर्ण और लवंगादि चूर्ण लिखे हैं। वहाँ हमने उनके वनानेकी विधि और गुरा लिखे हैं, पर यह नहीं लिखा कि रोगकी किम-किस अवस्थामें -कौन-सा चूर्ण देना चाहिये, अतः यहाँ लिखते हैं —

# सितोपलादि चूर्ण।

श्रगर त्तय या जीर्णञ्चर रोनीको टाॉसी, श्वास, हाथ-पैरोंके तलवोंमें जलन या सारे शरीरमें जलन हो श्रथवा श्रक्वि, मन्दान्ति, पसलीका दर्व, कन्घोंकी जलन, कन्घोंका दर्व, जीमका कडापन, सिरमें रोग श्रादि हों तो सितोपलादि चूर्ण १॥ माग्रेसे ३ माग्रे तक शहद

४ माशे

मक्खन

१० माशे

में मिलाकर सवेरे-शाम चटाश्रो।

#### श्रथवा

मक्खन

२ तोले

मिश्री

१ तोले

के साथ एक एक मात्रा चटात्रो।

श्रगर चय या जीर्ण्डवर वालेको पतले द्स्त लगते हो तो शर्वत श्रनार

या

#### श्रर्वत बनफशा

में सितोपलादि चूर्णकी मात्रा चटाश्रो। दस्तोंको लाभ होगा। श्रगर जल्दी ही फ़ायदा पहुँचाना हो, तो इसमें स्वर्णमालती चसन्त भी एक-एक रत्ती मिला दो। जैसा पीछे लिख श्राये हैं।

# लवङ्गादि चूर्ण ।

श्रगर रोगीको भूख न लगती हो, छातीमें दर्द रहता हो, श्वास की शिकायत हो, खाँसी हो, भोजनपर रुचि न हो, शरीर कमज़ोर हो, हिचकियाँ श्राती हों, पतले दस्त लगते हों, दस्तमें लसदार पदार्थ श्राता हो, पेटमें रोग हो, पेशावकी राहसे पेशाबमें वीर्य प्रभृति चातुएँ जाती हों, तो श्राप उसे "लवंगादि चूर्ण" ४ रत्तीसे १॥ या दो माशे तक शहदमें मिलाकर दो।

श्रगर त्त्य-रोगीको पतले दस्त लगते हों, कफके साथ मवाद श्रीर खून जाता हो, दिल घबराता हो, मुँहमें छाले हों श्रीर संप्रहणी हो, शरीर एक दम कमज़ोर हो गया हो तब इसे ज़रूर देना चाहिये। श्रगर रोगीका खाँसी जोरसे श्राती हो, ज्वर उतरता न हो, पसीने श्राते न हों, तिल्जी, पीलिया, श्रतिसार, सम्रहणी श्रीर छातीमें दर्द वगैरः लक्तण हों तव श्राप

# तालीसादि चूर्ण ।

तीनसे ६ माशे तक, नीचेके श्रनुपानोके साथ, समक-वूककर दीजियेः—

- (१) शर्वत स्रनार, (२) शर्वत वनफशा,
- (३) मिश्रीकी चाशनी, (४) मिश्रीका शर्वत,
- (प्) कचा दृघ, (६) वासी जल,
- (७) शहद ।

# कर्प्रादि चूर्ण ।

श्रगर रोगीको स्वरभग, सूपी श्रोकारी, पॉसी, श्वास, गीला, ववासीर, दाह, कठमें छाले या कोई श्रोर तकलीफ हो, तव "कर्पू-रादि चूर्ण" २ से ३ माशे तक, नीचेके श्रनुपानोंके रााथ, जरूरत होनेसे, रोगके उपद्रव रोकनेको देना चाहिये. यानी मुर्य दवाश्रोंके वीचमें, उपद्रव शान्तकरनेको, किसी मुनासिव वक्तपर, दे सकते हो।

श्रनुपानः--

- (१) त्रके गुलाय, (२) शहद,
- (३) जल, (४) केलंके एंभका जल।

# श्ररवगन्धादि चूर्णे।

प्रगर उरः चतके कारण कोरामें दर्द हो, पेटमें शूल चलते हों, मन्दान्नि, चीणता आदि लच्चण चय-रोगीमें हो, तो आप "अश्वग-न्धादि चूर्ण" २ से ३ माशे तक, नीचे लिखे अनुपानोके साथ, सवेरे-शाम दीजिये।

- (१) शहद या गरम जलके साय-वातज च्यमें।
- (२) वकरीके घीके साथ-पित्तज त्त्यमें।
- (३) मधुके साथ-कफज ज्ञयमें।

- (४) मक्खनके साथ-धातु-च्य में।
- (५) गायके दूधके साथ—मूच्छी शौर पित्तज विकारों में। इसके वनानेकी विधि हमने पहले नहीं लिखी थी, इसलिए यहाँ लिखते हैं:—

| श्रसगन्ध—    | •   |     | ४० ह | तोले |
|--------------|-----|-----|------|------|
| सोंठ—        |     | ••  | २०   | "    |
| पीपर—        |     |     | १०   | 73   |
| मिश्री—      | ••• | ••• | ¥.   | ,,   |
| दालचीनी      | ••  | ••• | 8    | 33   |
| तेजपात—      |     | •   | १    | 31   |
| नागकेशर—     |     | •   | 8    | 53   |
| इलायची       |     |     | १    | 31   |
| लौंग         | ••• | •   | 8    | "    |
| भरंगीकी जङ्— | •   | •   | १    | 37   |
| तालीस पत्र—  | ••  |     | १    | ,,   |
| कचूर—        |     | ••  | १    | "    |
| सफेद ज़ीरा—  | •   |     | १    | "    |
| कायफल        | ••• |     | १    | 33   |
| कवाबचीनी—    |     |     | १    | "    |
| नागरमोथा—    |     | •   | १    | 33   |
| रास्ना—      |     |     | १    | ,,   |
| कुरकी—       | •   | •   | १    | "    |
| जीवन्ती—     | ••• | ••  | १    | "    |
| मीठा कूट—    | ••• | ••• | १    | "    |

सबको अलग-श्रलग कूट-छानकर, पीछे तोल-तोलकर मिला दो। यही "श्रश्वगन्धादि चूर्ण" है।

च्य-ज्वर या जीर्णक्वरको नाश करनेमं "जयमंगल रस" एक ही है। उससे सव तरहके जीर्णक्वर, घातुगत ज्वर, विपमन्वर, श्रादि श्राठों क्वर नाश हो जाते हैं। च्यमें भी वह ख्य काम करता है, इसीसे यहाँ लिखते हैं:—

| हिंगुलोत्थ पारा    | ४ माशे |
|--------------------|--------|
| शुद्ध गधक          | ४ माशे |
| गुद्ध सुहागा       | ४ मारो |
| ताम्वा भस्म        | ४ माशे |
| वग भस्म            | ४ माशे |
| सोनामक्खी-भस्म     | ४ मारो |
| सैंघा नोन          | ४ माशे |
| काली मिर्चका चूर्ण | ४ माशे |
| सोना भस्म          | ४ मारो |
| कान्तलोद्द-भस्म    | ४ माशे |
| चॉदी-मस्म          | ४ मारो |
|                    |        |

इन सबको एकत्र मिलाकर, एक दिन "धत्रेके रस" में खरल करो। दूसरे दिन "द्वारसिंगारके रस" में खरल करो। तीसरे दिन "द्यामूलके काढ़े" के साथ खरल करो श्रीर चौथे दिन "चिरायतेके काढ़े" के साथ खरल करो श्रीर रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ वना लो।

सफेद जीरेका चूर्ण श्रीर शहदमें एक रत्ती यह रस मिलाकर चारनेसे समस्त ज्वरोंको नाश करता है। यह जीर्णज्वर या स्वयज्वर की प्रधान श्रीपधि है।



#### (१) एलादि गुटिका।

छोटी इलायचीके बीज, तेजपात, दालचीनी, मुनका और पीपर दो-दो तोले तथा मिश्री, मुलेठी, खजूर और दाख—चार-चार तोले लेकर, सवको महीन पीस-छानकर, खरलमें डालकर और ऊपरसे शहद दे-देकर घोटो। जब घुट जाय, एक एक तोलेकी गोलियाँ बना लो। इन में से, अपने बलाबल अनुसार, एक या आधी गोली नित्य खानेसे खाँसी, श्वास, जबर, हिचकी, वमन, मूर्च्छा, नशासा बना रहना, मौर आना, खून थूकना, प्यास, पसलीका दर्द, अहचि, तिल्ली, आमवात, स्वर-मंग, चय और राजरोग आराम हो जाते हैं। ये गोलियाँ वीर्य बढ़ाने-वाली और रक्तित्त नाश करनेवाली हैं। परीचित हैं। उरःचतवाले इन्हे ज़रूर सेवन करें।

नोट—हम इन गोलियोंको छै-छै माशेकी बनाते हैं श्रीर टर.चनवालेको दोनों समय खिलाकर, उत्परसे बक्तीका ताजा दूध मिश्रो-मिला पिलाते हैं।

# (२) दूसरी एलादि गुटिका।

इलायचीके बीज ६ माशे, तेजपात ६ माशे, दालचीनी ६ माशे, पीपर २ तोले, मिश्री ४ तोले, मुलेठी ४ तोले, खजूर या छुद्दारे ४ तोले श्रीर दाख ४ तोले,—इन सबको मद्दीन पीस-छानकर, शहद मिलाकर, एक एक तो तेकी गोलियाँ बनालो । इनमें से एक गोली नित्य खानेसे

पहली एलादि गुटिकामें लिये हुए सब रोग नाण होते हैं। यह बटी उरः चतपर प्रधान है। कामी पुरुषोंके लिए परम हिनकारी है।

नोट—राजयदमाको हिकमतमें नपेटिक या दिक वहते हैं श्रीर टर: 'जतरो सिल कहते हैं। इनमें बहुन थए। फर्क हैं। दर इतमें एटयके भीतर करम हो जाता है, जिममे स्वयारके साथ यून या मजाट श्राता है, उदर चढ़ा रहता है, खाँसी श्राती रहती है श्रीर रोगीको ऐपा मालूम होता है, मानों कोई टसकी छातीको चीरे डालता है।

# (३) वलादि चुर्थ।

चिरेंटी, श्रसगन्थ कुम्भेरके फल, शतावर श्रोर पुनर्नवा—इनको दूधमें पीसकर नित्य पीनेमें उर ज्ञन-शोप नाश हो जाता है।

### (४) द्राचादि घृत।

वड़ी वडी काली टाख ६४ तोले छीर मुलहटी ३० तोले,—इनको साफ पानीम पकाछो। जब पकते-पक्रते चौथाई पानी रह जाय, उसमें मुलहटीका चूर्ण ४ तोले, पिमी हुई टाग ४ तोले, पीपरोक्ता चूर्ण ५ तोले छीर घी ६४ तोले—डाल टो छीर चुर्ल्हेपर चढाकर मन्टाग्नि से पकाछो। उपरसे चौगुना गायका दृध डालते जाछो। जब दृध छीर पानी जलकर घी मात्र रह जाय, उतारकर द्रान लो। फिर शीतल होनेपर, इसमें ३२ तोले मफेट चीनी भिला हो। यही 'ट्राचादि घृत" है। इस घीके पीनेसे उर चत रोग निश्चय हो नाश हो जाता है। इससे ज्वर, श्वास, प्रदर-रोग, हलीमक रोग छीर रक्तिय भी नाश हो जाते है।

नोट-इम यच्मा-चिक्तिमाम भी "द्वाचादि घृन" निम प्राये है। दोनों प्रक ही हैं। सिर्फ वनानेके हँगमें फर्क है। यह शास्त्रोक्त विधि है। वह हमारी अपनी परीचित विधि है।

# उरः वतपर ग़रीबी नुसख़े।

- (५) घानकी खील ६ मारो लेकर, गायके आघपाव कचे दूध श्रीर ६ मारो शहदमें मिलाकर पीश्रो और दो घएटे वाद फिर गाय का कचा दूध एक पाव मिश्री मिलाकर पीश्रो। इस नुसख़ें दे उरा-चत या सिल रोगमें लाभ होता है। परीचित है।
- (६) पोस्तेक दाने ३ तोले और ईसवगोल १ तोले,—दोनोंको मिलाकर, श्राध सेर पानीमें, काढ़ा बनाश्रो। जब पाव-भर काढ़ा रह जाय, छान लो और क़लईदार बर्तनमें डाल दो। ऊपरसे मिश्री श्राध सेर, ख़सख़स ६ माशे और बबूलका गोंद ६ माशे पीसकर मिला दो। शेपमें, इसे श्रागपर थोड़ी देर पकाश्रो और उतारकर बोतलमें भर कर काग लगा दो। इसमेंसे एक तोले-भर दवा नित्य खानेसे उरःचत या सिलका रोग श्रवश्य नाश हो जाता है। परीचित है।
  - (७) ६।७ माशे मुल्तानी मिट्टी, महीन पीसकर, सवेरे ही, पानी के साथ, कुछ दिन खानेसे उरः चत या सिल रोग जाता रहता है। परीचित है।
  - ( म् ) पीपरकी लाख ३ या ६ माशे, महीन पीसकर, शहदमें मिलाकर, खानेसे उरःचत रोग नाश हो जाता है। कई बारका परीचित नुसखा है।
  - (१) एक माशे लाल फिटकरी, महीन पीस-छानकर, ठएठे पानीके साथ फाँकनेसे उरः चत और मुँहसे खिंबारके साथ खून आना वन्द हो जाता है। मुँहसे खून आना वन्द करनेकी यह आजमूरा दवा है।

नोट—श्रार खखारके साथ मुँहिं खून श्रावे, तो हृदयकी गर्मीसे समस्तो। श्रार बिना खखारके श्रकेला ही मुखसे खून श्रावे, तो मस्तिष्क या भेजेके विकारसे समस्ते। श्रार खाँसोके साथ खून श्रावे, तो कलेजेमें विकार समस्ते।

(१०) अगर उरः चत रोगीको खूनकी कय होती हों श्रीर ख़न श्राना बन्द न होता हो, तो दो तोले फिटकरीको महीन पीसकर, एक सेर पानीमें घोल लो और उत्परसे पानीकी वर्फ भी मिला टो। इस पानीमें एक कपड़ा भिगो-भिगोकर रोगीकी छातीपर रखो। जव पहला कपड़ा सुख जाय, दूसरा भिगोकर रखो। साथ ही विहीदानेके लुआवमें मिश्री मिलाकर, उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा यही लुआव रोगीको पिलाते रहो। जब तक खून आना वन्द न हो, यह किया करते रहो। वदनपर "नारायण तेल" या "मापादि तेल" की मालिश भी कराते रहो। तेलकी मालिशसे सरदी पहुँचनेका खटका न रहेगा। एक काम और भी करते रहो, रोगीके निरपर "चमेलीका तेल" लगवाकर सिरको गुलाव-जलसे घो दो और सिरपर चस या कपडेके पंरोकी हवा करते रहो, ताकि रोगी वेहोश न हो। इस उपायसे अनेक वार उरःचत वालोका मुँहसे खून आना उन्ट किया है। परीक्तित है।

- (११) श्रगर अपरकी द्वाका भिगोया कपट़ा छातीपर रखनेसं लाभ न हो—खून वन्द न हो, तो सफेट चन्दन, लालचन्दन, धनिया, खस. कमलगट्टेकी गरी, शीतल मिर्च (कवावचीनी), सेलगट्टी, कपूर, कल्मीशोरा और फिटकरी—इन दसांको महीन पीसकर, सेर-डेढ़ सेर पानीम घोल दो श्रीर उसीम कपडा भिगा-भिगोकर छातीपर रखो। बीच-बीचम दूध श्रीर मिश्री मिलाकर पिलाते रहो। श्रगर इस दवासे भी लाभ न हो, तो "इलाजुल गुर्वां की नीचेकी दवासे काम लो।
- (१२) वब्लकी कोंपल १ तोले, अनार की पत्तियाँ १ तोले, आमले १ तोले और धनिया ६ माशे—इन सवको रातके समय शीतल जल में भिगो दो। सबेरे ही मल-छानकर, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला दो। इसमें से थोड़ा-थोड़ा पानी दिनमें तीन चार वार पिलानेसे अवश्य मुँहसे खून आना वन्द हो जायगा। परीचित है।
- (१३) श्रगर ऊपरकी दवासे भी लाम न हो तो ''गुललैंक'' एक

तोले भर, रातके समय, थोड़ेसे पानीमें भिगो दो और सवेरे ही मल-छान कर रोगीको पिला दो। इस नुसख़ेसे अन्तमें ज़रूर फायदा होता है।

- (१४) गिलोय एक तोले और अड्सेकी पत्तियाँ १ तोले—इन दोनोंको औटाकर छानलो और फिर सम्मग अरबी प्रमाशे पीसकर मिला दो और पिलाओ। इस नुसख़ेसे भी खून थूकना बन्द हो जाता है।
- (१५) ५० माशे चूकेके बीज, पुराना धनिया माशे, कतीरा ४ माशे, सम्मग् अरबी ४ माशे, सहँजना ४ माशे और माजूफल ४ माशे—इनको पीस कूट कर टिकिया बनालो। इनमेंसे आठ माशे खानेसे खून धूकना बन्द हो जाता है।

नोट--धगर रोगीको दस्त भी जगते हों श्रीर दस्त बन्द करनेकी जरूरत हो, तो इस नुमखेमें श्रदाई रत्ती 'शुद्ध श्रफीम' श्रीर मिना देनी चाहिये।

- (१६) सम्मग् श्ररवी, मुलतानी मिट्टी श्रौर कतीरा—वराबर-वरावर लेकर महीन पीस लो। फिर इसमें से सात माशे चूर्ण ज़श-ज़ाश श्रौर श्रदरज़के रसमें मिला कर पीश्रो। इस उपायसे भी खून थूकना श्राराम हो जाता है।
- (१७) श्रड्सेकी सूखी पत्ती ६ माशे महीन पीस कर श्रौर शहद में मिला कर खानेसे मुँहसे खून थूकना श्रवश्य श्राराम, होता है। परीचित है।

नोट---श्रार श्रड्मेकी पत्तियाँ गीली हों, तो १ तोले लेनी चाहियें।

r

- (१८) पानीमें पीसी हुई गोभी चार माशे खानेसे खून थूकना . श्राराम होता है। इससे खूनकी कय भी बन्द हो जाती है।
  - (१९) थोड़ी-थोड़ी झफीम खानेसे भी खून थूकना बन्द हो जाता है।

नोट-तोरईं, कह् , पालकका साग, खुग्फा, लाल साग, ख़िले हुए मसूर, \ कचनार श्रीर उसकी कोंपलें-ये सब खून शूक्तनेको बन्द करते हैं।

(२०) सग-जराहत, ज़हर-मुहरा, सफेद कत्था, कतीरा, सम्मग़ श्रारबी, निशास्ता, सफेद ख़शख़ाश, ख़तमीके बीज श्रीर गेरू—प्रत्येक चार-चार माशे श्रौर श्रफीम १ माशे—इन दसों दवाश्चोंको क्ट-छान कर गोलियाँ वनालो। इन गोलियोंसे सिल या उरः इत रोग श्राराम हो जाता है। टो-तीन बार परीचा की है।

नोट—खगर ज्वर तेज हो तो इस नुसखेमें रोगीके मिजाजको देखकर, थोड़ा सा कपूर भी मिलाना चाहिये। कपूरके मिलानेसे ज्वर जहरी घटता है। अगर रोगीके मरनेका भय हो, तो वासलीककी फरत खोख देनी चाहिये। फिर उसके बाद ज्वर और खाँसीकी द्वा करनी चाहिये। प्रगर मुँहसे खून भाता हो, तो छातीपर दवाके पानीमें भीगे कपड़े रखकर या गुलफ़ौरु थादि पिलाकर पहजे खून बन्द कर देना चाहिये। जव तक खून बन्द न हो जाय, "ऐलादिवटी" वगैरा कोई मुख्य दवा न देनी चाहिये और खानेको भी दूव मिश्री, दूधका सासूदाना या दूध भातके सिवाय और कुछ न देना चाहिये। ज्योंही खून बन्द हो जाय, जो दवा उचित समसी नाय देनी चाहिये।

- (२१) गेंगटे या केंकड़ेकी राख ४० माशे निशास्ता माशे, सफेद खशखाश माशे, काली खशखाश माशे, साफ किये हुए खुरफेके वीज १२ माशे, छिली हुई मुलहटी १२ माशे, छिले हुए खतमीके वीज १२ माशे, सम्मग् अरवी ४ माशे, कतीरा गोंद ४ माशे इन सब दवाओं को पीस छान कर "ईस गोल" के लुआवमें घोटकर, टिकियाँ बना कर छायामें सुखालो। इसकी मात्रा माशेकी है। इस टिकियासे दिक और सिल यानी यहमा और उर. इत दोनों नाश हो जाते हैं।
- (२२) अज़ुवारकी जब्र चार तोले, मीठे अनारके छिलके २ तोले, हुव्वुल्लास २ तोले और बुगदा सफेद चन्दन १८ माशे—इन सबको रातके समय, एक सेर पानीमें, मिगो दो और मन्दी आगसे पकाओ। जब आधा पानी रह जाय, मल कर छान लो। फिर इसमें आध सेर मिश्री और ताज़ा ववूलकी पिचयोंका स्वरस आधपाव मिला दो और चाशनी पकालो। इस शर्वतको, दिनमें ६ वार, एक एक तोलेकी मात्रासे, चाटनेसे, खून थूकना या खूनकी कय होना वन्द हो जाता है। परीचित है।

लिख श्राये हैं कि यक्षतमें स्जन या मवाद श्राजानेसे ही जीर्णंज्वर यदमा श्रोर उर. त्वन रोग जड़ पकड़ लेते है। इन रो गिम यक्षतमें वहुघा विकार हो ही जाते है। वैश्वको चाहिये, कि रोगीके यक्षतपर हाथसे टोह कर श्रीर रोगीको दाहिनी करवट सुलाकर, इस बातका पता लगाले, कि यक्षतमें मवाद या स्जन तो नहीं हैं। श्रगर मवाद या स्जन होगी, तो रोगीको दाहिनी करवट कल नहीं पड़ेगी, उस श्रोर सोनेसे खॉसीका जोर होगा श्रीर छूतेसे पके फोड़ेपर हाथ लगानेका सा दई होगा। जब यह मालूम हो जाय, कि यक्षतमें ख़राबी है, तव यह देखना चाहिये कि, स्जन गरमीसे है या सर्दीसे, श्रगर स्जन गरमीसे होगी, तो यक्षत-स्थान छूनेसे गरम मालूम होगा, यक्षतमें जलन होगी श्रीर वहाँ खुजली चलती होगी। श्रगर स्जन सरदीसे होगी, तो छूनेसे यक्षतकी जगह कड़ी-सखत श्रीर शीतल मालूम होगी।

- (२३) ब्रगर स्त्रन सरवीसे हो, तो दालचीनी १० माशे, सुगन्धवाला १० माशे, वालछड़ १० माशे श्रीर केशर ४ माशे, इनको "वाक्नेके तेल" में पीसकर यक्ततपर घीरे-घीरे मलो।
- (२४) अगर स्जन गरमीसे हो, तो तेजपात ३ माशे, कपूर ३ माशे, रूमी मस्तगी ३ माशे, गेरू ६ माशे, गुलावके फूल ६ माशे, गुलावके फूल ६ माशे, गुलावनफ़शा ६ माशे, सफेद चन्दन ६ माशे और स्खा धितया ६ माशे—इन सवके। खूव महीन पीसकर, दिनमें चार-पाँच वार, यहत पर लेप करो।

# छहों प्रकारके शोष रोगोंकी चिकित्सा-विधि ।

### व्यवाय शोषकी चिकित्सा।

ऐसे रोगीका मांसरस, मांस श्रीर घी मिले भोजन तथा मधुर श्रीर श्रमुकूल पदार्थोंसे उपचार करना चाहिये।

#### शोक शोषकी चिकित्सा।

शोक शोप वालेका हर्प वढ़ाने वाले और शोक मिटाने वाले पदार्थों से उपचार करे।। उसे घीरज वॅघाओ, दूध-मिश्री पिलाओ तथा चिकने, मीठे, शीतल, श्रग्निदीपक और हलके भाजन दे।।

#### न्यायाम शोषकी चिकित्सा।

च्यायाम शोप वालेका चिकने, शीतल, दाइ-रिहत, हितकारक, हल्के पदार्थ देने चाहियें। शोक, क्रोध, मैथुन, परिनन्दा, द्वेपवुद्धि श्रादिका त्याग देने श्रीर शान्ति तथा सन्तोप घारण करनेकी सलाह देनी चाहिये। इस रागीकी शीतल श्रीर कफ वढ़ानेवाले वृंहण पदार्थोंसे चिकित्सा करनी चाहिये।

#### श्रध्वशोषकी चिकित्सा।

ऐसे मनुष्यको उत्तम मुलायम श्रासन, गद्दी या पलॅगपर विठाना चाहिये, दिनमें सुलाना चाहिये, शीतल, मीठे श्रीर पुष्टिकारक श्रन्न श्रीर मांसरस खानेका देने चाहिये।

### व्रणशोषकी चिकित्सा।

इस रोगीकेा चिकने, श्राग्नकेा दीपन करनेवाले, मीठे, शीतल, ज्रा-ज्रा खट्टे यूप श्रीर मास-रस श्रादि खिला-पिलाकर चिकित्सा करनी चाहिये।

# उर:च्तमें पथ्यापथ्य ।

उरःत्तत रोगीके पथ्यापथ्य ठीक व्यायाम शोषकी चिकित्सामें तिले अनुसार है।

# यक्ष्मा ऋौर उरःक्षत रोगमें पथ्यापथ्य ।

#### पथ्य।

मदिरा—शगब, जङ्गली जानवरोंका स्खा मांस, मूँग, साँठीचाँवल, गेहूँ, जौ. शालि चाँवल, लाल चाँवल, बकरेका मांस, मक्खन,
दूध, घी, कच्चा मांस खानेवाले पित्तयोंका मांस, सूर्यकी तेज किरणों
श्रौर चन्द्रमाकी किरणोंसे तपे हुए श्रौर शीतल लेह्य—चाटनेके
पदार्थ, बिना पके मांसका चूरा, गरम मसाला, चन्द्रमाकी किरण, मीठे
रस, केलेकी पकी गहर, पका हुश्रा कटहल, पका श्राम, श्रामले,
खजूर, छुहारे, पुहकरमूल, फालसे, नारियल, सहँजना, ताड़के ताजा
फल, दाख, सौंफ, संघानोन, गाय श्रौर भैंसका घी, मिश्री, शिखरन,
कपूर, कस्तूरी, सफेद चन्दन, उबटन, सुगन्धित चस्तुश्रोंका लेप,
स्नान, उत्तूम गहते, जलकीड़ा, मनोहर स्थानमें रहना, फूलोंकी
माला, कोमल सुगन्धित हवा, नाच, गाना, चन्द्रमाकी शीतल किरणों
में विहार, वीणा श्रादि बाजोंकी श्रावाज, हिरणके जैसी श्राँखों वाली
स्त्रियोंको देखना, सोने, मोती श्रौर जवाहिरातके गहने पहनना,
दान पुराय करना श्रौर दिल खुश रखना—ये सब चय रोगीको
हितकारी है।

जो रोगी श्रधिक दोषो वाला पर वलवान हो, उसे हलका व जुलाब देकर दवा सेवन करानी चाहिये।

जिस चय वालेका मांस स्खा जाता हो, उसे केवल मांस खाने वाले जानवरोका मांस ज़ीरेके साथ खिलाना चाहिये। शाम-सवेरे हवा खिलानी चाहिये। द्वाश्रोके वने हुए "चन्दनादि तैल" या "लाचादि तैल" वगैरःमें से किसी की मालिश करवाकर शीतकालमें गरम जलसे श्रीर गरमीमें शीतल जलसे स्नान कराना चाहिये। ) गरमीकी ऋतुमें छतपर जाडेमें पटे हुए मकानमें श्रीर वर्पाकालमें हवादार कमरेमें सोना चाहिये, फूलमाला पहननी चाहिएँ श्रीर रूप-वती स्त्रियोंसे मन प्रसन्न करना चाहिये, पर मैथुन न करना चाहिये।

#### ऋपध्य

र्जियादा दस्तावर दवा खाना, मलमूत्र श्रादि वेग रोकना, मैथुन करना, पसीना निकालना, नित्य सुर्मा लगाना, बहुत जागना, श्रधिक मिहनत करना, वाजरा, ज्वार, चना, श्ररहर श्रादि कखे श्रन्न खाना, एक खाना पचे विना दूसरा खाना खाना, श्रधिक पान खाना, लहसन, सेम, ककड़ी, उड़द, हींग, लाल मिर्च, पटाई, श्रचार, पत्तोंका साग, तेलके पदार्थ, रायता, सिरका, वहुत कड़वे पदार्थ, चार पदार्थ, स्वभावविरुद्ध भोजन, कु दुरु श्रीर दाहकारी पदार्थ—ये सव पदार्थ भी श्रपथ्य है।

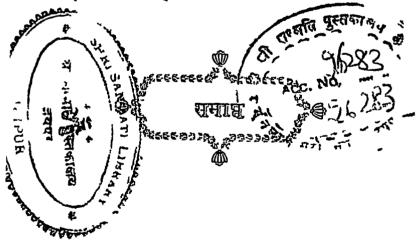

सूचना—चिकित्सा-चन्द्रोदय छठे श्रीर सातवें भाग तैयार हैं। छठेका मूल्य ४) श्रीर ७ वें का ११।। क्योंकि वह सबसे डबल है। उसमें १२१६ सफे श्रीर ४० चित्र हैं। स्वास्थ्यरत्ता श्रोर चिकित्सा-चन्द्रोद्य श्लि श्रादि ग्रन्थोंके लेखक, वयोवृद्ध बाबू हरि- क्रि दासजीकी, तीस बरसकी हजारों बार श्राजमाई हुई, कभी भी फेल न होनेवाली श्रोषियाँ।

# श्रानन्द वर्द्धक चूर्ण।

( सिर्फ गरमीके मौसममें मिलता है।)

इस चूर्णके सेवनसे तत्कालही जो विचित्र तरी श्राती है, उसे यह वेचारी जड़ कलम लिखकर वता नहीं सकती। यह अनेक शीतल, खुशवृदार श्रौर दिलदिमागृमें तरी लानेवाली दवाश्रोंसे बनाया गया है। इसको नियमसे पीनेवालेको लुह लगने या हैजा होनेका डर तो सुपने में भी नहीं रहता। इससे धातुपर तरी पहुंचती है। यह गर्म मिजाज यिनी विकास प्रकृतिके लोगोंका दस्त साफ लाता श्रीर भाँग पीनेवालोंका उट्टेर्णुचात (गरम वायु) की वीमारी नहीं होने देता। श्रीरतोंका इसके विज्ञानेसे उज्जका मासिक धर्म ठीक महीनेमें होने लगता है। यह खूनकी कमीवेशीका ठीक करता श्रौर जिनका मासिक धम्में गर्मीसे वन्द हो गया है, उनका मासिक धर्म्भ खोल देता है। भॉग पीनेवाले इसे भाँगमें मिला कर पी सकते हैं, क्योंकि इसमें नमकीन चीजें नहीं हैं। रागी इसे यदि घोटकर पिये, तो विना परहेज रहनेसे भी श्रॉखोंकी जलन, माथेकी घुमरी, चक्कर स्राना, श्राँखोंके सामने श्रंघेरा रहना, हाथपैरके तलवे-जलना, दस्त-पेशाव जलकर होना, बदनका बिना बुखार गर्म रहना, नाक या मुँहसे खून जाना वगैरः गर्भी श्रीर उष्णवातकी अपर लिखी सारी शिकायते रफ़ा हो जाती हैं। इसके समान शीतल दवा श्रीर

कहीं नहीं है। गरीव-श्रमीर सब पी सकें श्रीर श्रपनी गृहलिसमयोंका भी पिला सकें, इस कारण हमने इसका दाम घटाकर केवल १) लागत मात्र कर दिया है।

# चुधासागर चूर्ष ।

यह चूर्ण इतना तेज है, कि पेटमें पहुंचते ही श्रजीर्णकी तो गिन्ती ही नहीं, पत्थरके। भी भस्म कर देता है। भूख लगाने, खाना इजम करने, श्रीर दस्तके। कायदेले लाने में यह चूर्ण श्रपना सानी नहीं रखता; श्रीरतें इसे खूब पसन्द करती हैं। इतने गुर्णकारक स्वादिए चूर्णकी -एक शीशीका दाम हमने केवल ॥) रक्खा है। एक शीशी में ३० खूराक चूर्ण है। घरमें लेजाकर रखनेसे समयपर यह वैद्यका काम देता है।

### हिंगाष्ट्रक चूर्ण।

इस चूर्णके खानेसे भाजनपर रुचि होती है, भूख बढ़ती है, खाना हजम होता है श्रीर पेट हलका रहता है। भूख बढ़ानेमें तो यह चूर्ण रामवाण ही है। सुस्वादु भी खूब है। दाम १ शीशीका ॥) श्राना ।

# चारादि चूर्ण।

इसके सेवनसे श्रजीर्ण तो तत्कालही भरम हो जाता है। श्रम्ल-िवत्त, खट्टी डकार श्राना, वमन या कय होना, जी मिचलाना, गलेमें कफ़ स्ख़कर लिपट जाना, गला श्रीर छाती जलना श्रादि रोग श्राराम करनेमें यह श्रक्सीरका काम करता है। कई प्रकारके स्वरेशी चारोंसे यह चर्ण बनता है। खानेकी तरकीव हिन्बीपर छुपी है। दाम १ -शीशीका॥) श्राना।

# उदरशोधन चूर्ण।

श्राजकल कलकत्ता-बम्बईमें करीब-क़रीब १०० में से ६० श्रादमि-

-योंको दस्त साफ न होनेकी शिकायत बनी रहती है। इसके लिये लोग मारे-मारे फिरते हैं। ज़रासी बातको विदेशी दवा लेकर अपने चन-घर्मको जलाञ्जलि दे बैठने है।

यह चूर्ण रातके। फाँककर सोजाने से सबेरे एक दस्त ख़ूव साफ हो जाता श्रीर भूख खुलती है। दस्त साफ़ रहनेसे कोई श्रीर रोग भी नहीं होता। खानेमें दिक्कत नहीं। परहेजकी ज़रूरत नहीं। दाम १० खुराककी शीशीका॥) श्राना मात्र है।

# प्रदरान्तक चूर्ण ।

श्रजीण, गर्भपात, श्रितमेथुन, श्रत्यन्त भोजन, दिनमें सोने श्रीर सोच करनेसे स्त्रियोंको चार प्रकारका प्रदर रोग होता है। इसमें गुप्त स्थानसे लाल, पीला, काला मांसके धोचनके समान जल वहता है। इसका इलाज न होनेसे श्रीरतोंको वहुमूत्र रोग हो जाता है। फिर वे वेचारी शर्म-ही-शर्ममें श्रपने प्यारे माँबाप, भाई-वन्धु व पतिको रोता-कपलता छोड़ यमसदनको सिधार जाती हैं। इस वास्ते इस रोगके इलाजमें ढिलाई करना नादानी है। हमारा श्राजमूदा प्रदरान्तक चूर्ण, पथ्यसदित, कुछ दिन सेचन करनेसे, चारों प्रकारके प्रदर्शको इस तरह नाश करता है। जैसे सूर्य भगवान श्रन्धकारका नाश करते हैं। दाम २ शीशीका २)

# सर्वसोज्ञाकनाशक चूर्ण।

यह चूर्ण पेशावके समस्त रोगोपर रामवाणका काम करता है। इसको विधानपत्रानुसार सेवन करनेसे पेशावकी जलन, पेशावका बूंद चूंद होना, पेशावके साथ खून या पीप आना, घोतीमें पीला-पीला दाग़ लगना, पेडूका भारी रहना, बालकोंका पेशाव चूनासा जम जाना, पेशाव बन्द हो जाना, पेशाव मद्र-मैला, गदला या तेल सा होना अथवा गर्म होना आदि समस्त पेशावकी बीमारियाँ इस चूर्णसे निस्सन्देह नाश हो जाती हैं। जिनका सोजाक पुराना पड़ गया हो —

कभी कभी पेशाव वन्द हो जाता हो—मूत्रमार्ग सकड़ा हो जानेसे सलाई फिरानेकी जरूरत पडती हो, वह घवरावें नहीं और लगातार इस चूर्णको सेवन करें, निस्तन्देह उनकी इच्छा पूरी होगी। इस चूर्णके सेवनसे अधिक प्यासका लगना भी मिट जाता है। पेशावके रोगियोंको यह चूर्ण दूसरा अमृत है। एक शीशी सेवन करते-करते ही लोग खुद तारीफके दरिया वहाने लगते है। दाम १ शीशी २॥)

### श्रकबरी चूर्ण।

यह श्रमृत-समान चूणे दिल्लीके वादशाह श्रकवरके लिये उस षमानंके हकीमोंने वनाया था। कलममें ताकत नहीं जो इस चूणें के पूरे गुण लिख सके। यह चूणें खानेमें दिल खुश श्रीर सुस्वाद है, श्रित्रको जगाता श्रीर भोजनको पचाता है। कैसा ही श्रिव्यक खाना खा लीजिये, फिर पेट खालीका खाली हो जायगा। श्रजीणें (वदहजमी) को पेटमें जाते ही मस्म कर देता है। खट्टी डकारें श्राना, जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट भारी रहना, पेटकी हवा न खुलना, पेट या पेड्का कड़ा रहना, पेटमें गोला सा वना रहना, पाखाना साफ न होना श्रादि पेटके सारे रोगोंके नाश करनेमें रामवाण या विष्णु भगवान्का सुदर्शन चक्र है। दाम छोटी शीशी॥) वड़ीका।॥) है।

# नवाबी दन्तमञ्जन।

इस मञ्जनको रोज दॉलोंमें मलनेसे दॉलोंसे खून श्राना, मसूड़े फूलना, मुंहमें बदवू श्राना, दॉलोंमें दर्द होना या कीडा लगना श्रादि समस्त दन्तरोग श्राराम हो जाते हैं। हिलते हुए दॉल बज्जके समान मजवृत होकर मोतीकी लड़ीके समान चमकने लगते हैं। बादशाही जमानेमें नवाव श्रीर वादशाह इसे लगाया करते थे, इसीसे इसका नाम नवावी दन्तमञ्जन है। दाम् १ शीशी॥)

भोजन सुधाकर मसाला । यह मसाला खानेमें निहायत मजेदार है। जो एक वार इसे चस्न ﴿ लेता है, उसे इसकी चाट पड़ जाती है। दाल सागमें ज़रा-सा मिलाने से वह खूव ज़ायकेदार वन जाते है। पत्थर या कॉचकी कटोरीमें ज़रा देर भिगोकर, जरा-सी चीनी मिलाकर, खानेसे सुन्दर चटनी वन जाती है। मुसाफिरी या परदेशमें जहाँ श्रच्छा साग तरकारी या श्रचार नहीं मिलता, यह वड़ा ही काम देता है। वालक, बूढ़े, स्त्री-पुरुप सब इसे खूव पसन्द करते है। दाम १ डि०॥) श्राना।

# लवणभास्कर चूर्ण।

यह चूर्ण हमने बहुत श्रच्छी विधिसे तैयार कराया है। हमने स्वय जॉच कर देखा है, कि पेटकी पुरानीसे पुरानी वीमारी इसके १ हफ्ते सेवन करनेसे ही श्राराम होनेका विश्वास हो जाता है। "शार्क्ष धर सहिता" में इसे सप्रहणी रोगपर श्रच्छा लिखा है, मगर हमने इससे श्रपने कल्पित किये श्रमुपानोंके साथ सप्रहणी, श्रामवात, मन्दाग्नि, वायुगोला, दस्तकृष्ज, तिल्ली श्रौर शरीरकी स्जन वगैरः श्राराम किये हैं। विधि-पत्र चूर्णके साथ है। दाम १ डि०१)

# नमक सुलेमानी।

यह नमक श्राजकल यहुत जगह मिलता है, परन्तु लोग ठीक विधिसे नहीं बनाते श्रीर एक-एकके दश-दश करते हैं। हम इसे श्रसली तौरपर तैयार कराते हैं श्रीर बहुत कम मूल्यपर वेचते हैं। इसके सेवनसे श्रजीर्ण, वदहज़मी, भूख न लगना, पेट भारी रहना, खट्टी डकारे श्राना, जी मिचलाना, वमन या क्य होना श्रादि समस्त शिकायतें रका हो जाती है। चूर्ण खानेमे खूब जायकेदार है। दाम श्रहाई तोलेका ॥) है।

# वालरोग नाशक चूर्ण ।

इस चूर्णके सेवन करनेसे वालकोंका ज्वरातिसार, ज्वर श्रौर पतले दस्त, खॉसी, श्वास श्रौर वमन—कृय होना—ये सब श्राराम हो जाते है। इस नुसखेको चढ़े हुए ज्वरमें भी देनेसे कोई हानि नहीं। यह शहदमें मिलाकर चटाया जाता है। वालकको ज्वर या श्रतिसार श्रथवा दोनों एक साथ हों तथा खॉसी वगैरः भी हों, श्राप इसे चटावें, फौरन श्राराम होगा। हर गृहस्थको इसे घरमें रखना चाहिये। टाम १ शीशीका। =)

# सितोपलादि चूर्ण।

इस चूर्णके सेवनसे जीर्ण ज्वर या पुराना ज्वर निश्चय ही ग्राराम होता है। इससे श्रनेक रोगी श्राराम हुए है। जो रोगी इससे श्राराम नहीं हुए, वे फिर शायद ही श्राराम हुए। जीर्ग उनरके भिवा इससे श्वास, पॉसी, हाथ-पैरोंकी जलन, मन्दाग्नि, जीभका सूपना, पसलीका दर्द, श्ररुचि, मन्दाग्नि, भोजनपर मन न चलना श्रीर पित्तविकार प्रभृति रोग भी श्राराम हो जाते है। मतलव यह कि जीर्ण्डवर रोगीको उपर के सिवा उपरोक्त शिकायतें हों, तो वह भी श्राराम हो जाती है। श्रगर किसीको पुराना ज्वर हो, तो श्राप इसे मॅगाकर श्रवण्य गिलावें, जरूर लाभ होगा। यह चूर्ण शहद, शर्वत वनफशा, शर्वन ग्रनार या मक्खनमें चटाया जाता है। द्वा चटाते ही गायके थनीसे निकला गरमागर्म दूध (घ्रागपर गरम न करके) पिलाना होता है। हॉ, श्रगर जीर्ण ज्वरीको पतले दस्त भी होते हो, तो यह चृर्ण शहटमें न चटा-कर, शर्वत स्रनारमें चटाते हैं स्त्रीर ऊपरसे दूध नहीं पिलाते। स्रगर दस्त बहुत होते हों, तो हमारे यहाँसे "श्रतिसारगज्ञकेशरी चूर्णण या "विद्वादि चूर्णं" मॅगाकर वीच-वीचमें यथाविधि खिलाना चाहिये। साथ ही "लाचादि तैल" की मालिश करानी चाहिये, क्योंकि जीर्ग ज्वरीका बदन बहुत ही रूखा हो जाता है। यह तेल रूप्रेपनको नाश करके ज्वरको नाग्र करता है। दाम १ शीशीका १) श्रीर १॥)

# श्रतिसारगजकेशरी चूर्ग।

इस चूर्णके सेवनसे श्राँव खुनके दस्त, पतले दस्त यानी हर तरह

का घोर श्रतिसार भी बातकी बातमें श्राराम हो जाता है। श्राजमूदा देवा है। हर गृहस्थको एक शीशी पास रखनी चाहिये। दाम १ शीशीका ॥=)

# कामदेव चूर्ण।

इस चूर्णके लगातार २ महीने खानेसे घातु तीणता श्रीर नई नामदीं श्राराम होती है। स्त्री-प्रसंगमें श्रपूब्व श्रानन्द श्राता है। जिनकी स्त्री-इच्छा घट गई हो, स्त्री-प्रसंगको मन न चाहता हो, वे इस चूर्णको घुणचाप मन लगाकर २ मास तक खावें। इसके सेवनसे उन्हें संसारका श्रानन्द फिरसे मिल जायगा। श्राजकल लोगोंने जो विद्यापन दे रखे हैं, उनके घोखेमें न फॅसिये। वह कोरी घोखेवाजी है। जिन्हें एक श्रच्य भी वैद्यकका नहीं श्राता, उन्होंने भोले लोगोंको ठगनेके लिये खूब चमकीले भड़कीले विज्ञापन दे दिये हैं श्रीर श्रादमीको शेरसे कुश्ती करता दिखा दिया है। उनसे कहिये कि पहले श्राप शेरसे लड़कर हमें तमाशा दिखा दें, तब हम श्रापकी दवाके १०० गुने दाम देंगे। हमें धर्मका भय है, श्रतः मिथ्या लिखना बुरा समक्षते हैं। कोई भी घातु-पृथिकी दवा बिना ६० दिनके फायदा नहीं कर सकती, खोंकि श्राजकी खाई दवाकी घातु ४० दिनमें बनती है। फिर दस पाँच दिनमें घातु-रोग कैसे चला जायगा ? श्राप इस चूर्णको मंगाकर प्रेमसे खाइये, मनोरथ पूरा होगा। दाम १ शीशीका २॥) ६०।

# धातुपुष्टिकर चूर्ण।

इस चूर्णके सेवन करनेसे पानी जैसी पतली घातु कपूरके समान सफेद और खूव गाढ़ी हो जायगी। पेशावके आगे या पीछे घातुका गिरना या सूतसा निकलना वन्द हो जायगा। साथ ही ख्री-प्रसगकी खूव इच्छा होगी। अगर आप ख्री-प्रसंग न करें और १२ महीने इसे खालें तो निस्सन्देह आप सिंहसे दोदो हाथ कर सकेंगे। आपकी उम्र पूरे १०० या १२० सालकी हो जायगी तथा आपका पुत्र सिंहके समान पराक्रमी होगा। आप इसे मैंगाकर, और नहीं तो चार महीने तो सेवन करें। इन चूणोंके सेवन करनेमें जाड़ेकी क़ैद नहीं, हर मौसममें ये खाये जा सकते हैं। हम किर कहते हैं, आप ठगोंके घोखेमें न आकर, इन दोनों चूर्णको सेवन करें। भगवान कृष्णकी द्यासे आप की मनोवाञ्छा पूरी होगी। दाम १ शीशीका २॥) रु०।

### हरिवटी ।

इन गोलियोंके सेवन करनेसे सब तरहकी सम्रहणी, श्रितसार, ज्वरातिसार, रक्तातिसार, निश्चय ही, श्राराम हो जाते हैं। इन्हें हर गृहस्थ श्रीर मुसाफिरको सदा पास रखना चाहिये। समयपर बड़ा काम देती है। इजारों बार श्राजमाइश हो चुकी है। दाम १ शीशीका॥)

नोट—श्रमी हाल हीमें इन गोलियोंने एक पुराने ज्वर श्रीर श्रामातिसारसे मरखासक रोगियोंकी जान वच है है, जिसे नामी-नामी डाक्टर त्याग चुके थे। इन गोलियोंसे दस्त तो श्राशम हुए ही, पर किसी भी त्वासे न उत्तरनेवाला, हर समय बना रहनेवाला ज्वर भी साफ जाता रहा। इन्हें केवल ज्वरमें न देना चाहिये। श्रगर ज्वर श्रीर दस्तोंका रोग दोनों साथ हों तब देकर चमत्कार देखना चाहिये।

# नपुंसक संजीवन वटी।

कलममें ताकत नहीं, जो इन गोलियोंकी तारीफ कर सके। इनके सेवनसे नामई भी मई हो जाता है तथा प्रसगमें खूय स्तम्भन होता है। शामको दो या चार गोलियाँ खालेनेसे अपूर्व्य स्वर्गाय आनन्द आता है। वदनमें दूनी ताकत उसी समय मालूम होती है। स्त्री-प्रसंगमें दूनी तेजी और डवल रुकावट होती है। साथ ही प्रमेह, शरीरका दर्द, जकड़न, गठिया, लकवा, वहुमूत्र, खाँसी और श्वासको भी ये गोलियाँ आराम कर देती है। जिन लोगोंको प्रमेह, वहुमूत्र, खाँसी और श्वास की शिकायत हो, उन्हें ये गोलियाँ सवेरे-शाम दोनों समय खाकर मिश्री मिला गरम दूध पीना चाहिये। मगवत्की दयासे अद्भुत चम-

रकार दीखेगा। दाम फी शीशी १) या २) या ४) गरम मिज़ाज वालों को ये गोलियाँ कम फायदा करती हैं।

### कासगजकेसरी बटी।

ये गोलियाँ तर श्रौर खुश्क यानी सूखी श्रौर गीली दोनों प्रकारकी खाँसियोंमें रामवाणका काम करती हैं। एक दिन-रात सेवन करनेसे ही भयद्गर खाँसीमें लाभ नजर श्राने लगता है। इनके खूसनेसे मुँहके छाले भी श्राराम हो जाते हैं। १०० गोलीकी श्री० का दाम ॥)

#### शीतज्वरान्तक गोलियाँ।

ये गोलियाँ बहुत तेज हैं। इनके २।३ पारी सेवन करनेसे सब तरहके शीतपूर्वक ज्वर यानी पहिले ठएड लग कर आने वाले बुख़ार निस्सन्देह उड़ जाते हैं। रोज़-रोज़ आनेवाले, दिनमें दो वार चढ़ने उतरने वाले, इकतरा, तिजारी, चौथैया आदि कष्टसाध्य ज्वरोंको अक्सर हमने इन्हीं "शीतज्वरान्तक गोलियों" से एक ही दो पारीमें उड़ा दिया है। सिये तापों या जूड़ी ज्वर पर यह गोलियाँ कुनैनसे हज़ार दरजे अच्छी हैं। दाम ४० गोलीकी शीशीका।॥)

### नेत्रपीड़ा-नाशक गोली।

ये गोलियाँ आँख दुखने पर अक्सीरका काम करती हैं। कैसी ही आँखें दुखती हों, लाल हो गई हों, कड़क मारती हों, रात-दिन चैन न आता हो, एक गोली साफ चिकने पत्थरपर वासी जलमें धिसकर आँजनेसे फौरन आराम होता है। बच्चे और स्त्रियोंकी आँखें अक्सर दुखा करती है, इस वास्ते हर गृहस्थको एक शीशी पास रखनी चाहिये। दाम ६ गोलीकी शीशीका॥)

#### श्रसली नारायण तेल।

(वायुरोगोंका दुश्मन)

इस जगत्वसिद्ध "नारायण तेल" को कौन नहीं जानता?

वैद्यकशास्त्रमें इसकी खूबही तारीफ लिखी है। आज़मानेसे हमने भी इसे अनेक अद्गरेजी दवाओंसे अन्छा पाया है। लेकिन आजकल यह तेल असली कम मिलता है, क्योंकि अन्वल तो इसकी वहुतसी ज़ड़ीवृदियाँ वड़ी मुश्किल और भारी खर्चसे मिलती है, दूसरे, इसके तैयार करनेमें भी वड़ी मिहनत करनी पड़ती है, इसी वजहसे कलकतिये कविराज इसे वहुत महंगा वेचते हैं। हमारे यहाँ यह तेल बड़ी सफाई और शास्त्रोक विधिसे तैयार किया जाता है। यही कारण है कि, अनेक देशी वैद्य लोग इसे हमारे यहाँसे लेजाकर अपने रोगियोंको देते और धन तथा यश कमाते हैं। यह तेल हमारा अनेक बारका आजमाया है। हजारों रोगी इससे आराम हुए है।

हम विश्वास दिलाते हैं कि, इसकी लगातार मालिश करानेसे शरीरका दर्द, कमरका दर्द, पैरोंमें फूटनी होना, शरीरका हुवलापन या रूखापन, शरीरकी सूजन, श्रद्धांद्व वायु, लकवा मारजाना, शरीर का हिलना, कॉपना, मुखका खुला रह जाना या बन्द हो जाना, शरीर हएडेके समान तिरछा हो जाना, श्रगका स्नापन, क्षनक्षनाहट, खूतड़से टखने तकका दर्द श्रादि समस्त वायुरोग निस्सन्देह श्राराम हो जाते हैं। यह तेल भीतरी नसोंकी सुधारता, सुकड़ी नसोंको फैलाता श्रीर हड़ी तकको नर्म कर देता है, तव वाटी या वायुके नाश करनेमें क्या सन्देह है १ गिठया श्रीर शरीरका दर्द श्रादि श्राराम करनेमें तो इसे नारायणका सुदर्शन चक्रही समिनये। दाम श्राधा-पावकी १ शीशीका १॥) मात्र है।

# मस्तकश्रुलनाशक तेल। (सिरदर्दं नाशक श्रद्भुत तेल)

इस तैलको स्नान करनेसे पहिले रोज, सिरमें लगानेसे सिरके सारे रोग नाश हो जाते हैं। इसकी तरीकी तारीफ नहीं हो सकती। यह तेल बालोंको काले, रसीले श्रीर चिकने रखता है। श्रॉख नाकसे मैला पानी निकालकर मगज श्रीर श्राँखोंको उएडा कर देता है। पढ़नेलिखनेमें चित्त लगाता श्रीर माथेकी थकानको दूर कर देता है। गरमी,
सरदी, जुकाम या बादीसे कैसा ही घोर सिरदर्द हो, लगाते ही
प मिनटोंमें छूमन्तर हो जाता है। सिर दर्दकी इसके समान जल्दी
श्राराम करने वाली दवा श्रीर नहीं है। श्राप कामसे छुट्टी पाकर इसे
लगाकर शीतल पानीसे सिर घो लीजिये। फिर देखिये, कि यह
स्वदेशी पवित्र तैल कैसा स्वर्गका श्रानन्द दिखाता है। चकील,
माष्टर, मुनीम, विद्यार्थी, दलाल, दूकानदार सबको इस श्रद्भुत तैल
को ख़रीद कर परीचा करनी चाहिये। सुन्दर सुडौल २ श्रीन्सकी
शीशीका दाम भी हमने केवल।।) ही रक्खा है। बद्ध देशमें इसका
खूय प्रचार है। कोई गृहस्थ इससे ख़ाली न रहना चाहिये।

# कृष्णविजय तेल । ( वर्मरोगका शत्र )

श्रगर श्रापको या श्रापके मित्र पड़ोसियोंको खून-फ़िसादका रोग है, श्रगर बदनमें लाल २ या काले २ चकत्ते हो जाते हैं, श्रगर दाद, स्नाज, खुजली, फोडे, फुन्सियोसे शरीर खराब हो रहा है या शरीरमें घाव हैं, तो श्राप हमारा मशहूर "रुष्णविजय तेल" क्यों नहीं लगाते ?

हमारे तीस बरसके परीक्ति कृष्ण्विजय तेलसे सूखी गीली खाज, खुजली, फोड़े फुन्सी या गर्मीकी स्जन, श्रपरस, सेंहुश्रा, सफेद दाग भभूत श्रादि चमड़ेके ऊपर होनेवाले समस्त रोग जादूकी तरह श्राराम होते हैं। जिनका बिगड़ा खून श्रॅगरेजी सालसेकी शीशियों-पर-शीशियाँ पीनेसे न श्राराम हुश्रा हो, जिनके शरीरके घाव श्रॅगरेज़ी नामी दवा "कारबोलिक श्रायल" या "श्रायडोफर्म"से न श्राराम हुए हों, वे एक बार इस नामो "कृष्ण्विजय तेल"की परीक्षा ज़रूर करें। यह तेल कभी निष्फल नहीं होता। गये ३० बरसमें इसने लाखों रोगियोंको सड़नेसे बचाया है। जिसके नाखून गलकर गिर गये हों, यदि वह श्रख़्स भी इस अमृत-समान "कृष्ण्विजय तेल" को फुछ दिन बरावर लगाता जावे, तो निस्सन्देह उसके फिर न्ये नार्युन निकल आवेंगे। यदि यह "कृष्ण्विजय तेल" किसी ऑगरेजी द्वाराने में होता तो अच्छे लेवल, चमकदार शीशी और द्याग्वाने के अनाप-शनाप खर्चके कारण २) रुपये शीशीसे कममें न विकता। परन्तु हमने स्वदेशी द्वाका प्रचार करने और गरीव-अमीर सबको फायदा पहुँचानेकी गरज़से (इसकी दश तोलेकी शीशीका दाम सिर्फ लागत मात्र १) रक्खा है।

### कर्णरोगान्तक तैल।

इस तेलको कानमें डालनेसं कान यहना, कानमें दर्द होना, सनसना-हट होना आदि कानके सारे रोग अवश्य आराम हो जाते हैं। ४१६ महीने का यहारायन भी जाता रहता है। दाम १ शीशीका १) एक रुपया।

### तिला नामदी।

यह तिला नामर्दके लिये दूसरा श्रमृत है। इसके लगातार ४० दिन लगानेसे हर प्रकारकी नामर्दी श्राराम हो जाती है। नसोमें नीला पन, टेहापन, सुस्ती श्रीर पतलापन श्रादि दोप, जो लड़कपनकी सुरी श्रादतोंसे पैदा हा जाते हैं, श्रवश्य ठीक हो जाते हैं। इस तिलेके लगानेसे छाले श्रावले भी नहीं पड़ते श्रीर न जलन ही होनी है। चीज श्रमीरोंके लायक है। वालाक तिलोंके लिये ठगाना वेवकुकी है। यह श्राजमाई हुई चीज है, जिसे दिया वही श्राराम हुश्रा। घातु दोप तिलेसे श्राराम न होगा। श्रगर घातु कमज़ोर हो तो हमारी "नपुमक संजीवन वटी" या "धातु पुष्टिकर चूर्ण" या 'कामदेव चूर्ण' भी सेवन करना उचित है। दाम १ शीशी तिलेका ५।

# विषगर्भ तैल।

यह तेल अत्यन्त गर्म है। शीतप्रचान वायु रोगोंमें इससे चहुत

उपकार होता है। सिन्निपात या है जो में जब शरीर शीतल श्रीर नाड़ी गिति-हीन हो जाती है, तब इस तेल में एक श्रीर तेल मिलाकर मालिश करनेसे शरीर गर्म हो जाता श्रीर नाड़ी चलने लगती है। गृहस्थ श्रीर वैद्य लोगों में इसे श्रवश्य पास रखना चाहिये। दाम श्राघ पावका २)

# चन्दनादि तैल।

यह तैल तासीरमें शीतल है। इसकी मालिश करनेसे सिरकी गर्मी, हाथ-पैरों श्रीर श्रॉबोंकी ,जलन श्रादि निश्चय ही श्राराम हो जाती हैं। चदनमें तरी व ताकत श्राती है। घातुकीण वाले यदि इसे, खानेकी दवाके साथ, शरीरमें मालिश कराकर स्नान ,किया करें तो श्रठगुणा फ़ायदा हो। दाम श्राध पावका २)

### कामिनीरञ्जन तैल।

इस तैलका नाम "कामिनीरञ्जन तैल" इस वास्ते रक्खा गया है, कि यह तेल दिल्लीके वादशाह जहाँगीरका मन चुराने वाली श्रलौ-किक सुन्दरी—नूरजहाँ वेगमको बहुत ही प्यारा था।

वार वर्ष तक इसके गुणोकी परीक्षा करके हमने इस श्रपूर्व तेल को प्रकाशित किया है। कामिनी रश्जन तेल मस्तिष्क (Brain) शीतल करने वाली श्रौषधियों के योगसे तैयार होता है। इसकी मीठी सुगन्ध से दिमाग मवत्तर हो जाता है। इसकी हल्की खुशब् चटपट नहीं उड जाती, बल्कि कई दिनों तक ठहरती है। सदा इस तेलके व्यव-हार करनेसे बाल भौरेके समान काले श्रौर चिकने बने रहते हैं; श्रसमयमें ही नहीं पकते। श्रौरतों के बाल कमर तक फरीने लगते हैं श्रीर उनकी श्रसली सुन्दग्नाको दूना करते हैं। बालोंको बढ़ाने, चिकना श्रीर काला करनेके सिवा, इस तेलके लगातार लगानेसे शिरकी कमजोरी, श्राँखोंकी सामने श्रँधेरा श्राना, चक्कर श्राना, मोथा धूमना, सिर-दर्द, श्रॉखोंकी कमजोरी, बातोंका याद न रहना श्रादि विमाग सम्यन्धी समस्त सिरके रोग श्राराम हो जाते हैं। इस तेलकी जिस कृटर तारीफ की जाय थोड़ी है। लेकिन हम स्थानाभावसे इसकी प्रशंसा यहीं खतम करते है। इस तेलको राजा महाराजा सेठ-साहकारोंके सिवा श्रीसत टरजेके सज्जन मी व्यवहार कर सके, इस-लिये इसकी कीमत फी शीशी॥) रखी है।

# महासुगन्ध तैल ।

इस तेलका लगाने वाला कैसा ही वेढगा मोटा क्यों न हो, घीरे-घीरे सुन्टर श्रीर सुडौल हो जाना है। इसके सिवाय इसके लगाने वालेका रूप खिल उठता है तथा शरीर सुन्टर श्रीर ख्यस्रत हो जाता है। इसके लगानेसे घातु वढ़ती हे तथा खाज, खुजली प्रभृति चमडेके रोग नाश हो जाते हैं। यह तेल श्रमीरों श्रीर राजा महाराजाशोंको सदा लगाना चाहिये। इसके समान घातुको पुष्ट करने वाला, ताकत को वढ़ाने वाला, शरीरको सुडौल श्रीर म्व्यस्रत वनाने वाला श्रीर तेल नहीं है। जिन की मुटाई कम करनी हो, वे श्रगर हमारा "चृन-सफा श्रक्र" भी शहट मिलाकर पीव, तो श्रीर भी जल्डी मुटाई कम होगी। टाम १ शीशीका २॥)

### मापादि तैल।

यह तेंत निहायत गरम है। इसके लगानेसे गठिया, बहनका द्र्रं जकड़न, लकवा, पचाघात प्रभृति शीतवायुके रोग निश्चय ही श्राराम हो जाते हैं। जिनके रोगमें शीत या सरडी श्रिधिक हो, वे इसे ही लगावें। डाम १ शीशीका २)

### दादनाशक अर्क ।

इस अर्फ़ के स्रईके फाहे द्वारा लगानेसे दाद साफ उड़ जाते हैं। खूबी यह कि, यह अर्क न लगता है और न जलता है। सबसे बड़ी बात यह है, कि आप बढ़िया से-बढ़िया कपड़े पहने हुए इसे लगार्चे,

4

कपड़े खराव न होंगे। श्राज तक ऐसी चीज़ कहीं नहीं निकली। श्रगर श्रापके दाद हों तो इस श्रक्षको मॅगाइये श्रौर लगाकर दादोंसे निजात पाइये। दाम १ शीशीका॥) श्राना।

#### स्तम्भन वटी।

यथा नाम तथा गुण है। सन्ध्या समय १या २ गोली खाकर ऊपर से दूध मिश्री पी लीजिये। फिर देखिये कितना श्रानन्द श्राता है। इस की श्रधिक तारीफ यहाँ लिख नहीं सकते। श्रगर श्राप कामिनीके प्यारे वनना चाहते है, तो १ शीशी पास रखिये श्रीर श्रानन्द लूटिये। दाम १ शीशीका॥)

# लिंग स्थूलकारक बटी।

श्रगर पोतोंकी स्जन, नसोंकी कमजोरी या घातुकी कमीसे लिंगेन्द्रिय दुग्ली हो—ठीक मोटी न हो, तो इस गोलीके १ मास या २ मास लगाते रहनेसे लिंगेन्द्रिय श्रवश्य मोटी हो जाती है। श्रनेक श्रादिमयोंको लाभ हुआ है। दाम १ शीशीका २)

### श्रक्षे खून सफा।

इस श्रक्ती जितनी तारीफ करें थोड़ी समिभये। श्राज १८ वर्षसे हम इस श्रक्ती परीचा कर रहे हैं। इस श्रक्ती सेवतसे १०० में १०० रोगियों को फायदा हु श्रा है। श्रिधिक क्या कहें, जिनके शरीर में खून खराव होने या पारे के दोपसे चलनी के-से छेद हो गये थे, जिनके शरीर में श्रनिगन्ती काले काले दाग श्रीर चकत्ते हो गये थे, जिनके पास वैठनेसे लोग नाक-भों सकोड़ते थे, जिनको कितनी ही शीशियाँ सालसे की पिलाकर डाकूरोंने श्रसाध्य कहकर त्याग दिया था, इस सालसे श्रथीत् "श्रक् खून सफ़ा" के लगातार नियम-पूर्वक पीनेसे वही रोगी विटक्तन चगे हो गये।

श्रधिक प्रशंसा करनेसे लोग वनावडी समर्भेगे, मगर इस श्रमृन-समान श्रक्के पूरे गुण लिखे विना भी रह नहीं सकते। इसके पीने से १ प्रकारके कोढ, सफेद दाग, वनरफ या भन्त, मुज्ञवटरी, श्रातशक या गर्मी रोग, पारेके दोप, हाथीपॉव, श्रधांद्रवायु, लकवा, शरीर
की वेढद्गी मुटाई, खाज खुजली, दाफढ़ या चकत्ते श्राटिमारे चर्मरोग
निस्तन्देह नाश हो जाते है। लेकिन ध्यान रित्रये, कि नया गृन
श्रीर नयी धातु पैटा करना छोकरोंका रोल नहीं हे। जनम-भरका
कोढ़ एक श्रादित्य वारमें श्राराम नहीं हो जाता। स्न साफ करने
वाली श्रीर धातु पुष्ट करनेवाली दवाएँ लगातार कुन्द्र दिन संवन
करनेसे ही फायदा होता है। इन दोनों गेगोंमें जल्दवाजी करनेसे
कार्य सिद्धि नहीं होती। साधारण गेगमें ४ वोतल श्रीर पुगने
या श्रसाध्य रोगमें १ दर्जन चोतल पीना चाहिये। श्रगर इम श्रक्तं
के साथ हमारा "छप्णविजय" तेल भी मालिश कराया जाय, तव तो
सोनेमें सुगन्ध ही हो जाय। यह श्रक्तं रेलवे छारा मंगाना ठीक है।
दाम एक वडी वोतलका ?)

नोट--यह धर्क कमसे-कम तीन योतल मेगाना चाहिये। ध्रव्यक्त तो यिना तीन योतल विये साफ तौरसे फायटा नजर नहीं खाता, दूसरे, एक ध्रोर तीन योतल का रेलभाड़ा एक ही लगता है। मगाने गलेको कम-से-कम ध्राये दाम पहले भेजने चाहियें ध्रीर ध्रपने नजटोकी रेलवे स्टेशनका नाम लियना चाहिये।

### गरमी रोगकी मलहम।

इस मलहमके लगानेसे गर्माके घाव, टॉवियॉ, जलन और टर्द फौरन श्राराम होते हैं। मलहम लगाते ही टएडक पड जाती हैं। श्रगर इन्द्रीपर स्ज्ञन हो, मुख न खुलता हो तो मलहम लगाकर अपर से हमारे "कृष्णविजय तेल" की तराई करने से स्ज्ञन श्रार घाव सब श्राराम हो जाते हैं। साथ ही "श्रक र्मृन सफा' भी पीना जरूरी हैं। दाम १ शीशीका॥)

# गर्मीका बुकी।

यह सूखा बुरका है। इसके घावोंपर बुरफनेसे घाव जल्दी

्रेग हैं। इसमें श्रङ्गरेज़ी पीली बुकनी की तरह है।) डि॰

# दादकी मलहम।

्र्यं अर्हम दादके लिये बहुत ही श्रच्छी है। पा६ बार घीरे घीरे मलनेसे दाद साफ हो जाते हैं। लगती बिल्कुल ही नही। लगाने में भी फुछ दिक्कत नहीं। दाम।=) शीशी

# कर्पूरादि मलहम ।

यह मलहम खुजली पर, जिसमें मोतीके समान फुन्सियाँ हो जाती हैं, श्रमृत है। श्राजमाकर श्रनेक वार देख चुके हैं, कि इसके लगानेसे गीली खुजली, जले हुए घाव, छाले, कटे हुए घाव, मच्छर श्रादि जहरीले कीड़ों के टाफड़, फोड़े फुन्सी तथा श्रीरतोंके ग्रप्त स्थानकी खुजली श्रीर फुन्सियाँ निश्चय ही श्राराम हो जाती हैं। कृलममें ताकृत नही है, जो इसके पूरे गुण वर्णन कर सके। दाम १ श्रीशीका। ) हर गृहस्थको पास रखनी चाहिये।

### शिरशूल नाशक लेप।

इसको ज्रासे जलमें पीसकर मस्तक पर लेप करनेसे मनभावन सुगन्ध निकलती है श्रीर गरमीका सिर-दर्द फीरन श्राराम हो जाता है। गरमीके बुखार श्रीर गर्मीसे पैदा हुए सिर दर्दमें तो यह रामवाण ही है। दाम १ डि०॥)

# श्रमली बङ्गेश्वर ।

श्रमली वक्कसे मनुष्यका बल वढता है, खाना पचता है, भूख खुलती है, भोजन पर किच होती है श्रौर चेहरे पर कान्ति शेर तेज छा जाता है। यह भस्म तासीरमें शीतल है। मनुष्यके शरीरको श्रारोग्य रखती है, धातुका गाढ़ा करती, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती श्रीर त्त्य रोगको नाश करती है। श्रमुंग्नन, गुझवटरी, श्रात-हमारा वगेश्वर सेवन करनेसे २० प्रकारके ह्वायु, लकवा, शरीर इसके सेवन करने वालोंका वीर्य खुवनेम भी प्राटिमारे चर्मरोग जियादा क्या लियें, स्त्री वश करने वाली श्रीर कार्मिक नया खून, नाश करनेवाली इसके समान दूसरी चीज नहीं है। इसे विक्षटके सेवन कीजिये। यह इमने स्वय सेवन किया है श्रीर श्रनंक धनी-मानी लोगोंको खिलाया है। इसीलिये इतने जोरसे लिया है। दाम २), ४) श्रीर ८) रुपया तोला।

# शिरशूलान्तक चूर्ण ।

यहुत लिएना व्यथं है, श्रापने श्राजतक सिरका दर्द नाश करने वाली ऐसी जाटूके समान चमत्कारी द्वा देखी न होगी। श्रापके सिरमें दर्द हो, श्राप एक पुड़िया फॉक कर घड़ी देखलें, ठीक पन्द्रह मिनटमें श्रापका सिर दर्द काफ़ूर हो जायगा। श्राप = मात्राकी एक शीशी श्रवश्य पास रिक्ष्यं, न जाने किस समय सिरमें दर्द उठ खड़ा हो। इस दवामें एक श्रीर भी गुण है वह यह कि श्रापके वदन में दर्द हो या हल्क़ा सा उतर हो, श्राप एक मात्रा गाकर सोजावें फौरन पसीने श्राकर शरीर हल्का हो जावेगा। दाम = मात्राकी शीशीका १) श्रीर चार मात्राका॥)

दवा मिलनेका पता-

# हरिदास एण्ड कम्पनी,

(कलकत्ते वाली)

गंगा भवन, मथुरा सिटी ।